# राहुल यात्रावली

प्रथम भाग

राहुल सांकृत्य।यन

किताब महल

इलाहाबाद

प्रथम संस्करण, १९४६

प्रकाशक—कितार्थ महत्त, ५६-ए०, जीरो रोड, इलाहाबाद सुद्रक—चिन्वामणि हटेला, हिन्दू समाज प्रेस, प्रयाग ।

## विषय-सूची

| मेरी लदाख यात्रा (१)        |         |             |
|-----------------------------|---------|-------------|
| १—मेरठ                      | •••     | ę           |
| २—पजाव                      | •••     | ¥           |
| ३ — <b>मु</b> लता <b>न</b>  | •••     | 5           |
| ४—देरागाज़ी खाँ             | •••     | 2.2         |
| ५—सीमान्तकी सैर             |         | रह          |
| ९—पुछ्ण (पूंछ) राज्य 🎺 -    | • • •   | १२          |
| ७ — कश्मीर (क)              | • • • • | ३४          |
| ,, (ব)                      | • • •   | २७          |
| <b>,,</b> (ग)               | •••     | **          |
| ८ —जोजीला पार               | •••     | 34          |
| लंका (२)                    |         |             |
| १—ग्रनुराघपुर लंकाकी राजधान | नी •••  | 46          |
| २वोलन्नाच्व या पुलस्त्यपुर  | ***     | £ <b>=</b>  |
| १—कारढी                     | ***     | ११०         |
| ४-कोलम्बोको सैर             | •••     | <b>१</b> २० |
| ५—लद्वाके लोग और भिच्       | •••     | <b>१</b> २० |
| ~ ^                         |         | _           |

१६७

\$ Y .

५ लड्डामें हिन्दू

९--नमन्तक्ट (Adam's Peak)

### तिब्बतमें सवा वरस (३) पहली मंजिल—भारतके बौद्ध खंडहरोंमें

‡ ७, शे-कर गुग्या

| गण—मारतक वाद खड       | <b>इ</b> राम                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| लङ्कासे प्रस्थान      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| श्रिजिठा              | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १६ 🕶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| कन्नौज श्रीर सांकाश्य | ••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| कौशाम्बी              | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| सारनाथ राजयह          | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| वैशाली लुम्बिनी       | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १७७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| भारतसे विदाई          | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | रद४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| त्त—नेपात             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| नेवाल प्रवेश          | **4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | श्यद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| काठमाएडवकी यात्रा     | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| द्धवपालामासे भेंट     | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>75</b> \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| नेपाल राज्य           | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| यल्मो ग्रामकी यात्रा  | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| दुक्वालामाकी खोज      | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| तल-सरहदके पार         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| तिब्बतमें प्रवेश      | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २२१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| कुतीके लिए प्रस्यान   | ** ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| राहदारीकी समस्या      | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| टशीगरू की यात्रा      | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २३८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                       | विभाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| लङ्कोर तिंड्री        | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २४५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                       | लद्घासे प्रस्थान श्रिलिटा कन्नौज श्रीर सांकाश्य कौशाम्बी सारनाथ राजग्रह वैशाली लुम्बिनी भारतसे विदाई ति—नेपाल नेपाल प्रवेश काठमाण्डवकी यात्रा दुवपालामासे भेंट नेपाल राज्य यल्मो प्रामकी यात्रा दुवपालामाकी खोज तल—सरहदके पार तिव्वतमें प्रवेश कुतीके लिए प्रस्थान राहदारीकी समस्या टशीगङ्की यात्रा थोडला पारकर लक्कोरमें | श्रिजठा कन्नौज श्रीर स्रांकाश्य कौशाम्बी सारनाथ राजग्रह वैशाली लुम्निनी भारतसे विदाई ति—नेपाल नेपाल प्रवेश काठमाण्डवकी यात्रा हुनपालामासे भेंट नेपाल राज्य यल्मो ग्रामकी यात्रा हुनपालामाकी खोज लि—सरहदके पार तिव्वतमें प्रवेश कुतीके लिए प्रस्थान राहदारीकी समस्या टशीगङ्की यात्रा थोडला पारकर लङ्कोरमें विभाम | लहासे प्रस्थान श्रिलिटा कन्नीज श्रीर सांकाश्य कौशास्त्री सारनाथ राजग्रह वैशाली लुम्बिनी भारतसे विदाई त्वाल—नेपाल नेपाल प्रवेश काठमाण्डवकी यात्रा खुनपालामासे भेंट नेपाल राज्य यत्मो प्रामकी यात्रा खुनपालामाकी खोज नल—सरहदके पार तिब्बतमें प्रवेश सुतीके लिए प्रस्थान राहदारीकी समस्या टशीगरू की यात्रा थोडला पारकर लहारमें विभाम |

२५६

| ‡ =,                            | गदहों के साय             |                  | -36 ac      |  |
|---------------------------------|--------------------------|------------------|-------------|--|
| चौथी मंजिल-ब्रह्मपुत्रकी गोदमे- |                          |                  |             |  |
| ‡ <b>t</b> .                    | नवीके किनारे             | •••              | ₹\$₩        |  |
| ‡ ₹.                            | शीगचींकी यात्रा          | ***              | 345         |  |
| ┆ ₹.                            | शीगचीं                   | •••              | २७४         |  |
| ‡ ¥.                            | ग्यांचीकी यामा           | ***              | २७इ-        |  |
| † ¥.                            | भोटिया नाटक              | •••              | २८३         |  |
| ‡ &.                            | <b>त्रा</b> साको         | 1 •• 1           | २८६         |  |
| पांचवीं मं                      | जेल-अतीत और वर्तमा       | न तिव्दतकी भाँकी | •           |  |
| ‡ %.                            | तिव्यत श्रीर भारतका सम्ब | <b>स्म</b>       | २६३         |  |
| ‡ <b>₹.</b>                     | श्राचार्य शान्तरित्त     | •••              | 226         |  |
| ‡ 3.                            | त्राचार्य दीपकर भीशान    | •••              | ३०८         |  |
| ‡ ¥.                            | ति•वतमें शिचा            | ***              | ३२०         |  |
| ‡ <b>4.</b>                     | तिन्कती खानपान, वेषभूष   | τ •••            | <b>३</b> २५ |  |
| ‡ 8.                            | तिब्बतमें नेपाली         | •••              | २३२         |  |
| i v.                            | तिव्यतमें भूटानी         | ***              | ३३८         |  |
| ‡ <b>5.</b>                     | तिन्वत श्रीर नेपालपर युद | के बादल          | ₹३६         |  |
| द्वठी मंजि                      | त—ल्हासामे               |                  |             |  |
| ‡ ₹.                            | भोटिया साहित्यका ग्रध्यय | न                | 348         |  |
| ३ २.                            | तिव्दतका राजनैतिक ऋख     | <b>ब</b> ा       | OXF         |  |
| ‡ ₹.                            | तिव्वती विद्यापीठ        | •••              | ₹48         |  |
| ‡ <b>¥.</b>                     | मेरी ऋार्थिक समस्या      | •••              | ३७१         |  |
| सातवीं मंजिल-नव-वर्ष चत्सव      |                          |                  |             |  |

\$08

🗓 १. चौबीस दिनका राजपरिवर्तन

#### ( 4 )

| •                        |                           |              |
|--------------------------|---------------------------|--------------|
| ार्थ . तेरह सौ वर्षका ए  | र्राना मन्दिर             | ३७५          |
| 1 रे. महागुद द्लाईला     | -<br>माके <b>दर्शन</b>    | ३८०          |
| ा ४. भोटिया शास्त्रार्थ  |                           | ३८२          |
| ‡ ५. मक्खनकी मूर्चिय     |                           | ませる          |
| ‡ ९. भोटिया नाच ग्री     |                           | RCL          |
| -आठवीं मंजिल-व्सम् यस्   | (= सम्-ये)की यात्रा       |              |
| 🗜 🐫 मगोल भिन्नु के स     | डाय •••                   | ३८८          |
| ‡ २. नदीकी घारमें        | ***                       | ₹≒€          |
| 🕽 🤻 मोटमें भारतका ।      | पहां '''                  | <b>३</b> ६२  |
| ‡ ४. तहोला प्रदेशमें     | •••                       | ३६३          |
| ‡ ५. सम् ये विहारमें     | 4.04                      | 3E.K         |
| ‡ 📢 शान्तरिच्चतकी इ      | हियाँ "                   | ₹84          |
| ‡ ७. बिहारका कुप्रबन     |                           | ३१७          |
| ‡ द. चंगेजलानके वं       |                           | ३९=          |
| ‡ ८. एक गरीवकी कु        | रिया                      | ४०१          |
| ‡ १०. वाविस ल्हासामें    |                           | ४०१          |
| नवीं मजिल-प्रंथों की तला | शमें …                    |              |
| ‡ १. फिर टशील्हुन्यो     | का ॄ •••                  | Yok          |
| •                        | जी दूतोवांस               | 808          |
| ‡ ३. किर शीगचींमें       |                           | ACE          |
| 🛊 ४. स्तन-ग्युर छ।पे     | की तलाश                   | Aof          |
| t थ. गन -ती महाराष       | <b>ा</b>                  | ¥ <b>१</b> ₹ |
| 🛊 🖣 । श्रनमोल चित्रों    | श्रीर प्रन्योंकी प्राप्ति | ¥₹₹          |
|                          |                           | ţ            |

#### इसवीं मंजित—वापसी

बौर विधियाँ

| I <b>₹.</b>   | मोटकी सीमाको           | ***        | *54         |
|---------------|------------------------|------------|-------------|
| 2 <b>२</b> .  | तिन्बती विवाह संस्था   | •••        | 866         |
| ÷ 4.          | फ-री-जोब्              | ***        | *44         |
| ‡ Y.          | डो-मेा दून             | ***        | <b>X5</b> X |
| т <b>Ц.</b>   | पहादी जातियोंका सादयं  | ***        | ४२म         |
| - 4.          | दो-मो दूनके केन्द्रमें | ***        | 850         |
| ~ V.          | एक देववाहिनी           | ***        | ४२८         |
| 15.           | शिकम राज्यमें          | •••        | ¥\$0        |
| ÷ε.           | कलिम्पोढ्को            | ***        | ¥3₹         |
| + <b>₹</b> ○. | कलिम्पोड्से लड्डा      | •••        | XXX         |
| nia (5, 9     | - तिरवतमें बीट धर्म से | भवत कल नाम |             |

836

## मेरी लहाख-यात्रा

( १६२६ )

#### १--मेरठ

मेरठमें में जनवरीके प्रथम सप्ताह हीमें आ गया। यह ज़िला गङ्गा और यमुनाके बीचमें है। दिल्ली और गाज़ियाबादके बीचमें यमुना ही इस ज़िलेकी सीमा है। यमुनाके पश्चिम तरफ रोहतकका ज़िला पड़ता है।

युक्त-प्रान्तके सभी भागोंसे मेरठ-किमश्नरीके लोग खुशहाल हैं। इसका एक कारण तो गङ्गा और यमुनाकी नाहरोंका सर्वत्र बिछा हुंत्रा तौता है दूसरे यहाँके किसानभी बड़े मेहनती हैं, तीसरे यहाँ विहार-बंगालकी तरहके बड़े बड़े ज़र्मीदार नहीं हैं।

प्राचीन कुर देश यही है। हस्तिनापुर गङ्गासे ५, ६ मील हटकर गङ्गाकी एक पुरानी धार बूढ़ी गङ्गाके शुष्कप्राय स्रोतपर श्रव भी यात्रियों के श्राने जानेका एक खासा स्थान है। श्राजकल यह भाग विलक्षल ऊजड़ है। बहुत दूर तक पुरानी वस्तियों के ऊचे ऊचे ध्वंसावशेष विखरे पड़े हैं। लोगोंने इन्हीमें से किसीको विदुरटीला, किसी को कोई टीला मशहूर कर रक्खा है। पटवारियों के काग़ जों में श्रव भी कुछ भाग को 'पट्टी कौरवान' श्रीर कुछ के लिए 'पट्टी पाएडवान' लिखा पाया जाता है। यहाँ से गङ्गा तककी भूमिको खदर (दियारा) कहा जाता है। इसमें भुएड के भुएड गायें श्रीर भें चरती रहती हैं। इन्निनापुर के नामसे कोई एक श्राम नहीं है। जैन-धर्म के दिगम्बर श्रीर श्वेता वर दोनो सम्प्रदायों के यहाँ दो वड़े मन्दिर हैं। कई वर्षों तक

यहाँ ऋषभ ब्रह्मचर्याश्रमके नामसे उनका एक गुरुकुल भी चलता रहा, किन्तु आज (१६२६ ई॰ में) दो तीन वर्षसे वह जयपुर चला गया है। मन्दिरोके एकान्तवासी पुजारी यात्राके समयोंके अतिरिक्त वड़ी नीरसता अनुभव करते हैं। उनमेंसे एकने बड़े करुण स्वरसे कहा था—"उस समय बहुत अच्छा था। सौके क़रीब ब्रह्मचारी और वीसों परिवार अव्यापकोंके रहते थे। रातको आज सूनी पड़ी कोठरियाँ रोशनीसे जगमगाती रहती थीं।" अध्यापकोंके कितने ही घर अब गिर रहे हैं। पासके एक टीलेपर रघुनाथराव का महल है। कहा जाता है, कोढ़ी होकर मराठा पेशवा वशज यहीं रहता था। अब उसकी एक दीवारमें सगममंदकी पट्टी पर एक नग्न मूर्ति बनी हुई है, साथ ही नये ईटों चूनेकी कुछ मरम्मत दीख पड़ती है। कहा जाता है कि जैनगुरुकुलवालोंने अपना दखल जमाने हीके लिए ऐसा किया था। मन्दिरसे थोडा पूर्व कर्णधाट है।

मेरठसे १६,१७ मीलपर मवाना कृत्वा है। यहाँ तहसील, मिडिल वर्नाक्यूलर स्कूलके अतिरिक्त मिडिल इंग्लिश स्कूल तथा अस्पताल भी हैं। मवानेसे प्रायः ५,६ मीलपर हस्तिनापुर है, और ८,६ मीलपर परीचितगढ़। परीचितगढ़ दिनपर दिन अवनितपर है। एक टूटी-फूटी दूकानम हुक्का पीते हुए एक बूढा आदमी बोल रहा था— 'किसी समय यह कर्वा बड़ी रौनकपर था। उस समय हर चीज के कारीगर यहाँ मौजूद थे। गृदरमें सरकारने कत्वेकी बाहरी दीवरको उड़वा दिया। आपने राजाका किला जो देखा है, वह विसी समय वड़ा ही सुन्दर था, आजकी तरह र डमु ड नहीं।"

इघर सवा मीलका कोस होता है। परीच्चितगढसे प्राय तीन कोस-पर ईसाइयोंकी कन्या-पाठशाला है। हम लोग वेल ताँगे पर जा रहे थे। एक गाँव में एक कच्चे मकानकी मिट्टीकी छतपर लकड़ीका एक "क्रास" लगा हुन्ना देखा। पूछनेपर मालूम हुन्ना, यहाँके समी भगी ईसाई हो गये हैं, उन्होंका यह गिर्जा है। पादरी पादरनी बाहर प्रचार करने गये हैं। यह गाँव तगोंका है। इन तगोंकी स्थित वही हैं जो पूर्वमें भूमिहारोंकी। ये लोग पुरोहितीका काम नहीं करते। एक तगा बड़े गर्वसे कह रहा था—सबकी ज़मींदारी बिकते देखी होगी, लेकिन तगों की नहीं। तगोंको जाट गूजरोंको भाँति इघर चौघरी कहकर पुकारते हैं। इन लोगों को चालीस भंगियोंके किस्तान हो जानेका कोई अपनेस नहीं। चमारोंके लड़कोंको अपने लड़कोंके साथ ये नहीं पढ़ने देते। डिस्ट्रिक्ट बोर्डने अख़ूत पाठशाला अलग क़ायम की है, लेकिन उसके लिए यहाँवाले ज़मीन भी नहीं देते। कहते हैं कि चमार पढ जायंगे, तो काम कीन करेगा !

गाँवसे थोड़ी ही दूरपर ईसाइयोंकी पाठशाला है। वह बस्तीसे दूर खेतोंमें बनी है। मकान बिलकुल देहाती ढंगके कच्चे हैं। एक में अगरेज महिला प्रधान अध्यापिका हैं। पाठशाला मिडिन वर्नाक्यूलर तक है, साथ ही ट्रेनिंगकी सीढ़ियाँ भी हैं। ट्रेनिंग-क्लासको छोडकर सत्तर लड़ कियाँ मिडिल तकमें पढ़ रही हैं। ये सभी लड़ कियाँ सिर्फ दो जातियों मेहतर और चमारकी हैं। हिन्दू-जातिकी इन उपेक्तित श्रीर घृणासे देखी जाती हुई जातियोंकी इन लड़कियोंकी शरीर-वस्त्र-सम्बन्धी सफ़ाई देखकर मेरे एक साथीने कहा, 'ऐसी सफ़ाई तो ऊँचे तबकेके शिच्चित हिन्दुत्रोंकी लड़कियोंमे भी पिलनी मुश्किल है, साथ ही हर जगह हर एक चीज़में सादगी और कमलर्च को सामने रक्ला गया है। भोजन जो शुद्ध, सादा हिन्दुस्तानी होता है - लड़ कियाँ स्वयं पकाती हैं। कपड़ा बुनना, टोकरी बनाना, मोजे बुनना, सिलाई आदि कितनी ही स्त्रियोंके उपयुक्त इस्तशिल्पकी भी उन्हें शिचा दी जाती है। श्रस्तृत जातियोंको पशुतासे उछाकर इस प्रकार देवता वनाने का प्रयास ईसाई भाइयोंकी त्रोरसे देखकर हृदय उनके प्रति कृतज्ञतासे भर जाता है। वे ही लड़कियाँ जब हिन्दू थीं तो उनकी ग्रवस्था क्या थी त्रौर त्रब क्यासे क्या हो गई ? शहर (मेरठ) से E, १० मील दूर, बस्तियोंसे भी दूर यह सरस्वती-मन्दिर एक बडा ही मुन्दर श्रीर मनोर जक स्थान है। श्रक्कृत जातियों को बात तो दूर रही, क्रूत जातियों की लड़ कियों की शिद्धां के लिये भी इस तरह शिद्धां का प्रबन्ध बिहार के हिन्दुश्रों की श्रोरसे कहाँ देखने में श्राता है! यह श्रीर मेरठ शहर के पास के कोढ़ी खाने जैसी संस्थायें ही हैं, जिनके देखने से दर्शक को समम्भ श्रा जाता है, कि ईसाई क्यों इतनी शी घता से बढ़ रहे हैं। जहाँ हिन्दुश्रों में इन लोगों के प्रति इतनी घृणा है, वहाँ ईसाइयों ने उनके साथ कार्य रूपसे कितनी सहानुभूति श्रीर प्रमित्स खाया है।

#### २--पंजाब

श्रम्वालासे श्रमली पंजाब शुरू हो जाता है। ऐसे प्रवन्धके तीर-पर तो कर्नाल, रोहतक, हिसार, गुड़गांवके ज़िले भी पँजाब-प्रान्त ही-में शामिल हैं, लेकिन उनकी भाषा, मेष त्रादि मेरठ कमिश्नरीके लोंगों-से श्रिधिक मिलते हैं। सबसे बडे श्राश्चर्यं की बात श्रम्बाला के इन कई जिलों तथा मेरठ कमिश्नरीकी यह है कि यहाँ हिन्दू सत्तर ऋौर अस्सी फीसदीसे ज्यादा हैं, यद्यपि ये जिले दिल्लीके पड़ोसी हैं, जहाँ पर: कितने ही श्रलाउद्दीन, मुहम्मद तुगलक, श्रीरङ्गजेब जैसे मदान्य बादशाह सैकड़ों वर्षों तक राज्य करते रहे। इसके भीतर रहस्य क्या है ! मालूम होता है, इन जगहोंके हिन्दू पूर्वी बंगालके हिन्दु श्रोंकी तरह खोखले न ये। यदी जगहें हैं जहाँ राजपूतोंके श्रतिरिक्त जाट, गूजर, श्रहीर जैसी वीर च्रिय-गुण-सम्पन्न जातियाँ बसती हैं। ब्राह्मणों-में तगा या दानत्यागी (जो बिहार के भूमिहार ब्राह्मणोंकी तरह हैं) जैसी जाति भी यहाँ कसरतसे है, जिसको कि देशकालकी परिस्थिति-की पहिचान मशहूर है। खेती, जमींदारी श्रादि सभी व्यवसायों मे जहाँ यह जाति बहुत बढ़ी-चढ़ी है, वहाँ सामाजिक सुधारमें भी श्रपने पढ़ोसी जाट त्रादि जातियोंसे कुछ पीछे नहीं है। सुना जाता है-मेर्ठ न्त्रीर श्रम्बाला कमिश्नरियोंके ज़िलांको मिलाकर दिल्लीका प्रान्त

#### मेरी लद्दाख-यात्रा

बड़ा किया जानेवाला है। यह स्वष्ट है कि ऐसे प्रान्तमें सबसे ऋधिक सख्या जिस जातिकी होगी वह जाट है। दूसरा नम्त्रर दानत्यागियोंका है। लेकिन यद्यपि जाटोंके सीधेपनके वारेमें इन पान्तोंमें वैसी ही कहानियाँ मशहूर हैं, जैसी कि विहारमें ऋहीरों के बारेमें ( जो कि विहारमे भो सख्याके हिसाव से अधिक सर्वाधिक जाति अर्थात् वाकी किसी भी तीन बहु-संख्यक जातियोसे ऋधिक प्रायः ३२ लाख ) है। तथापि ग्रव यह वीर जाट जाति वैसी भोली-भाली नहीं है। इन पचीस तीस सालोंमें इनमे बहुत भारी परिवर्तन हो गया है। यो भी तो यह जाति उस हरियाना प्रान्तमें वसती है जहाँ पहले दूध घीकी नदियाँ वहा करती थीं। ग्रौर ग्रव भी उसमें यह ग्रन्य प्रान्तोसे न्त्रधिक है। गायों, भैसोंके लिए प्रसिद्ध हासी हिसारके ज़िले यही हैं। विचारोमे परिवर्तन करनेवाली संस्था ग्रार्थसमाजका इनमें श्रच्छा प्रभाव है। श्राप यहाँ कितने ही जाट वैदिक हाई स्कूल पावेंगे जो कि इस बातकी पहचान हैं कि जाटोंमें ऋार्यसमाज कितना घर कर गया है। इन स्कूलो तथा कुरुद्तेत्र मटिडू त्रादि गुरुकुलोंने स्रार्थसमाजके विचारो-को फैलानेमें बड़ा काम किया है। एक तो यह जाति ऐसे ही निर्भीक है,दूसरे इस पर चात्र-गुण प्रधान ग्रार्यंसमाजकी शिचाकी छाप पड़ गई है।

विद्यामें जहाँ श्रव इस जातिम सस्कृतके शास्त्रियोंकी कमी नहीं है वहाँ श्रॅगरेज़ीके उच्चिश्चित्वाप्राप्त भी बहुतायतसे हें श्रीर उनकी संख्या दिन क-दिन बढ़ रही है। प्रत्येक जाटमें श्रपनी सन्तानकी शिच्चा का व्यसन-सा हो गया है। इस श्रवस्थाका श्रनुमान पाठक तभी कर सकते हैं यदि वे थोड़ी देरके लिए बिहारकी बत्तीस लाख बीर श्रहीर-जाति में कायस्थ-जाति की-सी विद्या चातुरी भी देखनेमें समर्थ हो। श्रस्त, दिल्ली प्रान्त के भविष्य में इस बीर जाट-जातिका बहुत हाथ होगा।

श्रम्बालासे पश्चिम चलने पर लुधियाना, जालन्धर, श्रमृतसर रोखपूरा, लायलपुर, स्यालकोट, भेलम, रावलपिंडी, कटक श्रादि ज़िलो- में हिन्दुश्रोंकी संख्या इस तरह कम होती चली गई है कि अन्तके जिलोंमें तो वह सिर्फ शहरों होमें रह गई है। रावलिपडीके जिलेमें सिर्फ कहुटा और कोहमरीकी ही दो तहसीलें हैं जिनमें हिन्दू किसान भी कुछ गांबोंमें वसे हुए हैं। और यह सभी ब्राह्मण सारस्वत और भूमिहार हैं। इनमें शिद्धाका अभाव है। आम तीरसे हल जोतते हैं, गदहे पालते हैं। सैकड़ों ऐसे भी मिलते हैं जो आजन्म बिना जनेकके रह जाते हैं। वेष भूषा बिलकुल वही है जो कि मुसलमानों की। मास और मुगे प्राय: ये सभी ब्राह्मण खाते हैं। वाल-विवाह बहुत कम होते हैं। पर्दा का नामोनिशान नहीं। आम तौरसे लोगोंके लामने भी सित्रयों नगी, नहानेसे परहेज नहीं करतीं। नगी कपडे धोया करती हैं। इन ज़िलांके डिस्ट्रिक्ट बोडों में प्राय: सभी सभासद भी समासद भी सलमान ही हैं। शिद्धा आदि किसी बातमें हिन्दुश्रोंका वे ख्याल नहीं रखते।

श्राटक यह सिन्धुके किनारेका पार्वत्य जिला है। सिन्धुकी धारा श्राटक वस्तीके पास बहुत ही पतली है। जिस समय एक श्रादमी श्राटक के किले के नीचे सिन्धुके किनारेवाली चहानोंपर बैठकर उस पारकी दूर तक फैली हुई पहाड़ियोंपर नजर डालता है तो वह उसे भूतकालके उस स्वप्न-जगत्की श्रोर सकेत करती है; जब कि सहसों हूंग, यंवन, शक, दुक, मुगल जातियाँ इन्हीं पहाड़ियोंको फांदकर प्तसिलला सिन्धुके तटपर पहुँचती थीं। न जाने कितनी बार माता सिन्धुने भारतकी पत रखनेके लिए उनके मार्गमें स्कावट डाली होगी। लेकिन हर बार उसे श्रासंफलता ही रही। भारतकी विश्वे खिलत जनताने चन्द्रगुप्तके बाद कब माता सिन्धुके काममें मदद दी। श्राज वेह श्राटकनगर भी नहीं है, श्रव उसकी जगह थोड़े से घर रह गये हैं। रेलंने उसे श्रीहत कर दिया। सात सौ हिन्दुश्रोंके प्ररोमें श्रव बारह चौदह ही बाकी रह गये हैं। जहाँ कालुल विजेता मानसिह-ने सैकड़ों घर राजपूर्तोंके बसाये थे, उस मलाही टोलामें श्राज एक भी रहन्दु नहीं। नदीके किनारेवाले साधुने बतलाया कि पहले यहाँ दो चार

राजपूत हिन्दू थे।

तक्तिला—वक्रिला-जकशन के पास यह स्थान रावलपिडी श्रीर इज़ारा ज़िलों की सीमा पर है। यहाँके सभी निवासी मुसलमान हैं। किसी समय प्राचीन गान्धार देशकी यही राजधानी थी। यहींके राजा-ने महाबीर सिकन्दर की आवभगत की थी। लेकिन तक्षिला का माहातम्य राजधानी होने में नहीं है। यह प्राचीन भारतके उन ज्योति-स्तंभोंमें थी, जहाँसे विद्याका प्रकाश सुदूर देशों तक फैलता था। नान्धार सन्तान शालातुरेय दाचीपुत्र महावैयाकरण पाणिनि को पैदा करनेवाली यही तच्शिला थी। गोनदींय पातंजिल की विद्याभूमि भी यही बतलाई जाती है। भगवान् बुद्धके मुखारविन्दसे अनेक बार तच्िशिला विद्यालयका जिस प्रकार नाम त्राया है, उससे भी उसका प्राचीन वैभव विद्व है। वैवाली (विनया बसाद ज़िला मुज़फ्फ़रपुर)की अम्बापाली तथा मगधराज विम्विसारके पुत्र प्रख्यात चिकित्सक जीवक-ने इसा विद्यालयमें शिद्धा प्राप्त की थी। कोई समय था जब कि काशिराज ब्रह्मदत्तका पुत्र भी बनारस से चलकर यहाँ पढ़नेके लिए श्राया था। लेकिन श्राज यह स्थान उजाइ श्रीर बीरान है। दूर तक जगह जगह भीट मिलते हैं। इन्हे खोद कर पुरातत्त्व-विभागने बहुत-ची चीज़ प्राप्त की है। ये खुदाइयाँ भिड़, सिरमुख, सिरकप, जौलियाँ, माडा-मुरादू आदि स्थानों में हुई हैं। सम्राट् कनिष्क का धर्मराजिका स्तूप अव भी चिडतोपके नामसे मौजूद है। वृद्ध मुसलमान चौकीदारने बड़े चावसे कहा "बुतोंका तोइना तो सवाल है। लेकिन इम तो नौकर हैं। इन निकली हुई मूर्तियोंको तोड़नेपर हमारी नौकरी ही चली जायगी।" कितना अफसोस है। जिनके पूर्वजो हीने किसी समय इन सारे सभ्यता-केन्द्रोंको स्थापित किया था। स्राज वे , स्रानान्यकार-में पड़े हुए इन चिह्नोंपर कुछ भी गर्व नहीं करते। तच्शिलाके इन बिखरे हुए विस्मृत चिह्नोंको देखते दर्शकके मनमें ऋद्भुत भाव पैदा होने लगते हैं।

#### ३--मुलतान

लायलपुर-यह एक नया जिला है, साथ ही इस इलाकेंकी त्रावादी भी विलक्कल तीस साल की है। सारे जिलेमें त्रोरसे छोर तक नहरोंका तांता लगा है। जब नहरें न थीं, तो यहाँ या तो जगह जगह बालूके देर थे, ग्रथवा जहाँ तहाँ बबूल या दूसरे ऐसे दरख्तोंकी भाड़ियाँ थीं । सचमुच यहाँके गाँववालोंको यह सुनकर वहा श्राश्चर्य होगा, कि विना नहरों के भी कोई देश हरा-भरा रह सकता है। इस इलाकेंके कुएँ स्राम तौरसे खारी होते हैं। लोग पीनेके लिए भी नहरों-का ही पानी इस्तेमाल करते हैं; पंजाब-प्रान्तका कृषि-कालेज लायलपुर हीमे है। देहाती किसानोंमें सिक्ख, जाटोंकी संख्या अधिक है। नये त्रकाली त्रान्दोलनका भी इनवर वड़ा त्रसर हुत्रा है, लेंकिन इनमें कई एक ऐसे दोष हैं, जिनके हटानेके लिए इस आन्दोलनने कुछ भी नहीं किया है। ये लोग शरावमें वड़ा रुपया वर्वाद करते हैं। शादियों-में, मेलोंमें इस शराबखोरीके कारण कितनी ही बार खून-खराबी तक्कां नौबत त्राती है। श्रकाली त्रान्दोलनने वस्तुतः श्रपने श्रादिमयों-के भीतर घर कर गये इस तरहके कितने ही दोषोंसे जानबूफ आँखें मीची हैं। इससे तो उनका सूर्य मध्याह्नसे नीचेकी स्रोर जा रहा मा-लूम होता है। ग्रभीसे इनमें भयंकर फूट पढ़नी शुरू हो गई है। ग्रस्तु। यह शराबखोरीकी भयकर त्रादत इस जिलेके किसानोंमें बहुत ज्यादा है। खेती अधिकतर गेहूँकी होती है। पजावमें जितना माटर-का रवाज हो गया है, उतना तो भारतके शायद ही किसी प्रान्तमें हो। लायलपुर जैसे तीस सालवाले शहरमें भी इसकी तादात सैकड़ों तक पहुँच गई है। मोटरवाले मामूली फोर्ड की बाडी में घटा-बढ़ाकर वारह सीटकी जगह बना लेते हैं। इनके कारण इक्के तांगेवालोंकी हालत खरान हो रही है। लक्षा तो बतला रहे हैं कि वह समय दूर नहीं जब वहाँ सिर्फ मोटरें ही मोटरें रह जायँगी।

मुलतान—सिन्ध और सतलजके बीचमे पाँच तहसीलोंका ज़िला है। मुलतानकी गरमी मशहूर है ! क्यों न हो ! एक समय यहाँ के सबसे बड़े देवता सूर्य रहे हैं, और यहाँ के मुसलमानों के पीर, शम्स (सूर्य) अब भी मशहूर हैं। आबे मार्च हीं में जब कि पजाबके अन्य भागों में दिनमें भी सदी देखने में आती है, यहाँ गर्मीको मात्रा बढ चली है। ज़िला पहाड़ी भी नहीं है। लेखकने एक मकानकी सरकंडों की बनी छत देखी। उसपर बहुत पतलीसी मिट्टी पड़ी हुई थी। उसने अनजाने एक आदमी से पूछ डाला—'यह बरसातके पानीको कैसे राकती होगी !'' ''यहाँ उतनी बृष्टि कभी होती ही नहीं। यहाँ तो बूँ दावाँदी होकर रह जाती है।''

मैंने कहा—''ये हरे भरे खेत श्रीर बाग कैसे हैं।'' उत्तर मिला—''मब नहरों श्रीर कुश्रों की बदौलत।''

यद्यपि वृष्टि इतनी कम है तो भी कुत्रोंमें पानी बहुत नीचे नहीं होता। यहाँ के लोग पानीकी कृदर खूब जानते हैं। कुए वारहों महोने चलते ही रहते हैं। मुलतान, सिन्ध श्रोर पंजाब प्रान्तोंकी सिन्ध पर है। इसीलिए यह दोनों से विलच्चण है। यहाँकी पाशाकमें सिंधियोंकी धाघरी, जहाँ एक तरफ़ शामिल है, वहाँ सलवारका भी विलकुल अत्यन्ताभाव नहीं है। देहाती लोग अधिकाश मुसलमान हैं। कहीं कहीं कुछ हिन्दू खेती करनेवाले मिलते हैं। हिन्दू ज्यादातर शहरोंमें रहते हैं, श्रोर व्यापार तथा नौकरी करते हैं। भाषा न तो पजाबी है, श्रोर न सिन्धी। यद्यपि यह सर्दी-गर्भी दोनोंमें हदसे बढ़ा हुआ है, लेकिन लोग अधिकतर अच्छे खासे गोरे होते हैं। शहरों-में तो अब सभी जगह समीकरण होता जा रहा है; लेकिन देहाती स्त्री-पुरुष खूब लम्बे-चौंडे होते हैं। यहाँ के खेती करनेवाले ब्राह्मण, खत्री आदि सभी हिन्दू श्रामतौर से गदहे पालते हैं।

ऐतिहासिक दृष्टिसे मुलतान एक ख़ास दर्जा रखता है। यहाँ का

स्यं-मन्दिर एक बना तीर्थ-स्थान था। जैसे श्रीर मन्दिरोंके ऐश्वयं ने मुसलमानोंको बुलाकर श्रपना सत्यानाश कराया, इसी तरह इसने भी खैनरपारके लुटेरोंको दावत दी। श्राज मुश्किलसे उस मन्दिर-का निशान मिलता है। इस समय प्रश्लादिजीका मन्दिर श्रिषक प्रसिद्ध है। मन्दिर देखनेसे तो पुराना नहीं मालूम होता, लेकिन उससे लगी हुई गौसपीरकी दर्गाह वह स्थान है, जहाँ शायद पुराना मन्दिर था। दर्गाहकी ई ट पुरानी हैं। ये दोनों इमारतें उस किले पर हैं, जिसके साथ दीवान सावनमलका श्रमर नाम सम्बद्ध है। सिक्खोंके राज्यकी बागडोर श्रॅगरेजोंके हाथमें जानेके बाद भी इस वीर हिन्दूने कुछ दिनों तक मुलतानकी स्वतन्त्रता कायम रक्खी। श्राज इस किलेकी ई टें नहीं हैं, खाइयाँ भी सूख गई हैं। बीच-बीचमें फरास (भाऊ-सा बड़ा वृद्ध) तथा दूसरे वृद्ध उमे हुए हैं।

मुलतानमें हिन्दुश्रोंकी कई अच्छी संस्थायें हैं। भला हो, आर्थ-समाजका जिसने एक नई लहर पैदाकर दी। आज पजावका शायद ही कोई ऐसा शहर हो जहाँ आर्यसमाजका कोई डी० ए० वा० हाई-स्कूल न हो। यही अवस्था कन्या पाठशालाओं के वारेम भी है। विल्क पुत्री-पाठशालायें ता आर्यसमाजका एक आवश्यक अग-सी वन -गई हैं। मुलतानका डी० ए० वी० स्कूल एक प्रसिद्ध सस्था है। अनाथ बालक-वालिकाओं के लिए पास ही एक आर्य अनाथालय भी है। शहरसे चार मीलपर गुरुकुल है, जिसमें १३० लड़के पढते हैं। शहरमें एक सनातन-धर्म स्कूल भी है।

पीछे मुलतानमें जो दगा हुआ था, उसकी खबर सभीने सुनी है। यद्यपि आज (१६२६ ई०) उस बातको हुए प्रायः तीन साल हो गये, परन्तु अब भी कितने ही मकान हैं, जो जलकर फिर नहीं बने। जली हुई लकड़ियाँ और दीवारे अब भी दिख़ाई देती हैं। कई एक मन्दिर भी उस समय जला दिये गये थे, जिनमें अधिकाश- का पुनरदार होगया है। अन्य जगहांकी मांति. यहांके भी, हिन्दू

स्वभावतः सौम्य हैं । उसपर भी यहाँके हिन्दू ज्यादा न्यापार या क़लम का व्यवसाय करते हैं। इन सबके अपर है फूटका मेवा तथा अंच-नीचका भाव। इनकी श्रपेद्धा मुसलमान श्रिषक मज़बूत हैं। उनमें धर्मान्घता भी है, त्रीर उसपर उन्हें हिन्दुत्रों जैसी घनी त्रीर भीर जातिसे पाला पड़ा है। लेकिन हिन्दुत्रोंका भी त्राव समय बदल रहा है। फूट तो यद्यपि उतनी कम नहीं हुई, किन्तु ज़नानापन निकलकर मर्दानगी ज़रूर त्रारही है, यद्यपि उसकी चाल मन्द है। पिछले दगे-की एक घटना है। जिस वक्त मुसलमान गुन्डे हिन्दू-मुहल्लोंको जला रहे थे, उसकी खबर सुनकर श्रार्यसमाजियों ने समभा—वे हमारे मन्दिरको भी जला देंगे—इसलिए लाठियोंके साथ उनमेंसे कितने ही उस गलीमें जमा होगये। गुन्डे स्राये, लेकिन प्रतिपिच्योंको देख-कर उनकी हिम्मत आगे बढनेको न हुई। गवर्नमेंटने पीछे हिन्दू-मुसलमान प्रत्येक व्यक्तिपर १) (॥ ७ + 寒) दो बार ) लगाकर वस्त किया, श्रीर इस रुपये को च्तिपूर्ति के तीर पर उन हिन्दुश्रों को दिया जिनके घर जला दिये गये थे। ऋब ये बाते पुरानी होती जा रही हैं।

--- मुल्तान १६-३-५६

## ४—देरागाज़ीखाँ

भाषाके विचारसे मुलतान, मुजफ्फ़रगढ श्रीर देरागाज़ीखाँ एक प्रान्त है। इनमेंसे मुजफ्फ़रगढ़ श्रीर मुलतानके जिले सिन्धु नदके पूर्व-की तरफ़ हैं, श्रीर देरागाज़ीखाँ सिन्धुके पश्चिमकी तरफ। मुजफ्फ़रगढ़ बिलकुल वैसा ही है, जैसा कि मुलतानका ज़िला। शहरोंको छोड़ बाकी सब जगह मुसलमानोंकी श्राबादी है। गर्मी-सर्दी दोनों ही कड़ाके की पड़ती हैं। सिन्धुके किनारेकी तरफ मीलों तक बालूके के चे-नीचे टीलें तथा कटीली काड़ियाँ मिलती हैं, जिनमें जगह-जगह के ट चरते हुए दिखाई पड़ते हैं। मकान कच्चे, श्रीर उनकी छुतें भी

कच्ची होती हैं। पानीके तालाव या भील इस तरफ विलकुल ही दिखाई नहीं पड़ते।

देरागाजीखाँ—सिन्धुनद ऋौर सुलेमान पर्वतके बीचमें यह जिला कोई दों सी मील तक लम्बा चला गया है। चौड़ाई इसकी ५०-६० मीलसे कहीं भी ऋषिक नहीं है। सिन्धुकी धार यहाँ बड़ी ही श्रनिश्चित-सी है। इसके किनारे दस दस मील दूरके लोग भी श्रपने-को सुरिच्चत नहीं समभतो। पुराना देरागाजीखाँ एक बहुत ही रम्य तथा समृद्धशाली नगर था। उसे सिन्धुने एक ही बारमें भूतलसे नाममात्रावशेष वना दिया। नया देरागाजीखाँ उससे दस मील ऋौर पश्चिमकी तरफ इटकर बसा है। शहर स्रभी नया है। वृक्तोंकी छाया-का स्रभाव है। मकानोंपर धूल उ.इती-सी मालूम होती है। शहरमें हिन्दु स्रोंकी तादाद काफी है। हिन्दू हाई स्कूल तथा ऐंग्लो सस्कृत (स्रार्यसमाज) हाईस्कूलके नामसे दो हिन्दुस्रोंके हाईस्कूल भी हैं, साथ ही एक गवर्नमेंट हाईस्कृल भी है। गन्दगी तो पंजाबका खास्सा है। जिन मकानोंके रहनेवाले कपडे लत्तोंमें वडे साफ दिखलाई देंगे, उनके मकानोंकी भी सारी खुली छत पायखानाका काम देती है। शहरोंकी गलियाँ भी गन्दी रहती है। लोग इसकी तरफ विलकुल व्यान नहीं देते। वकील, डाक्टर, मोटरवाले तथा दूसरी तरहके व्यापारियोंमें हिन्दू अधिक हैं। हिन्दू अधिक अवस्थामें मुसलमानोंसे श्रेष्ठ हैं। मजदूर पेशा हिन्दू इधर बहुत कम मिलते हैं।

इस जिलेमें भी हिन्दू शहरों हीमें मिलते हैं। वहाँका व्यापार इनके हाथों में है। अब मुसलमानोंका भी ध्यान आकृष्ट होने लगा है। पजाबमें कृषि कानून वन चुका है, जिसकी वजहसे हिन्दुओंका कुछ जातियाँ ग़ैर जरायत-पेशा मानी गई हैं और उन्हें जमीन खरीदने-के हक्से वंचित कर दिया गया हैं। पजाबमें इस तरहके हथियार हिन्दुओं पर बराबर चल रहे हैं। जो कानून केनिया और अफ्रीकाके गोरों द्वारा हिन्दुस्तानियोंके लिए बनाये गये हैं, उनकी कोई न कोई छोटी छोटी शक्ल यहाँ मी हिन्दुत्रोंके लिए दी गई है। ज़मीन से इस तरह हिन्दू महरूम हुए। श्रव एक नया क़ानून साहूकारा के बारे में पेश हुश्रा है। इसके श्रनुसार हिन्दू—जो रुपयों का लेन-देन बहुत करते हैं —उससे भी हाथ धोयेंगे। स्कूलों में उनके लड़कोंको ज्यादा फ़ीस देनी पड़ती है, ज़मोन वे ख़रीद नहीं सकते। साहूकारों के लिए भी नया श्रस्त्र तैयार हो रहा है। मुलतान-ऐसे उपद्रवोंमें हिन्दू ही बर्बाद होते हैं, श्रौर फिर तावान ( च्रतिपूर्ति ) का श्रिषक रुपया भी उन्हींसे वसूल किया जाता है। ये कतिपय उदाहरण हैं, जिनसे विहारी पाठक यहाँकी श्रवस्थाका श्रनुमान कर सकते हैं।

हिन्दुत्रोंमें त्रापसकी फूट भी कम नहीं है।

पंजाबके हिन्दु श्रोमें शिक्ताका जो प्रचार हुश्रा है उसमें श्रार्थ-समाजका हाथ प्रधान है। उसने लोगोंकी रुचि हीमें एक मारी परिवर्तन पैदा कर दिया है। दान भ्रादिमें लोग जातीय हितका बड़ा ध्यान रखने लगे हैं। बिहारियोंकी तरह शादी ऋौर श्राद्धमें यहाँके लोग उजड़ नहीं जाते हैं । इनकी वजहसे पुरोहित-समाजके लाभमें कमी होनी त्रावश्यक है। पुरोहित बिहारी पुरोहितोंसे भी ऋधिक गिरे हुए हैं। यह पुरोहित समाज आर्यसमाजियोंपर भीतर ही भीतर खार खाये हुए बैठा था। त्राजकल इन लोगों का प्रधान काम त्रार्य-समाजियोंके खिलाफ़ त्राग लगाना है। यद्यपि समभदार त्रादमी इन चालाकियोको समभते हैं, किन्तु तब भी बहुतसे ऐसे मिल जाते है, जिनपर हिन्दुत्र्योंको रसातल भेजनेवाले इस पुरोहित-समाजका जादू चल जाता है। इससे हिन्दु श्रोंकी संघ-शक्ति कमज़ोर हो रही है। वडे श्रफ़ोसकी वात तो यह है कि जो लोग यहाँ अपने अर्पिको सनातन-धर्मी पुरोहित कहते हैं उनके ब्राचार-विचार, वेष-भूषा ऐसे हैं कि उधर विहारमें तो कोई अपना लोटा भी उन्हें पानी पीने के लिए नहीं देगा । उदाहरणार्थ यहाँ मुर्गाका मास स्रौर स्रंडा स्रामतौर पर खाते हैं। जूता पहने हुए वे एक जगहसे रोटी-दाल ले जाकर २० कोस पर खा सकते हैं। शादी-विवाहोंमें रसोई बन नेका भार नाई राजा श्रीर उसकी रानी पर रहता है। कहार श्रीर नाई श्रामतौर पर रोटी बनाने वाले बावाजी इधर हैं। खेती-पेशा ब्राह्मण गदहे श्रीर खन्चर श्रामतौरसे पालते हैं श्रौर उनपर चढते हैं। इल चलानेकी तो कोई वात ही नहीं। मुसलमानोंकी तरह हिन्दू भी मूँछकटी हुई दाढी रखते तथा पक जाने पर मेंहदीसे राँगते हैं। हिन्दू श्रीरते भी मुसलमान स्त्रियोंकी भाति कितनी ही चाँदी की बालियाँ कानोंमें पहनती हैं, सलवार ( एक तरहका पायजामा ) ऋौर घंषरी भी पहनती हैं। दर श्रमल इघर हिन्दु-मुसलमानकी वेषसे पहचान बहुत मुश्किल है। इंन श्रवस्था श्रोंमें पाठक स्वयं समभ सकते हैं कि एक विहारी कट्टर सनातनी इन्हें देखकर कव सनातनी मान सकता है। वह तो साफ कह देगा, तुम तो -श्रार्यसमाजियोंसे भी बदतर हो लेकिन तब भी सनातन धर्मके नामपर ये पुरोहित लोग हिन्दुऋॉर्मे फूट डाल रहे हैं। टका तेरा बुरा हो, तू ही इन सब खराफ़ातोंकी जड है। यदि त्राज त्रार्य-समाजियोंने लोगोमें पाठशाला, त्रनाथालय, स्कुल ऋौर कालिजोंके लिये रुपये दान लेनेका न प्रचार किया होता ऋौर यह सारा दान पुरोहितों हीकी जेवोंमें जाता तो त्राज इस विरोधका कहीं पता भी नहीं होता। लेकिन अच्छा यही है कि सभी सनातन धर्मी इस बहकावेमें नहीं आये हैं। श्रॅंगुलियों पर नाचने वाले लोग बहुत ही थोड़े हैं।

यद्यपि हिन्दू अब भूमि खरीद नहीं सकते, लेकिन पहलेकी भूमियाँ इनके पास काफ़ी हैं, तो भी ये स्वयं खेती नहीं करते, और लाचार होकर मुसलमान काश्तकारोंको देना पड़ता है । ज़मीनकी पैदावारमें दो तिहाई काश्तकारका होता है, और एक-तिहाई खेतके मालिकका। सरकारी लगान, कुएँकी मरम्मत, सिंचाईका सामान काश्तकारके रहनेके लिए घर - यह सब ख़र्च ज़मींदार के ज़िम्मे है। खेतके मालिकको एक-तिहाई भी नहीं मिलता। एकाथ बोपा खेत

काश्तकार को मुफ्त भी देना पड़ता है। इसमें वह तरकारी-भाजी पैदां करता है तथा बैलोंके चारेका इन्तजाम करता है। मजदूर रखकर काम करवानेके लिए गाँवोमें भी १०-१२ रुपये महीने देने पड़ते हैं। घर जलानेकी लकड़ी तथा तरकारी मुफ्त और जलपानके लिए रोटी भी। इन सारे कामोंके लिए हिन्दू मुसलमानोंपर निर्भर हैं।

इस ज़िलें में दो अञ्चूत ( ऋोड, ऋौर एक ऋौर ) जातियाँ भी हैं, जिनकी सख्या २०-२५ हज़ार है। स्रार्यसमाजी उनकी दशा सुधारना चाइते हैं, लेकिन पुराने दकियानूसी ख़यालवालें न सिर्फ़ यही कि कार्यमें सहानुभूति नहीं प्रकट करते, बल्कि उल्टा रोड़ा ऋटकाते हैं। इन जिलोंके हिन्दू प्रायः सभी महाजनी या दूकानका काम करते हैं। हिन्दुत्रामें खत्री, दखिनी (रोडा या त्रराडो ), उत्तराधी (कायस्थ), मोहियाल । भूमिहार ब्राह्मण ) ब्राह्मण ही अधिक हैं। वे सभी जातियाँ 'कराल'का काम करती हैं। कराल यहाँ दूकानदारको कहते हैं। बडे बड़े गाँवों मे भी एकाध कराल होता है, जिसका श्रस्तित्व वहाँके नम्बरदारकी कृपापर निर्भर है। एक हिन्दू डाक्टर मुक्ते एक दिन-की घटना वतलाने लगे। वे किसी रोगीको देखने एक गाँव गये थे । वहाँ के मुसलमान नम्बरदारके घरमे कोई वीमार था। नम्बरदारने हिन्दू दूकानदारके पास श्रादमी मेजा कि जल्दी लोटेमें पानी श्रीर मीठा लेकर आत्रो। दूकानमें गाहकोंकी भीड़ थी और दूकानदार जल्दी न श्रा सका । इसके लिए नम्बरदारने उसको जूते लगाये श्रीर गालियाँ दीं। तारीफ़ तो यह कि दूकानदारका उसके ऊपर हजार-बारह सौका कर्ज भी था।

कब्र-पूजा यहाँ बड़े ज़ोरों पर है। मुसलमान औरत मर्द तो करते ही हैं, हिन्दू भी इसमें उनसे कम नहीं हैं। वैशाखी (मेषसंक्रान्ति)-के समय सखी-सख़र पीरकी क़ब्रपर कई हज़ार हिन्दू स्त्री-पुरुष पहुँचते हैं। कोई लड़केके लिए, तो कोई बीमारीसे मुक्त होनेके लिए पहुँचता है। मुसलमान मुजावर (पंढे) सैकड़ोंकी तादादमें बहाँ 'पर रहते हैं। हिन्दुश्रोंकी बड़ी दुर्गीत होती हैं। पानीकी कमीकी वजहसे यहाँ पानी विकता है। भिस्तीके घड़ोंका जूठा पानी पीना यहाँके पुरोहित सनातन-धर्म कहते हैं। हिन्दुश्रोंके मुख्डन श्रौर जनेऊ श्रादि भी ऐसी ही कृत्रों पर होते हैं।

#### ५-सीमान्त की सैर

, भारत में 'सिन्धु' च्यौर 'त्रह्मपुत्र'—ये दोनों सबसे बड़े नद हैं। यद्यपि ये दोनों ही तिन्वतमें पास ही पाससे निकलते हैं, तथापि जहाँ हिमालयके नीचे उतरते ही ब्रह्मपुत्रको आसाम जैसा प्रदेश मिलता है ( जहाँ प्रतिवर्ष सैकड़ों इच वर्षा होती है ), वहाँ सिन्धुको हिमालय छोइनेपर इजारा-जिलासे लेकर सिन्धु-प्रान्त तक ( जहाँ कि वह समुद्र से मिलता है ) ऐसे देशोंसे होकर गुज़रना पड़ता है, जहाँ कि प्रतिवर्ष एक डेढ् इचसे ज्यादा वर्षा शायद ही कभी होती हो। वहाँ वर्षाका जल इतना कम होता है कि छतसे नीचे कभी ही टपकता हो। देहातमें लोगोंके मकान या तो फूसके होते हैं या कची मिट्टीकी छुतोंवाले। मुलतानसे मुजप्फरगढ़ तक, देरागाजीखाँसे देरा इस्माइलर्खी तक, त्रादमी जिधर देखता है, उधर बालुत्रों की ढेर वाली भूमि, गर्मीके दिनोंमें, गोंडा ज़िले (यू॰ पी॰) के सरयूके किसी दियारेका स्मरण दिलाती है। बीच-बीच में 'भाऊ' की शकल का 'फराश' वृद्ध भी उसी तरह होता है। इन मर जंगलोंमें जगह-जगह कितने ही ऊँट भी खुले हुए चरते दिखाई पड़ते हैं। इनके खानेके लिए कौटोंवाले वृद्ध भी मिलते हैं। यद्यपि वृष्टि इतनी कम होती है, तथापि सिन्धु नदकी दयासे दस-पन्द्रह हाथ खोदते ही कुँ श्रोंमें पानी निकल । त्राता है। बहुत-से भू-भागोंको सालके छः (गर्मावाले) महीने नहरें भी सिंचित करती हैं। इन कुन्नोंपर रहट (घटी-यन्त्र) लगे रहते हैं। तेलीके कोल्हूकी तरह जितनी दूरमें चलानेवाले बैलों की जोड़ी घूमती है. उसके ऊपर अकसर फूसकी छत पड़ी रहती है,

जिससे वैलों और आदिमियोको धूपका कष्ट नहीं होता । तेलीके कोल्हूकी तरह इसमें भी हाँकनेवाले आदिमीके बैठनेके लिए जगह रहती है। कुए प्राय रात-दिन चलते रहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक कुएँ के आस पास कई बीघे ज़मीन हरी-भरी दिखाई पड़ती है।

१०० मोल चौड़े हिमालयके चरणसे समुद्र-तट तक कैले हुए सिन्धुके त्रास-पासका भूमाग एक बड़ा ही विचित्र देश है। किसी समय यहाँ श्रार्थों की सम्यताके गढ़ थे। ऋषि लोग पूत-सलिला सिन्धुके तटपर श्रपने यज्ञ-यागादिका श्रनुष्ठान करते, वेदोंका गान करते थे।

लेकिन का चनक भी कितना प्रवल है। यद्यपि त्र्याज भी इस प्रदेश में उन प्राचीन ऋायों की सन्तान ही बस रही है, तथापि उन्होंने एक ऐसे धर्मका स्वीकार किया है जिसकी वजहसे वे अपने पूर्वजोको स्वीकार करनेसे इनकार करते हैं। उनके लिए वे त्र्रार्य-पूर्वज श्रीर उनकी सभ्यताके प्रत्येक चिह्न घृणाकी वस्तु हैं। वे स्वप्नमें भी यह खयाल नहीं करते कि हमारे पूर्वज एक ऐसी सभ्यताके धनी थे-एक ऐसे साहित्यके स्वामी थे, जिसको देखकर सभी निष्यस समालोचक हृदयसे उनका सम्मान करनेको तैयार हैं। यूरोपकी जातियाँ भी तो हैं, जिनके पूर्वज पूर्वकालमें जंगली जीवन व्यतीत करते थे; किन्तु त्राज भी उनकी सन्तान उन्हें इनकार नहीं करती। लेकिन क्या इस धर्म परिवर्त्तनने, लाखोके इस्लाम स्वीकार करने पर, इनके जीवनमे किसी प्रकारका सौन्दर्भ पैदा कर दिया ! नहीं । यह वात तो बिलकुल स्पष्ट ही हो जाती है, अगर कोई आदमी फ़ाहियान और ह्यूनसागके यात्रा विवरणोंमें इन प्रान्तोका वृत्तान्त एक वार पढ़कर फिर इन लोगोंको ध्यानसे देखे । जहाँ पाँचवीं-सातवीं शताब्दियोंमें इन प्रान्तोंके निवासी सभ्य, ऋत्यन्त कोमलस्वमाव, सत्यवादी, विद्याव्यसनी ऋौर कलाकौशल-प्रवीस ये, वहाँ ऋाज उनकी सन्तान कूर, सूडी, मूर्ख ऋौर दुर्व्यसनी देखनेमे त्राती हैं। इस्जामको शायद गर्व हो कि वह मूर्ति रूजा

जैसी, बुद्धि-हीनतापूर्ण पापमयी प्रथाकी जड़ काटनेमें समर्थे हुस्रा ; क्षेकिन इन प्रान्तोंको एक बार भी देखनेवाला कह सकता है कि इस्लामने कम-से-कम यहाँके लोगोंसे मूर्तिपूजा कदापि नहीं छुड़वाई। फ़र्क सिर्फ़ मूर्तियोंके आकारका है। जहाँ हिन्दुओंकी मूर्तियाँ कलापूर्या, भिन-भिन्न मनुष्यों श्रीर जानवरोंकी शकल की यीं, वहाँ इनकी मूर्ति चौकोर, अपर स्त्पाकार, तीन-चार-पाँच हाथ लम्बी कृत्रों का हैं। इनके उत्पर वस्त्र श्रीर मिठाइयाँ भी चढ़ती हैं। लोग हाय भी जोड़ते हैं, प्रार्थनाय भी करते है, लक्के-लक्डियाँ भी भाँगते हैं, मुंडन भी कराते हैं। काशी-गयाकी तरह उखी-छर्वर ब्रादि कृत्र-तीयों पर भी सैकड़ों मुसलमान पडे मुजावरके रुपमें हैं, जिनके पास बही-लाते भी हैं श्रीर यात्रियोंकी छीना-मापटी भी होती है। ऊँटोंकी तरफ लटकती हुई काठीपर चार-चार स्त्री-पुरुष इन दूर-दूरके तीथों की यात्रा करते हैं। इनके कएठमें विन्ध्येश्वरीदेवीकी भौति हरे कपड़ेकी चीर बँधी रहती है । इन गुसलमानी तीर्थों में हिन्दू भी बड़ी उदारतासे सम्मिलित होते हैं। इनके जनेज, मुंडन श्रादि संस्कार भी श्रकसर पीरोंके पास सम्बन्न होते हैं।

इधर रेलोंमें यात्रा करते वक्त अकसर रातको सिपाही आकर आपसे कहता रहेगा—होशियार रहना। चोरी होनेका डर है। मुल-तानके पास महमूद-कोटसे रेल सिन्धुका साथ पकड़ती है और तब तक साथ नहीं छाड़ती, जब तक अटकमें पुलसे वह उसके पार नहीं जाती। मियाँवालीके दक्खिन, रेलपरसे, सिन्धुके पश्चिमी तटके पहाड़, चितिजपर छोटे काले बादलोंकी तरह, दिखाई देते हैं। मियाँवाली-के बाद पूरवकी तरफ़ भी पहाड़ शुरू हो जाते हैं। इन प्रदेशोंमें शहरोंमें सिर्फ थोडे से हिन्दू रहते और तिजारत करते हैं। देखनेमें भी ये लोग मुसलमानोंसे निर्वल मालून होते हैं; लेकिन आर्थिक अवस्था इनकी अच्छी है।

पेशावर प्रायः एक लाखकी बस्तीका शहर है, जिसमें सिर्फ नौ

इज़ार हिन्दू हैं। कहने को इघर अँगरेज़ी राज्य है; लेकिन हिन्दुओं के बिए तो यहाँ बिलकुल मुसलमानी राज्य ही है। ऐसेम्बली में सीमा-प्रान्तके सुधार-सम्बन्धी प्रस्तावके पास हो जानेपर तो कितनेही मुसलमान कहने लगे हैं कि हिन्दुओं और सिक्खोंको यहाँसे बोरिया बॅघना समेटकर चल देना होगा।

श्रटकपर सिन्धु नदी पार करके रेल सीमा-प्रान्तमें धुसंती है। यहाँ चारों तरफ़ वनस्पति-शून्य पहाब ही दिखलाई पढ़ते हैं। कई सुर'गोंको पारकर रेल पेशावर-उपत्यकामें पहुँचती है। यह प्रदेश जाड़ेमें बहुत सर्द रहता है। रातके वक्त छतपर थाली में यदि पानी रख दिया जाय तो वह जम जाता है। मिट्टी श्रिधिकतर लाल है। नह-रें भी जगह-जगह बहती हैं। अप्रैलके प्रथम सप्ताहमें यहाँकी फसल-की दशा वैसी होती है, जैसी विहारमें जनवरीके प्रथम सप्ताहमें । देहातों के मकान कच्ची मिट्टीके होते हैं, छतें भी कची मिट्टीकी होती हैं। गौवोंमें एकाथ कॅची ब्रष्टालिकायें होती हैं, जो ब्रिधिकतर मोर्चाबन्दी-के खयालसे हैं। वैसे तो यहाँ भी हथियारोंका कानून है, लेकिन उनसे सिर्फ़ प्रकट हथियार रखना ही रुक सका है। नहीं तो आग्नेय श्रस्त्र यहाँ प्रायः सबके पास होते हैं । पेशावरके पासकी भूमि उर्वरा मालुम पढ़ती है। इधर बग़ीचे लगानेका बड़ा शौक़ है। दूर-दूर तक बगीचे लगे चले गये हैं। इनमें तरह तरहके अंगूर, अनार, नार्के,न स पाती, नारंगी, खूबानी, बादाम, शहत्त ऋादिके लता-वृद्ध लगे हुए हैं। पेशावरका गना भी बहुत मशहूर है। स्रामतौरपर दिल्लीसे पश्चिम गॅंडेरियोंका देश है। पंजाबके सभी शहरोंमें गॅंडेरियाँ बेचनेवाले वैसी ही श्रिधिकता से मिलते हैं, जैसे पूर्वमें पानवाले। गॅंडेरियोंके चूनने-का रवाज़ स्त्री-पुरुष सभीमें है। पेशावरमें तो किसान फुसलके बाद भी अपने-अपने खेतोंमें मिट्टीके नीचे गन्नेको दँककर उसी तरह इिफ़ाज़तसे रखते हैं, जैसे तम्बोली पानको।

पेशावर शहर स्टेशनसे दूर है। स्टेशनपर उतरते ही पुलिस

पीछे पड़ जाती है श्रीर बिना विल्दियत-सक्नत बताये जान नहीं छोड़ती। यात्रीको यही सालूम होता है कि हम एक दूसरे लोकमें, चले श्राये हैं। रातके वक्त स्टेशनसे शहर जाना बहुत खतरनाक है। रात-वाले यात्री पेशावर-छावनीपर उत्तरा करते हैं। कितनी ही बार ताँगों-के घोड़ोंको गोलीसे मारकर मुसापिर लूट या पकड़ लिये गये हैं। शहरमें प्रवेश करनेके लिए दरवाज़े हैं. जो रातको बन्द हो जाया करते हैं। हर एक दरवाजेपर पुलिसकी सशस्त्र चौकी है। कईमें एम्बूलेंसका भी इन्तजाम है। सिपाहियोंकी वर्दियाँ पजाब की सी हैं। सुरक्षाके लिए शहरसे जानेवाली सड़कोंपर भी कॅटीले काटक लगे हुए हैं। रास्तोंकी बगलमें कॅटीले तारोंका घेरा है। ये कॅटीले तार तीन चार हाथके श्रन्तरसे दुहरी पंक्तियोंमें हैं, जिनकी बीचवाली फाँक में भी कॅटीले तार उलभाये हुए हैं। यह किस लिये १ छुटेरे पठानोंसे बचनेके लिए।

पेशावरकी एक लाखकी आवादीमें दस हज़ारसे ज्यादा हिन्दू न होंगे, लेकिन हैं ये बढ़े-बढ़े व्यापारी, साहूकार, ठीकेदार । कुछ दक्तरों-मे भी नौकर हैं । सनातन-धर्म-स्कूल और नेशनल (आर्थ) स्कूल के आतिरिक्त तीन-चार और भी स्कूल हैं । लेकिन पढ़नेका शौक शहरों ही तक परिसीमित है ।

कोहाट—पेशावरसे कोहाट ४० मीलसे कुछ ही ऊपर होगा। दिनके वनत लारियाँ तथा मोटरें बरावर किरायेपर जाया करती हैं। पेशावरसे दस-वारह मीलके वाद ही खेतोंमें पसल दुर्बल मालूम होने लगती है। वीच-बीचमें सहकपर मोर्चाबन्द सरकारी सशस्त्र पुलिस-चौिकयाँ हैं। सबक अच्छी है। बीचमें कितने ही गाँव पबते हैं। लड़के अच्छे, गोरे तथा हटें-कटें होते हैं, लेकिन कपडे बहुत ही मैले कुचैले। स्त्रियोंके कपडे र ग-विर गी गुदरियों के से होते हैं। इन पटानियोंमें बुर्काका पता नहीं। नीचे पायजामा, उत्पर घुटनों तक का घाँघरेदार-सा जामा या कुर्ता होता है और सिरपर श्रोहनी। स्नानकी तरह ही

इनके बाल भी शायद साल भरमे एकाध बार ही धोये-गूँथे जाते होंगे। इन गाँवोंमें गदहे, मुगे, कुत्ते ही अधिक दिखलाई पड़ते हैं।

गैं इलाका—१६२० मीलके बाद अन्तिम चौकी मिलती है, जहाँका साइनबोर्ड बतलाता है—

"Trible territory go caretully" यहाँसे स्वतन्त्र सरहदी जातियोंका प्रदेश शुरू होता है। सड़क ऊँ चे-नीचे नालोंको पार करती हुई स्रागे बढ़ती है। खेतोंकी फ़ुसलकी स्रवस्था यह है कि जहाँ पेशावर-के पास कमर श्रीर छाती तकके गेहूँ थे, वहाँ यहाँ एक बालिस्तके छोटे-छोटं दूर-दूर उने पौधे हैं। एक वीघेमें मुश्किलसे एक मन अनाज होता होगा। लेकिन साथ ही आबादी कम नहीं। मील भरके भीतर ही सड़कपर दो-ो, तीन-तीन तक छोटे छोटे गाँव मिले। इस प्रदेशमें शुसते ही ब्रादमी विना बतलाये ही समभ जाता है कि हम किसी दूसरे देशमें आ गये हैं। प्रत्येक गाँवमें सड़कके किनारे पचीसों पठान श्रपनी-श्रपनी बन्दूक़ें लिये रमज़ानके महीनोंमें मिलेंगे। श्रपनी खेती देखनके वक्त भी पठानके पीठपर बन्दूक़ ज़रूर रहेगी। बन्दूक़ोंकी श्रिधिकता इतनी है, जितना लठधर क़ौमोंमें लाठियोंकी भी नहीं। सङ्कके पास भी वन्दूकोंके बनानेके कारख़ाने हैं। मैंने अपन साथीसे पूछा — "ये बन्दूकोंको इतनी त्रानिवार्यताके साथ क्यों रखते हैं ?" उसने मुभे वतलाया — "इनमे त्रापसमें भी बड़ी दुश्मनी रहती है, जिसकी वजहसे कोई ऋपनेको सुरचित नहीं समभता । देखते नहीं प्रत्येक गाँव में ।क़लेबन्दी है; दरवाज़े बड़े मज़बूत हैं। जगह-जगह ( दीवारोंमें ) बन्दूक चलानेके सूराख बने हैं।"

ये जातियाँ बराबर एक दूसरेसे लड़ती रहती हैं। इसीलिए कोई भी श्रादमी श्रपनी जानकी ख़ैरियत नहीं समभता। ये लोग लूट-मार करना श्रपना कर्तव्य समभते हैं, यह बात बड़ी श्रासानीसे समभमें श्रा जाती है, यदि इनकी धार्मिक शिक्षा श्रीर ऐतिहासिक भावोंके श्रातिरिक्त हम इनके गाँवोंकी श्रास-पासकी भूमिको देखें, जिनमें एक बीघेमें एक मन भी श्रन पैदा होना कठिन है। लूट-मारसे मिले मुफ्तके मालके कारण परिश्रम करनेमें शायद इनकी तबीश्रत भी नहीं लगती। यही वजह है, जहाँ इसी उपत्यकामें पेशावरके पास १० मील तक खेती बहुत ही भोरदार दिखाई पड़ती है, वहाँ इघरकी दशा इतनी बुरी है।

कोहाट-ग्रैर इलाकेंके अन्तमें सबक पहाबियोंपर साँपकी तरह चढ़ती मालूम होती है। इन पहाज़ियोंसे उतरकर थोड़ी ही दूरपर कोहाटका शहर है। इसके पश्चिम और उत्तरकी दिशात्रोंमें कुछ दूर पर नंगी पहाड़ियाँ हैं। कोहाटमें रेलवे स्टेशन भी है श्रीर फ़ौजकी छावनी भी। इस नगरमें आबादी अधिकतर मुसलमानोंकी है। कोई चार इजारके क़रीब हिन्दू होंगे। शहरके मीतर घुसनेके लिए दरवाज़े हैं। पानीके लिए नल लगे हुए हैं। मुख्य बाजारमें हिन्दुन्त्रोंकी दूकानें श्रिधिक हैं। लेकिन विछले उपद्रवके बाद श्रब हिन्दुश्रोंकी वह समृद्धि जाती रही। त्राज उन मीषण घटनात्रोको हुए वर्षी हुए; किन्तु त्रक भी उसके चिह्न बिलकुल कल से प्रतीत होते हैं - ख़ासकर गदुम-मंडी के त्रास-पासके महल्ले तथा कराड (हिन्दू) महल्लेकी, जहाँपर अब भी श्रिविकाश मकान जलकर गिरे हुए हैं। मकानवालोंके पास इतना रुपया नहीं कि उन्हें बनवावें। जो योज़ा-सा रुपया गवर्नमेंट ने ऋण्-के तौरपर उन्हें दिया है उससे उन्हें पहले रोटीका सवाल हल करना t । विसातखाना, मनिहारी, हलवाई, श्रनाज, कपड़ा श्रादि की ही कुकाने अधिकतर हिन्दू करते हैं। दो वर्ष ही पूर्व जो हिन्दू लाखोंके मालिक ये, त्राज वे दूसरोंकी कुपापर निर्भर हैं। जगह-जगह मकानों-के जगलोंमें जली हुई काली लकदियोंका दुकड़ा दिखाई पङ्गता है। इधर पजाबमें ईंटके मकानोंमें भी लकड़ी बहुत लगाते हैं। केवल लकड़ीकी कड़ियाँ ऋौर दरवाज़ोंपर ही सन्तोष न कर छुतोंके पाटने तथा मकानके श्रनावश्यक शृंगारोंके लिए भी बहुत-सी लकड़ी लगाते

पिछले अवतरणमें मैंने पंजाबके पश्चिमी ज़िलों तथा सीमा-प्रान्तके हिन्दुओं की दुर्दशाका वर्णन किया था। किन्तु वस्तुतः वहाँ की
अवस्था इतनी शोचनीय है कि विहारी पाठक शायद उसका अनुमान
भी न कर सकेंगे। यह तो पहले ही बतला चुका हूँ कि इघर हिन्दू
अधिकतर शहरों और कस्बोंमें रहते हैं। और, वहाँ भी वे दसपन्द्रह सैकड़ेसे ज़्यादा नहीं हैं। हिन्दुओं को सर्वत्र मुसलमानों की
दयापर ही आश्रित रहना पड़ता है। पेशावर शहरमें भी मुसलमान
तांगेवाले हिन्दुओं को "हिन्दू काफ़र" कहकर ही साधारणतया सम्बोधन
करते हैं।

पेशावरसे रेलकी एक लाइन दर्ग ख़ैबर पार करती हुई काबुलकी सीमाके पास लंडीखाना तक चली गई है। लेकिन अभी गाड़ी लंडी-कोतल तक ही जाती है। वहाँसे सीमा ४-५ मील रह जाती है। पेशावर-छावनीसे दूसरा स्टेशन इस्लामिया कालेंज है। मुसलमानी शिक्षा प्रचारके उद्देश्यसे इस कालेजको गवर्नमेंटने स्थापित किया है। शहरसे दूर, वस्तियोंसे दूर, इस कालेज और इसके वोर्डिङ्गकी भव्य और विशाल इमारतें दिखाई पड़ती हैं। यहाँसे दूसरा स्टेशन जमरूद है।

जमरूदमें फ़ौजी छावनी और राजा हरिसिंह नलवाका क़िला है।
राजा हरिसिंह, महाराजा रणजीतिसिंहके सेनापित थे। सीमा-प्रान्तीय
पठान इतने निर्मीक हैं कि उनका लोहा एक तरहसे ऋँगरेज़ी गवर्नमेंट भी मानती है। वह भी हरिसिंह नलवासे कितना भय खाते थे,
यह पठानी माताऋोंके एक वाक्यसे स्पष्ट होता है। वे कहती हैं,
"चुपशो, हरिया रागलें!" (चुप रह, हरि ऋा रहा है)। सच बात
तो यह है कि पठान जितने सिक्खोंके शासनमें शान्तप्रकृतिके थे,
उतने अब नहीं हैं। गवर्नमेंटकी पालसी उन्हें कुछ दे-दिवाकर राज़ी
रखनेकी है, जिससे उनका उत्साह ऋौर बढ़ जाता है। एक मर्मज्ञ
पुरुष बतला रहे थे, किस तरह एक पठान मालिक या खान (पठानों

का मन्दार ) एक यहप्, गयमंग्रेट-कर्मचारिको अपनी तिरम्बाही विभवणाना रहना है और यूगरी तरप् किमी वर्षतकी आइमें कितने ही मग्रम्न पटामको जमा करा देता है। पीछे माहमको कहता है—
ग्रिम्ने गाहम, यहाँ गृंव लीग लड़ाई, लूट-याटके लिए इकट्टे हो रहे हैं। अब भेरे वर्गकी नहीं।" माहम किसी तरह अनुमय विमय कर उन्हें घायम भागमें जिए कहते हैं। अन्तमें कुछ रुपया दकर उन्हें उमत वामय बाज़ रूपनेका प्रयम्न किया माता है। आधा रुपया खान की जिमी भाग है और आधेमें दम-दम, यीस-बीस रुपये औरोकी। इस तरह सुम्ने काम करें। इन लोगी- मात्र मिन्हें। अकार और लड़ाईके काम करने हैं। ये हर ययत कन्ये वर भरूष लटकाने, कारम्योभी माला पहने, इधर-उधर धूमते अथवा नीति रहते हैं। घर भावता मात्र हो। यह सहस्मी लटकाने, कारम्योभी माला पहने, इधर-उधर धूमते अथवा नीति रहते हैं। घर भाहरणा गारा थाम कियोंको करना पहला है। वहीं निर्मे काम करती हैं, लक़की काट लाती हैं, पानी भरती हैं, मान्वनंकि लिए कारमाण आधि का प्रयस्थ परती हैं।

जातलारी शीड़ी ही पूरी पहाड़ छीर वर्ग गृं बर ग्रुक्त होता है।
शे गारी पहाड़ियाँ शूली हैं। पूरा कहीं-कहीं, यह भी सूली केंटीली शाड़ियां है। प्रा होती ग्रुर्सियां प्र ने संगलारियाली बहान कथा थिए ही दिखलाई पड़ती है। प्राय: ३० शीलकी इस लेकर लाइन पर गर्यनींट ने, गुना है, सादे चार करोड़ राया हम लेकर लाइन पर गर्यनींट ने, गुना है, सादे चार करोड़ राया हम किया है। ठेनेका काम भी पठानों हीके हाथोंमें दिया ग्रा था। प्रश्नेक पठाम गज़्बूर रा रोज पाता था। इस प्रकार प्रल भन खानि के गहारे यह रहेडी-सी लाइन सियार की गई है। जगह-जगह महादी धुर गोगेशे लाइन गई है। कई जगह पह चहकर काटती हुई समंत्रपुष्ठ पर पहुँचती है। गाममें लेकरके छन्दर एक पीली मस्जिद है, जिरि श्रालीमस्जिद कहते हैं। गुरालमानोंमें कियदस्ती है कि स्वेषर भीता करते हुए हजरत गुहम्मद साहबके बामाद श्रालीन यही छाकर संगाम पढ़ी थी। इन पहाड़ियोंसे जगह जगह पीजी चीकियों है।

लडीकोतलकी छावनीमें गोरखा, राजपूत, गोरा ख्रीर पंजाबी ये चार पलटनें रहती हैं। बस्ती अभी नई-सी है किल्ल कल अरोर बिजलीकी प्रवन्ध है। यहाँ वीचमें लम्बी-चौडी मैदानी भूमि भी है। काबुलकी सीमा बिलकुल चार-पाँच मीलके फ़ासले पर है। यह कहनेकी जरूरत नहीं कि धीरे धीरे यहाँकी छावनी एक मज़बूत रूप धारण करेगी। अभी इमारते अस्थायी हैं। छावनीकी सीमाके चारों स्रोग कॅटीले तारोंकी दोहरी पंक्ति है, जिसके बीचमें उलभावे तारोकी छोटी-सी दीवार-सी चली गई है। प्रत्येक सडकपर ऐसे ही कॅटीले तारोंवाले फाटक लगे हुए हैं। रातको वे वन्द कर दिये जाते हैं। यह सारा प्रवन्ध उपद्रवी पठानोंके डरसे किया गया है। लडीकोतल एक तरह की पहाड़ों-सी घिरी समान भूमिके ऊपर है। इन पहाडियोपर हर जगह फ़ौजी चौकियाँ हैं। लडीकोतलमें पहले सिर्फ़ एक छोटा-सा क़िला ही था, लेकिन पिछली लड़ाईके बाद एक अञ्छी छावनी बन गई है। यहाँसे आगे सीमा तटवर्ती लडीखाने तक भी रेलवे-लाइन चली गई है। किन्तु सुर गें कुछ खराब हो गई थीं, इसलिए अभी रेल वहाँ तक नहीं जाती। लडोकोतल से चार पाँच मील पहले ही से, सड़क के किनारे, एक छोटी-सी पहाड़ीवर पत्थरका एक बौद्ध-स्तूप है। स्रभी इसका कोई-कोई भाग सुरिच्तित है। किसी समय यह - जो ऋव दूरसे ईंटों का ढेर सा माल्म होता है - हजारों यात्रियोका पूज्य स्थान था। दर्ग . खेबर पार करत हुए चीनी यात्री फ़ाहियान श्रीर ह्यूनचाँग भी यहाँ ठहरे होगे । अत्रवश्य ही उस समय यहाँ एक संघाराम भी रहा होगा, जिसमें श्रनेक तपस्वी विद्वान् बौद्ध भिच्नु रहते होंगे। वे श्रह-र्निश अपने चारो स्रोर स्रहिंसा, भूतदया स्रोर प्रेमके साथ विद्याकी किरणें भैलाते रहे होंगे। किन्तु कालकी गति भी कैसी विचित्र है! श्राज उनके वंशज जो किसी समय भारतीय संस्कृतिके गौरवस्तंभ थे, मूर्खता श्रीर क्रुग्ताकी मूर्ति बन गये हैं। जगह-जगह गाँव हैं, उनके श्रास-पास गेरूँके खेत हैं। गाँवोंमें ऋलग-ऋलग घर नहीं दिखाई पढ़ते। सभी

एक चहारदीवारीके घेरेके अन्दर हैं। इस चहारदीवारीमें भीतरसे गोली चलानेके लिए छिद्र बने हुए हैं। प्रत्येक बस्तीमें एक या दो ऊँचे-गोले, छोटे कुओं के से मीनार हैं। ये सभी इमारतें कच्ची हैं। मकानोंकी छतें भी कच्ची मिट्टीकी हैं। मीनारों पर खासतौरसे मोर्चे-बन्दी शत्रुओंसे बचनेके लिए की गई है।

ये पठान हर वक्त एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। जब इन्हें आपस-में लड़नेका काम नहीं रहता तब इधर-उधर जाकर लूटमार करते हैं, इक्के-दुक्के ब्रादिमयोंका पकड़कर ले जाते हैं, उनके हाथोंपर चारपाईका पैर रखकर सोते हैं, नखोंमें फॉंस ठोंक देते हैं, सर्दोंके दिनोंमें रातों ठंडे पानीमें रखते हैं, इसी तरहके श्रौर भी नाना भाँति-के दुख देते हैं । सम्बन्धियोंके नाम पूछते हैं । फिर उनके पास लिख भेजते हैं-- 'इतने रुपये हमारे पास मेज दो तो हम तुम्हारे त्रादमीको छोड़ देंगे !' सीमाप्रान्तीय ऋँगरेजी, गैर-ऋँग्रेजी दोनों ही पठान सामान्यतः यही लूट-मारका जीवन व्यतीत करते हैं। हिन्दुस्रोंको ही श्रिधिकतर इनका लच्य होना पड़ता है । कोई दस-ग्यारह वर्षका वृत्तान्त हैं, एक मालदार हिन्दू ( जो पेशावर शहरमें रहता था )के घरके सामनेवाली मस्जिदमें बहुत-से खच्चरों और घोड़ोंवाले बाराती श्रागये। योड़ी ही देर वाद साहूकारका मजबूत दरवाज़ा तोड़ा जाने लगा। उसमें सफलता न हुई तब सीढी लगाकर ऊपर चढ गये! मकानवाले श्रपना बही-खाता लेकर छतके अपरसे अपर ही दूसरे मकानमें चले गये। गलियोंमें डाकुश्रोंका पहरा था। थोड़ी ही देर-में घरका सब माल-धन खन्चरों पर लादकर डाकृ रवाना हो गये! पठान वस्तुत. खेती करनेमें मन नहीं लगाते। जो खेती होती भी दे उसमें मी उनकी खियोंका हाय श्रधिक है। श्रधिकतर लूटमार श्रौर गवर्नमेंटकी मेंटपर ही गुजर करते हैं। पिछले दिनों जब खैबर-लाइनपर प्रत्येक पठान रोज, कमसे कम, एक रुपया कमाता था, तब यह लूट-मार बहुत हद तक कम हो गई थी। मैंने एक आदमीसे

कहा—"इन पठानोंके पास साढ़े चार करोड़मेंसे दो करोड़ रुपया जरूर चला गया होगा। वे इससे बहुत दिनों तक सुखी रह सकेंगे।" उन्होंने बतलाया—"यह रुपया ऋषिकतर तो बड़े-बड़े मालिकों-के पास पहुँचा है। वही लाइन बनवानेके ठेकेदार रहे हैं। लेकिन रुपया क्या बहुत दिनों तक रह सकता है ? उसको किसी व्यवसायमें तो वे लगावेंगे नहीं। बस, सिर्फ फ़िज़ूल ख़र्च करेंगे। देखते नहीं, ये लोग कितनी मोटरें उड़ा रहे हैं! बराबर कवाब और दावतें उड़ रही हैं। बरस-छः महीने में सब ले-दे बराबर हो जायगा। उसके बाद फिर वही गुदड़ी!"

विछते दिनों जमरूदके पास दो फि्कों में लड़ाई हो पड़ी । मोचों से एक-दूसरे पर गोली बरसाने लगे। यह युद्ध कितने ही समय तक जारी रहा। पास ही सरकारी छावनी थी। उनकी गोलियाँ वहीँ तक पहुँचने लगीं। एक-दो सिपाहियोंकी टाँगें भी टूटीं। इसपर ब्रिटिश गवर्नमेंटने दोनों पत्त्वालोंमें सुलह करानेका प्रयत्न आरम्भ किया और अन्तमें उनकी प्रथाके अनुसार मुल्लाने दोनोंके बीच-में, सात वर्षके लिए, पत्थर लाकर रख दिया। अब लड़ाई, सात वर्षके लिए, बन्द हो गई है। सात वर्ष बाद यह सेतु फिर टूटेगा!

लडीकोतलसे चार मील श्रौर श्रागे, लंडीख़ानेके पास, 'काफ़िर कोट' है। यह जगह एक पहाड़ीपर है। यहाँ बौद्ध कालके पत्थरमें कटे हुए मनोहर ध्वंसावशेष हैं। श्राज ऐसी पवित्र जगहोंको जो कभी शत शत यात्रियोंके लिए श्रद्धाका स्थान थीं, उनके ही वंशज मुसलमान "काफ़िरकोट"के समान घृणास्पद शब्दसे स्मरण करते हैं! लेकिन क्या इनकी श्रवस्था श्रपने पूर्वज "काफ़िरों" से श्रच्छी है ! इस्लामने इन्हें क्या प्रदान किया है! क्या इस्लामने इनसे बुत-परस्ती (मूर्तियूजा) हटा दी ! वह तो श्रव भी वैसी ही है। श्रन्तर इतना ही है कि जहाँ वे पहले छोटी-छोटी मूर्तियोंको पूजते थे, श्रव चार-चार छ:-छ: हाथ लम्बी क़ब्रोंको पूजते हैं। भारतमें किसी भी

जगह इतनी कृत-पूजा नहीं है। प्रत्येक गाँवके पास एकाध कत्र ऐसी ज़रूर है, जिस पर बहुत-सी लाल, पीली, हरी फंडियाँ फहराती रहती हैं, जहाँ एकाध मलंग (पृकीर) या मुजाबिर रहता है। उसका काम भूत, जिन्न दूर करना, गन्डे ताबीज़ बाँधना और लड़का-लड़की देना है! सच तो यह है कि अज्ञान और मिथ्या विश्वास यहाँ बोडश-कला-से विराजमान है!

रेलकी सड़क या पक्की सड़कके पास कितनी ही जगहोमें पानीघर वने हुए हैं। पानीकी इघर कमी है। सड़कोंपर पठान कुलियोंको, वन्दूक पीठपर लटकाये देखकर, आपको आश्चर्य, होगा। वन्दूकका जितना रवाज इनमें है, उतना तो कहीं इन्डे सोंटेका भी न होगा! प्रत्येक आदमीके हाथ या पीठपर वन्दूक और गलेमें कारत्सोंका यजो पवीत दिखाई देगा! लड़ाकोतलसे पेशावर छावनी तककी रेल मानो इनकी अपनी है! विना टिकटके पठान ड्योडे दर्जे में बैठे रहते हैं! किस टिकट कलक्टर या स्टेशन मास्टरको अपने प्राणोंसे वैर है जो इन्हें छेड़े! वरावर मौजसे ये सोये-वैठे चले जाते हैं। सड़क छोड़कर बाको आसपास इन पठानोंका राज्य है। वे कव गवारा करे गे कि अँगरेज़ उनकी भूमिमें रेल चलावे और उनसे किरायाभी वस्त्ल करें! पहले लड़ीकोतलसे पेशावर छावनीका किराया शायद डेड़ रुपया रक्खा गया था, अब वह नौ आनेकर दिया गया है! लेकिन ये नौ आनेमी पजावी या दूसरे देशीही देते हैं। पठानोंकी तो अपने घरकी रेल है!

जमरूदसे थोड़ा त्रागे चलकर दर्श खैबर शुरू हाता है। उसका
मुख्य भाग लडीकोतलसे कुछ पहले ही समाप्त हो जाता है। यह
फ़ासिला र० भीलका होगा। इसके दोनों त्रोरकी चृद्ध ग्रीर जलमे
हीन पथरीली पहाड़ियाँ त्रतीतकी कहानियोंको त्रव भी, गुप्त रूपसे,
त्रपने श्रन्दर छिपाये हुए हैं। इसी रास्तेसे त्रशोकके प्रचारक भारतसे पश्चिमकी श्रोर जाते रहे होगे। श्रस्त-शस्त्रमे सुसज्जित सेनार्ये,
स्यं-वंश श्रीर चन्द्र वशकी ध्वजायें फहरातीं, इसी चिर-परिचित

मार्गसे निकलकर कम्बोज, गान्धार, पारसीक, बाह्यीकमें फैलती रही होगी। दारा, सिकन्दर, कनिष्क, महमूद, चगेज़, तैमूर, नादिर श्रीर श्रहमदकी सेनाश्रोंने इसी रास्तेसे होकर भारतपर श्राक्रमण किया था। इसमें भी शक नहीं कि उस समय इन पर्वत-मालाश्रोंने हमारी मदद करनेमें कोई भी कसर उठा न रक्खी होगी। किन्तु वे श्रकेली क्या करतीं, जब कि भारतीय श्रापसमें कट-मर रहे थे। एक समय था, जब पटनाके चन्द्रगुप्त श्रीर श्रशोकका फंडा "काफ़िरंकोट"की पहाड़ियोंपर लहरा रहा था। उस समय यह भूमि देवताश्रोंकी भूमि थी। हर जगह प्रेम श्रीर भूतदया, ज्ञान श्रीर विज्ञानका साम्राज्य था; लेकिन श्रभागे गन्धार! श्रव तू लुटेरों, हत्यारों, मूर्खों श्रीर मिथ्या विश्वासियोंका निवास-स्थान है!

पेशावरसे काबुल मोटर जाती है। लंडीखाना तक ऋँगरेज़ी सड़कें हैं जो बहुत ही सुन्दर ऋौर। पक्की हैं। उसके बाद ऋमीरका राज्य हैं, जहां सड़कें कच्ची ऋौर ऊवड़ खावड़ हैं। ऋभी मोटरोंसे इस १७०-८० मीलकी यात्राको पूरा करनेमें दो दिन लगते हैं। लेकिन श्रव ऋमीरका तरफ़से सड़ककी सर्वे हो रही है। कुछ ही वर्षों में ऋगोकी सड़क भी पक्की ऋौर प्रशस्त हो जायगी। किर पेशावरसे काबुल सात-श्राठ घंटेका रास्ता रह जायगा। लाग बड़े ऋगरामसे पहुँच जाया करेंगे। पहले काबुलके लिए पासपोर्टकी ऋावश्यकना न होती थी, किन्तु जबसे काबुल स्वतन्त्र हुआ, तबसे उसका लेना ज़रूरी है और वह मिलता भी बड़ी कठिनाईसे है।

त्रमीर श्रमानुल्ला वस्तुतः मुस्तफा कमालके समान काम करनेमें सफल हुए होते, यदि उन्हें भी तुकों की सी कौम मिली होती। वे वरावर इसी प्रयत्नमे थे कि अफ़ग़ानिस्तानमें विद्या और विज्ञानका खूव प्रचार हो जाय। लोगोंका मिथ्याविश्वास और धर्मान्धता दूर हो जाय। स्त्रियां विदुषी हों। सारे अफ़ग़ानिस्तान निवासी चाहे वे मुसलमान हो या हिन्दू, प्रेमके एक स्त्रमें वध जाय।

श्रफ्गानिस्तानमें पहले जो हिन्दू मुसलमान होता था, उसे राज-कोषसे कुछ पारितोषिक मिलता था, उसकी जिज्या माफ हो जाती थी, उसे किसी ख़ास प्रकारकी पोशाक पहननेकी आवश्यकता न रह जाती यी, लेकिन अब तो बात ही दूसरी है। अब हर एक अपने लिए श्रफ़ग़ान लिखाता है, हिन्दू या मुसलमान नहीं। सबकी एक पोशाक त्रीर एक भाषा पश्तो है। जिल्या त्रादिका नाम नहीं । हिन्दू-मुखलमानोंके पृथक् स्कूल नहीं है, सब एक ही जगह पढ़ते हैं। जर्मनी पहनेके लिए गये लड़कोंमें श्रमेक हिन्दू श्रफगान भी हैं। श्रमीर हर तरह अपनी हिन्दू प्रजाको समान अधिकार देनेके पत्तमें हैं। फ़ौजी, मुल्की, सभी पदों पर वे हिन्दुश्लोंको भी देखना चाहते हैं। किन्तु अफ़गानिस्तानके हिन्दू अभागे हैं। मूर्खतावश तरह तरहके ढंगोंसे श्रपने लढ़कोंको उन स्थानीसे इटानेकी कोशिश करते हैं ! उधर मुल्ला लोगभी हर वक्त कुफका फ़तवा देनेके लिए तैयार बैठे रहते हैं। इसी-लिए श्रमीरको प्रत्येक सुधारमें फूँक-फूँककर पैर रखना पड़ता है। न्त्रभी समयकी आवश्यकता है। नई पीढ़ीके सयानी हो जाने भरकी देर है। फिर मौलवियोका भूत अफ्गानोंके छिरसे दूर हो जायगा। यूरोपसे पहली टोली उघर लौट आवे, इघर स्कूलोंसे नई युवक-अंगी निकल जाय, फिर अमीरका हाथ मज़बूत हो जायगा। आज मौलवियों-के विरोधसे, जो कुछ दिनोंके लिए उन्हें कन्या पाठशाला बन्द कर देनी पड़ी, यह नीबत तब न श्रायेगी । सुशिद्धित श्रीर स्वतन्त्र अफ्गानिस्तान एशियाकी बढ़ी शक्तियोंमें होगा।

उस तरफ़ काबुलकी तो यह दशा है, लेकिन इघर पंजान और सीमाप्रान्तकी अवस्था देखें तो आकाश-पातालका-सा अन्तर मालूम होगा। इन प्रान्तोंमें मुसलमानोंका आधिक्य है। वे सब तरहसे हिन्दुओं को कुचलने और अपना गुलाम बनानेका प्रयत्न कर रहे हैं। 'पंजाबमें ६० फी सदी इन्कमटैक्सकी आमदनी हिन्दुओं की जेबोंसे आती है। सर फ़ज़ली हुसेनके मिनिस्टर होते ही हिन्दुओं पर विपत्ति- के पहाड़ दूर्टन लगे । स्कूलों में इन्कमटैक्सके श्रमुसार पढनेवाले विद्यार्थियों से फ़ीस लेनेका नियम बना, जिससे हिन्दु श्रोंको श्रिष्ठक फीस देनी पड़ने लगी। स्कूलों की ग्रांट पहले तो हिन्दू-स्कूलों को मिलती ही मुश्किलसे हैं श्रीर जो मिलती भी है उसमें उनकी फीस मुजरा कर दी जाती है, जिससे सरकारसे हिन्दू-स्कूलों को बहुत कम रुपया मिलता है। उधर मुसलमानी स्कूलों के लिए ख़ज़ाना खोल दिया गया। ग्राट मी श्रासान श्रीर श्रिष्ठक, फीस कम! शिद्धा-विभागके सभी पदों से हिन्दू पृथक किये जा रहे हैं।

शिचामें ही नहीं हिन्दुश्रोंको भूमिसे भी वंचित करनेके लिए पंजाबमें क़ानून है, जिसके अनुसार पंजाबके भिन्न भिन्न ज़िलोंमें कितनी ही जातियाँ ग़ैर-जरायत पेशा ( श्रकृषि-व्यवसायी ) मानी गई हैं। ये जातियाँ अपनी जगहोंमें जमीन नहीं खरीद सकतीं। यद्यपि हिन्दू धीरे-धीरे भूमिसे वचित होरहे हैं; वे गाँवोंसे शहरोंमें भागे जा रहे हैं; नेकिन यहाँ भी क्या उन्हें चैनकी नांद नसीव होगी ! आज कल एक नये साहुकारी कानूनकी भी बात है। इसके द्वारा हिन्दुत्रों के इस व्यवसायको भी नष्टकर दिया जायगा! कितने ही हलवाई आदिके व्यवसाय - जो हिन्दु श्रोंके हाथमें चले श्राते ये-का बायकाट करके अब मुसलमानों ने ऋपना चलाना शुरू किया है, ऋौर उसमें वह काफ़ी सफलता भी पा चुके हैं। सरकारी नौकरियोंसे भी हिन्दू निकाले श्रीर मुसलमान रक्खे जा रहे हैं! प्रतिष्ठित मुसलमान मुस्लिम एशोशियेशनों के डेपुटेशन बड़े अधिकारियों तक ले जाकर इस तरह की कोशिशॉकर रहे हैं। हरएक बातमें मुसलमान हिन्दू-मुस्लिम सवाल उठा रहे हैं। बस्तीसे बाहरवाले हिन्दू-मन्दिरों श्रीर देव-स्थानोंकी कब खैरियत होगी, जविक भीतरवाले अक्सर भ्रष्ट कर दिये जाते हैं ! हिन्दू भियों श्रीर बच्चोंको वहकानेकी घटनायें सामान्य हो गई हैं। सरकारी, गैर-सरकारी, सभी जगहोमें उन्हींकी तूती बोल रही है! हिन्दु श्रोंकी जगहोंको कृत्र या पूजा-स्थानके वहानेसे ज़बरदस्ती दख़लकर लिया

जाता है ! अभी हाल हीमें पेशावरमें एक हिन्दू के बागमें रातोरात मिलजद तैयार हुई थी । ऐसी घटनायें हजारों मिलेंगी । खुले वाजारों में, पेशावरकी तरफ, गोमाम वेचा जाता है । नौकरी, भूमि, व्यापार सभीसे जिस प्रकार हिन्दू निकाले जा रहे हैं, उससे पता लग रहा है कि हिन्दु ख्रोंका भविष्य अन्धकारमय है !

## ६ — पुणञ्च (पूँछ) राज्य

पुगाल कश्मीरराज्यके अधीन कई छोटे-छोटे राज्य हैं, जिनमें एक यह रियासत भी है। पुगाल का राज परिवार कश्मीर-राज परिवार की शाखा है। भूमि विलकुल पहाड़ी है। जगरी मागकी पर्वत-श्रवला सदा तुषाराञ्छादित रहती है। पहाड़ अधिकांश हरे-भरे हैं। राजधानी पुगाल (पूँछ) है, जो पर्वतोंकी जड़में पुगाल नदीके तटपर समुद्रतल से ३,३०० फ़ट ऊपर है। जाड़ेके दिनोंमें यहाँ वर्फ पड़ जाया करती है, लेकिन नदीका स्रोत नहीं रकता। पैदावार अधिकतर चावलोंकी है, लोगोंका प्रधान खाद्य भी चावलही है। गेहूँ, मक्की श्रादि अन्न भी होते हैं। जिस तरह कश्मीरमें केसर पैदा होती है, उसी तरह पुगाल गुन्छियों के लिए मशहूर है। यह कुकुरमुत्तें (छत्तें) की जातिका पदार्थ है। सुखाकर इसे दूर-दूर तक मेजा जाता है। पुगाल में भी स्ली गुन्छियों साढ़े तोन रुपये सेर मिलती है। लाहीर श्रादि शहरों इनकी दर पाँच छः रुपये सेर तक होती है। पंजावी तथा कश्मीरी लोगोंकी हिंधे गुन्छियोंकी तरकारी एक खास नियामत है।

लम्बे बालोंबाली वकरियाँ तथा मेहें वहाँ बहुत पाली जाती हैं। देश शीतप्रधान है, अत' गर्म ऊनी कपडेकी आवश्यकता पड़ती है। पुणछके किसी-किसी स्थानकी लोइयाँ खासतौरसे प्रसिद्ध हैं। कश्मीर-की भौति यहाँ भी हिन्दुओंकी सख्या बहुत कम सिर्फ़ ५ फ़ी सदी है। देहातोंमे सिर्फ़ मुसलमानोंकी ही बस्ती देखनेमें आती है। हिन्दू सिर्फ शहरों और बाजारोंमें रहते हैं, और दूकानदारी या नौकरी करते हैं। पुण्छ राज्यकी ब्राबादी ४ लाख है, ब्रौर चेत्रफल प्रायः १ हज़ार वर्गमील। मालगुज़ारीसे ब्रामदनी साढे चार लाख, चुंगीसे ढाई लाख, जंगलोंसे तीन लाख ब्रौर स्टाम्पसे ६० हज़ार है। वर्त्तमान राजवंश तभीसे स्थापित है, जब महाराज गुलाबसिंहने पजाबके सिक्खोंके हाथसे निकल जाते वक्त ब्रॉगरेजोंके हाथसे कश्मीरको खरीदा। पहले पुण्छको जागीरके तौरपर कश्मीरके महाराजने अपने भाईको दिया था, किन्तु ब्रव यह एक ब्राधीन रियासतके रूपमें परिण्त हो गया है। जिस प्रकार ब्रिटिश गवर्नमेट देशी रियासतोंपर निगाह रखती है, वैसे ही कश्मीर-राज्य इसपर निगाह रखता है। इसके ब्रातिरिक्त राजा-का प्राइवेट सेक्रटरी तथा एडवाइज़र (परामर्शदाता) एक ब्रॉगरेज़ है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंटके पोलिटिकल विभागका ब्रादमी है।

'उपज—फ़सल अधिकतर चावल और मक्कीपर अवलंबिन है।
गेहूँ, माठ आदि भी उत्पन्न होता है। गुन्छ्याँ खासकर प्रसिद्ध हैं।
देवदार, दयार और चीवकी लकडियाँ बहुत पाई जाती हैं। मकानामें
लकड़ी और पत्थरका इस्तेमाल होता है। पुण्छ शहरमें राजमहल
तथा दूसरे मकानोंकी छुतें भी टीनकी हैं। गर्मीके दिनों मे भी ठंडा
होनेके कारण टीनके तपनेका डर नहीं है। पहले यहाँ लोहा निकाला
जाता था, किन्तु अब यह व्यवसाय बन्द हो गया है। कोयले, सीसे,
ताँबेके भी होनेका पता मिलता है, किन्तु उनपर काम नहीं होता।

भाषा, वेष-भूषा—भाषा जम्बूवाली डोंगरी, वेष-भूषा प्रायः पंजावी है। पुरुषों पोशाक पायजामा (सलवार नहीं), कमीज़, कोट, साफा है। स्त्रियाँ चूड़ीदार पायजामा, कमीज़ और ख्रोढनी पहना करती हैं। स्त्री-पुरुष दोनो ही समानभावसे जूता पहनते हैं। पजाव-की भौति यहाँ भी गलियों, छतों, वर्तनों ख्रादिको सफ़ाईपर वहुत कम ध्यान दिया जाता है। देहाती लोग बड़े गन्दे कपड़े पहनते हैं।

पुणलु-राज्यमें हिन्दुश्रों श्रीर सिक्खों दोनोंकी सख्या प्रायः वरावर है। सिक्ख श्राधिकतर ब्रह्मण-जातिके हैं, श्रीर खेतीका काम करते हैं। कहीं-कहीं नौकरीके लिए आये हुए कश्मीरी ब्राह्मण भी पाये जाते हैं। मुसलमानोंमें अधिक सख्या सुद्धन (जो ब्राह्मण थे), मंगराल (राजपूत), चिव (राजपूत), गूजर आदि की है। ये कट्टर मुसलमान हो गये हैं, किन्तु तो भी अभी जातिपाति मानते हैं, और अपनेसे नीची जातिको लड़की नहीं देते। गूजरोंमे स्त्रियोंके नाम कहीं-कहीं लच्मी आदि भी पाये जाते हैं।

## ७—कश्मीर

(ক)

भारतवर्षका स्वर्ग कश्मीर हिमालयकी पर्वतमालास्रोंके मध्यम अवस्थित है। कश्मीरकी आबादीमें ६५ फी सदी मुसलमान और ५ फी सदी हिन्दू हैं। हिन्दु श्रोंमें वे हिन्दू भी शामिल हैं जो महाराज रणजीव-सिंहकी कश्मीरविजयके वादसे ऋव तक श्राकर वसते रहे हैं। ये त्रागन्तुक लोग सैकड़ो वर्षसे यहाँ त्रा वसे हैं, तो भी भाषा त्रीर वेष-के विचारसे अभी तक कश्मीरी नहीं हुए। कश्मीरमें पजावसे त्राकर वसनेवाले सिक्खोंमे मोहिपालो (भूमि-हारो) की स ख्या पर्याप्त है । ये लोग साधारणत ग्रामोमें रहते हैं ग्रीर खेतीका काम करते हैं। मुखलमान १३ लाख हैं, श्रीर कश्मीरी ब्राह्मण ५५ हजार के करीव। मुसलमानोमे योड़ोको छोड़कर बाकी सभी उन कश्मीरी हिन्दुत्रोकी सन्तान हैं जो मुसलमानी शासन कालमें जबरदस्ती मुसलमान बनाये गये थे। कश्मीरी हिन्दू मुसलमान दोनोंकी पोशाक एक लम्बा चोगा है, जो कुर्त की तरहका होता है। बाह कु र चौड़ी श्रीर ज़रूरत ते श्रधिक लम्बी होती है। सदींसे बचनेके लिए हाथोको इसके भीतर किया जा सकता है। स्त्रियो और पुरुषोंके चोगेमें कोई भेद नहीं। पुरुष सिरपर कुलाइके साथ पगड़ी ( साफा) वीधते हैं। स्त्रियों भेड़के ' बालोंको साथ मिलाकर केशोंकी ब्रालग-ब्रालग रस्सियौ बटकर पीठ पर छोड़ देती हैं। सिरपर साधारणतया एक छोटी सी चादर रखती हैं, जो

पीठगर लटकर्ता रहती है। कोई-कोई चादरके नीचे टोपी भी रखती हैं। पंडिताइनोकी चादरके नीचे सिरसे पैरोंके पास तक कपड़ेकी पतली चिट-सी लटकती है, तथा ये लाल या किसी और रगके कमरबन्दसे कमर भी वांचे रहती हैं। पैरोंमें जूता या चप्पल होती हैं।

कश्मीरी मकान नेपाली मकानसे बहुत कुछ मिलते हैं। ये तीन तल्ले चीतल्ले होते हैं। ग्रामोंमें इनकी छतें फूसकी भी होती हैं, किन्तु शहरों ग्रीर कस्बोंमें लकड़ीकी टाइलें इस्तेमाल की जाती हैं, नीचे भोजपत्रकी तहें भी श्रकसर दी जाती हैं। इन छतोंपर प्रायः लम्बी-लम्बी घास सी उगी हुई देखनेमें श्राती है। शहरोंमें धनिक लोग श्रव टीनका भी प्रयोग करने लगे हैं। देवदार, दयार, चीड़ श्रादि लकड़ियोंकी यहाँ इफरात है। मकानोंमें भी लकड़ीका काम श्रिष्क है। दीवारोंके ढांचेमें भी लकड़ीका भाग श्रिष्क होता है। छतें श्रीर पटाव केवल लकड़ियोंके होते हैं। नकडियोंमें खुदाई श्रीर फूल पत्ती-का काम भी श्रव्छा देखनेमें श्राता है। कश्मीरी गलियाँ बड़ी गन्दी होती हैं। कश्मीरी लोग गन्दगीमें तिब्बती या चीनी लोगोंसे शायद योडे ही कम होंगे। इनकी गलियोंमें नाकपर कपड़ा दिये विना जाना बहुत ही कठिन है। कश्मीरी पंडिगोंमें शिद्धा श्रिष्क है, किन्तु वे भी घरोंमें पायखाने बनानेकी श्रावश्यकता नहीं समसते। गलियां श्रीर श्रांगन ही पायखानेका काम देते हैं।

कश्मीरी त्राह्मण्—जैसा कि ऊपर कहा गया, इनकी संख्या ५५ एजार है। शिक्तामें ये बहुत बढ़े-चढ़े हैं। ग्रेंजुएटों की संख्या भी ग्राधिक है। बंगालियों की भीति कश्मीरी ब्राह्मण क्लकीं तथा दूसरी नीकरियों के पीछे मरते हैं, व्यापार श्रीर दूसरे अमवाले व्यवसायों की ग्रोर प्रयत्न नहीं करते। यही कारण है, जो अब इनमें वेकारी बहुत बढ़ चली है। ग्रेंजुएट बीस-बीस रुपयेकी नीकरियों के लिए मारे मारे फिरते हैं। छोटी ग्रवस्थाकी लड़कियों की शादीका रवाज है, इसकी

वजहसे विधवात्रोंकी सख्या भी बढ रही है, त्रौर विधवा विवाहकी प्रथा न होनेसे गर्भपात ऋादिकी संख्या भी बढ़ रही है । शहरके चाहर रहनेवाले कितने ही ब्राह्मण विवाहके विना भी रहने पर बाध्य हो रहे हैं, जिसके फलस्वरूप कुछ केवल विवाहके लिए मुसलमान भी हो गये हैं। युवती विधवात्रोंके कारण समाजमें गन्दगी बहुत फैल रही है। युवक कश्मीरी ब्राह्मणोर्मे कुछ विधवा विवाहके भी पत्तराती हैं. किन्तु सभी विरोधियों की संख्या स्रधिक है। ब्राह्मण विस्ता मनु य गणनामें बड़ी कठिनाईसे श्रपनी संख्या यथा-पूर्व कायम रख सके हैं। एक शिक्ति ब्राह्मण्का कहना है कि विधवात्रों त्रीर त्रविवाहितांमें श्रसन्तोष तथा इस्लामकी श्रोरका प्रलोभन श्रगली मनुष्य-गणनासे इमारी सख्या घटाना शुरू करेगा। श्रवनी जातिकी श्रवस्थापर श्रफसोस करते हुए उन्होंने कहा था-इमारे लोग न श्रादिम जातिके हैं, न ब्रांबुनिक जातिके, न ईमानदार,न वेईमान, न धर्मात्मा, न ऋधर्मी ऋर्थात् यह जाति ही विलकुल ऋनिर्वचनीय है। उनको यह वड़ी शिकायत है कि हमारी जातिमें विश्वासवात का स्रश वहुत स्रिधिक है, उन्होंने इसका उदाहरण दिया। एक पडितने लिखकर एक पतित ब्राह्मण्को शुद्धिकी व्यवस्था दी, किन्तु ब्रव कह रहा है कि यह मेरी व्यवस्था नहीं । कश्मीरी ब्राह्मणके लिए खतरेका घटा वज चुका है ।

लोगोंका प्रधान खाद्य चावल (भत्ता) श्रीर मूँगकी दाल है।
मैथिल ब्राह्मणोंसे श्राह्मर श्रीर विद्या-बुद्धिमें ये लोग बहुत श्रिषक
मिलते हैं। इनमें भी शक्ति-उपासनाके साथ-साथ पंचमकारी वाममार्गी
भी पाये जाते हैं। यद्यपि ये लोग एकान्तमें स्वय मद्यसेवन करते हैं,
किन्तु वाहर समाजके चौधरी भी हैं। चौका-धर्म यहाँ भी है, किन्तु
विहारसे यहाँ कुछ अन्तर है। भात दालको बनाकर एक टोकरीमें
रखके ऊनी कपडेसे लपेट उसे लकड़ीमें लटकाकर मुसलमान नौकरके हाथ भेजा जा सकता है। पानी भी मुसलमानका भरा पिया जाता
है। वर्तन भी मुसलमान नौकर साफ कर सकता है। ध्यान इस बात-

पर दिया जाता है कि उसका हाथ स्पर्श न करे। ऊनी करडेको लपेट कर ख़ुनेम कोई हर्ज़ नहीं।

त्राप किसी कश्मीरी ब्राह्मण मित्रके पास जाये तो त्रापकी चाय-मं न्वातिर की जायगी। इस तरहके उष्ण पेय पदार्थां के तैयार करने-के लिए कश्मीरियोंने एक नये प्रकार के बर्तनका आविष्कार किया है, जिमे समावर कहते हैं। त्राजकल समावरके नामसे यह यूरोप तक के मर्द प्रदेशों में फैल गया है। इसके बीचमे एक नली कोयला डालने की होती है, जिसमे निचले भागके छोटे छोटे सुराखोसे हवा आनेका गस्ता होता है। नलीके चारों तरफ़के वर्तनमें पानी ख्रौर चायकी पत्तिर्यो डालकर वन्द कर दिया जाता है। पीनेसे पूर्व चीनी श्रौर इलायची, मंठ, दालचीनीका चूर्ण डाल दिया जाता है। दूध डालने तथा चायको छानकर पीनेकी प्रथा नही है। छोटी छोटी फूलकी कटोरियाँ त्रापके सामने ब्रायेंगो किन्तु खवरदार ब्राप नगे हाथोसे मत उठावें, अन्यथा आपके श्राचारपर सन्देह किया जायगा। आप उसं कपडेस पकडे ! खानेके लिए यदि कुलचोंकी टिकियाँ ग्रावें तो उसे भी काटेसे पकड़कर खायें। काड़ा चाहे साल भरसे घोवीके घर न गया हो, कोई परवा नहीं; हाथका साचात् स्वर्श सर्वया निपिद्ध है। उसी पृश्विपर यदि मुखलमान भी बैठा हो तो भी चाय या पानी पिया जा सकता है। वस्तुनः यदि कश्मीरी ब्राह्माएँ। के धर्मकी चौका-धर्म न कहकर वस्त-टौकन-धर्म कहा जाय तो अच्छा।

( 碑 )

कश्मोरके पुराने इतिहासकी कुछ कहावतें भी सुननेमें जाती हैं।
पुराने नभयमें श्रीनगरमें एक हिन्दू राजा था। उसकी रानी बहुत ही
सुन्दर नथा प्राणीमें प्यारी थी। किसी समय उनके देशपर हिन्दुस्तानकी
तरफ़में चढाई हुई। राजा स्वयं सेनाको लेकर मुक़ाबिलेके लिए गया।
रानी नित्य देन मन्दिरमें अपने ज्याससे कथा सुना करती थी। एक
दिन ज्यानका शरीर कुछ अस्वस्थ हो गया। उनको सिर्फ एक ही

मन्त्रीसे पूछनेपर ज्ञात हुन्ना कि उसके वियोगको न सहकर रानीने त्रपने शरीर को छोड़ दिया । राजा यह सुनकर बहुत ही शोकाकुल हुन्ना। किन्तु धीरे-धीरे वह शोक भी जाता रहा। एक समय जब भेस बदलकर राजा नगरमें घूम रहा या तब उसने रुष्ट हुई धोबिनके मुँहसे अपने पतिके लिए यह शब्द सुने—"जान्नो, परवा क्या है! तुम न रहोगे तो दूसरेके साथ अानन्द करूँगी और फिर आगमे जलकर स्वर्ग चली जाऊँगी।"

राजा उस दिन यह बात सुनकर चला श्राया। दूसरे दिन उसने धोबिन-धोबीको दरबारमें बुलाया। भय दिखानेपर उन्होंने रानी-की सर्ची कथा कह सुनाई। उसकी तसदीक मंत्री श्रीर दूसरोंको भी करनी पड़ी। कहते हैं, इस पर राजाने दोनों पिडतों को बुलाया। दोनों शास्त्रोंकी दुहाई देकर श्रव भी श्रपनी बातापर श्रेड थे। राजाने श्रसली तत्त्व पा लिया, श्रीर तबसे वह शास्त्रोंसे घृणा करने लगा। उसने श्रपनी सेनाके साथ छापा मारकर नगरके सभी पिडतोंके घरांसे पुस्तकों निकाल लीं। जब जलमें उन्हें फेंकते फेकते उसने समक्ता कि उसका पानी ख़राब हो जायगा तब कहते हैं, उसने रैनावाडीसे निशान तक एक खन्दक खुदवाई श्रीर उसीमें सारे श्रन्थोंको दफन करा दिया।

श्रन्तिम हिन्दू राजाके समयमे लहाखसे एक श्रादमी करमीर श्राया। यह श्रपनी प्रतिभा श्रीर वीरतासे धीरे-धीरे प्रधान सेनापित हो गया। उसी समय बाहरके किसी शत्रुने कर्मीरपर श्राक्रमण किया। उधर तो सेनापित सेनाके साथ मुकाबिलेके लिए गया, इधर ज्यातिषियां-से श्रानिष्ट-फलकी व्यवस्था सुनकर राजा वैरागी हो महलोंसे निकल गया। सेनापित रिन्चन्ने लडकर शत्रुको परास्त किया। जब लौटकर राजधानीमें श्राया तब देखता है, राजा नदारद। पीछे वह स्वयं गद्दी-पर बैठा। श्रव तक रिन्चन्ने कोई धर्म नहीं माना था। श्रव उसने पंडितोंको बुलाकर कहा कि हमको श्रपने धर्ममें लो। धर्मभीर पडितों-

ने कहा कि गदहा घोड़ा नहीं हो सकता। श्राप हिन्दू के घरमें पैदा नहीं हुए, श्रत हिन्दू नहीं हो सकते। राजा बहुत दिनों तक श्रनुनय विनय करता रहा, किन्तु ब्राह्मणोंन एक भी न सुनी। श्रन्तमें राजा ने एक दिन कह दिया—"कल सबेरे जिस श्रादमीको में पहले देखूँ गा उसीका मजइब स्वीकार करूँ गा।" दूसरे दिन राजाके सम्मुख सबसे पहले जो श्रादमी गया वह बुल्बुलशाह था। रिन्चन् ने इस्लाम स्वीकार किया। बुल्बुल ने सिखलाया श्रीर ब्राह्मणोंके बुरे बर्तावका समरण हो श्राया। फिर क्या था रिचनशाह गाजी बन गया। उसने एक एक करके कश्मीरके सभी पुराने मन्दिरोंको तोइवाया। हिन्दु श्रोको जबरदस्ती मुसलमान बनाना श्रारम्म किया। यह बात उसकी सन्तान ने भी जारी रक्खी। इसका फल यह हुश्रा कि श्रधिकाश हिन्दू मुसलमान हो गये, उनकी सन्तान श्राज भी पूछनेपर श्रपनेको वट (भट्ट), गूजर, जाट, राजपृत कहती हैं।

१३३६ ई॰ में कश्मीरमें इस्लाम-धर्मकी दृढ पताका स्थापित हो गई। ब्राह्मणोमें सिर्फ ग्याग्ह परिवार बाकी बच गये थे। उसके बाद सुल्तान जैनुल-ब्राबेदीन (१४२०-७० ई०) के प्रशान्त शासन काल में कुछ ब्राह्मण बाहरसे भी ब्राये, जिनमें कौल-वश मिथिला (दरमंगा) से ब्राया। इसके प्रमुख महेश्वरनाथ कौल थे। दरबारके प्रमुख गिरिजा दत्त एलिचपुर (बरार) से ब्राये। नवागतोका नाम वानमासी पड़ा, ब्रीर पूर्वनिवासी मलमासी हुए। मलमासी लोग चान्द्र मासके मानने बाले थे, ब्रीर वानमासी सौर मासके। किन्तु दोनां प्रकारके परिवाराका ब्रायसमें खाना पीना, शादी विवाह होता रहा। इसी सुल्तानके समय ब्राह्मणोंने फ़ारसी पढ़ना शुरू किया ब्रौर उन्हें राजपद भी मिलने लगे। कश्मीरी पड़ितों (ब्राह्मणों में १३३ गोत्र हैं। प्रथम सिर्फ ६ ही थे अर्थात् दत्तात्रेय, भारद्वाज, गौतम, मौद्गल्य, उपमन्य ब्रौर धौम्य। कुछ लोगोका कथन है कि कश्मीरी पड़ित यवन (यूनानी) ब्रौर पारसी हैं, ब्रौर कश्मीरमें ब्राकर बस गये हैं।

नुसलमानी समयमे बङ्शाह नामक कश्मीरका एक वादशाह था।

त्रारम्भमें उसनेभी हिन्दुत्रोपर वा त्याचार किया, किन्तु पीछे उसके
विचारोंमें भारी शान्ति न्नाः। लोग कहते हैं कि शान्ति नहीं न्नाई,
बिक्त वडशाहके मुद्दां श्ररीरमें एक हिन्दू योगी पविष्ट हो गया। उस
समय हिन्दुत्रोके साथ बहुत त्राच्छा बर्ताय होने लगा। उसीके समय

गुभकार्यमे ब्राह्मणोको मुसलमानका मुख देखने का नियम बना। त्राव कश्मीरी पिंडत उसे त्रावने धर्ममें गिनने लगे हैं। मुसलमान भी यहयशोपबीत सुनते ही ब्राह्मणके दरवाज़े पर पहुँच जाते हैं। मूर्तिरितः
वड़शाहका मन्दिर न्नाज भी श्रीनगरमे मौजूद है।

(ग)

कश्मीरकी राजधानी श्रीनगर है। इसकी जन संख्या सब लाखके कीव है। यह समुद्र तलसे पाँच हज़ार फ़ुट ऊपर है। गभीके दनोंमे भी उँचाईके कारण यहाँ गर्मा नहीं मालूम होती। वलिक वर्पा-जो कि यहाँ बराबर होती ही रहती है - के समय तो काफी सदीं पड़ने लगती हे। जाडेमें छत, ऋगैंगन, सड़कें सभीपर इफ़् पड़ जाती है। चारों तरफ़ देशी चीनीके ढेरकी तरह सफ़ेंद ही सफ़ेंद बफ़ें दिखलाई देती है। उस समय सदीं बहुत बढ जाती है। उसे रहा पानेके लिये लोगोका अधिक गर्म कपड़ोकी ज़रूरत पड़ती है। इसके लिये प्रत्येक कश्मीरी ऋँगीठी । काँगड़ी ) ऋष ने पाससे पृथक् नहीं करता । दुकानदार त्रपनी दकानमें, नाविक त्रपनी नावमें, वाचू त्रपने श्राफिय-में अभी अपने सोफेमें, काँगड़ी लिये वैठे रहते हैं। यह काँगड़ी बड़ी दलकी ऋौर सन्दर वनी रहती है। बीचमें एक छोटा-सा मिट्टीका वर्तन और उसके चारों तरफ़ ल्विड्, वीरी, या त्तकी पतली शाखाओ की बुनावट होती है, जिसमें हेंडिल भी लगा रहता है कश्मीरी पुरुष श्रीर स्त्री, हिन्दू मुसलमान सभी लम्बे चीगे पहनते हैं। सदींके वक्त श्राम रास्तोमे स्त्री पुरुषों भे चोगेंके अन्दर काँगड़ी लिये हुए जाते देखेंगे। जाडेके दिनोमें डल ( भील )के किनारे कुछ जल जम जाया करता है। कभी-कभी भीलपर वर्फकी मोटी तह जम जाती है, जिसपर शौकीन लोग स्केटिंग भी करते हैं। श्रीनगरम श्रागन्तुकों को कुछ विचित्र चूल दिखाई देंगे। ये हैं सफेदा, चनार श्रीर वीरी। मीलो तक सड़क के किनारे लम्बे-लम्बे सफेद छालवाले चूलों की पिक दिखाई पड़ेगी। यही सफ़ेंदे हैं। इनमें शाखायें मोटी मोटी नहीं 'फ़ूटतीं। जो फ़ूटती भी हैं, वे तने के साथ बहुत छोटे-से को गणर फ़ूटती हैं, जिसकी बजहसे जड़ ही मे नहीं, ऊपर भी चूल एक पंक्तिमें दिखाई पड़ते हैं। इस चूलमें सिर्फ यही गुण नहीं हैं कि इससे सड़ककी शोभा बढ़ जाती है, बिल्क यह लगता भी बड़ी श्रासानी से हैं। किसी भी छोटी-सी हरी शाखको गीली भू ममें लगा दीजिये लग जायगी। लक्कड़ी भी मैदानी कई चूलों से श्रव्छी होती है, यद्यपि वह दियार या देवदारका मुकाबिला नहीं कर सकती।

कश्मीर यदि भारतवर्षका स्वर्ग है, तो चिनार यहाँका कल्पवृत्त् है। यदि कहीं इसमें फल लगता तो सोने में सुगन्धि हो जाती। यह वृत्त् सैकड़ों फुट ऊँचा, और दूर तक अपनी शाखाओं को फैलाये बहुत ही सुन्दर मालूम होता है। रसके पत्ते और फूल टोनोंही रेड़में मिलते हैं। सरोकी भाँति इसकी शाखायें नीचे ने ऊपरकी तरफ कम लम्बी हो जाती है। ऐसी सुन्टर छाया भारतवर्षमें और किसी वृत्त्वकी नहीं होती। लकड़ी भी इमकी बहुत अच्छी होती है, किन्तु कश्मीरमें यह राजवृत्त् है। कोई चिनार वृत्त्कों काट नहीं सकता। सूख या दूरकर गिर जानेपर भी वह लकड़ी महाराजके लिये जाती है। चिनारका कोयला ध्यक जानेपर आग कई ध्यटों नी रहती है। सार्वसाधारणके भाग्यमें उसका कोयलां कहाँ बदा है शाडेके पहते जब वृत्तोंके पत्ते गिर जाते हैं। कहते हैं, चिनारके पत्तोंकी आग भी देर तक उहरती है। चिनारकी भाँति ही सूत भी राजवृत्त् है। इसे रेशमके यवसायके लिये सुरित्ति किया गया है। वीरीके वृत्त् कश्मीरियोंके बड़े

कामके हैं। कश्मीरी कहते मुने गये हैं कि यदि कोई आदमी इस वृक्षके नीचे मोये तथा उसकी दातुन करे तो बीमारी उसके पास नहीं आ मकती। ख़ैर, यह तो उसका रोचक माहात्म्य है, लेकिन इसमें शक नहीं कि यह बड़े कामका वृक्ष है। कश्मीरी उपत्यकामें श्रीनगरके पास दूर तक पानी ही पानी दिखाई देता है, कश्मीरी लोग रस सबको डल कहते हैं। इस पानीका भी ये लोग नई तरहसे उपयोग करते हैं। एक तरफ़ इसमें उगी हुई घासोंके ऊपर सिवार डालकर पतले-पतले खेत बनाते हैं, जिनपर मिर्ट्टा डालकर तरह-तरहकी साग सब्जी बोते हैं। दूसरी तरफ़ डलसे उ हैं हजारों मन सिंघाडा और कमलकी जड़े मिलती हैं। मिसंड या कमलकी जड़के कई तरहके साग बनाये जाते हैं। इनके साथ ही थोडे-थोडे पानीमें हज़ारों बीचे वीरीके वृक्ष लगे हुए हैं। सफ़ेंदेकी भौति इसकी भी शाखाये आसानीसे लग जाती हैं। इसकी नई निकली हुई पतली शाखायें प्रतिवर्ष काट ली जाती हैं। इसकी लकड़ीके किकिट बैट आदि भी बनते हैं।

बादशाही ज़मानेमें यह सिर्फ़ शाही परिवारके ही भाग्यमे था।
गर्मियोके दिनमें कश्मीरकी स्वर्गभूमिम उसके चश्मों, उसकी भीलो,
उसके सेब, अगूर खुवानीके बगीचोमें वे स्वर्गीय आनन्द लूटते थे।
किन्तु आज उस आनन्दकी बहुत आदमी भोगनेमें समर्थ हुए हैं। जबसे रावलिंडीसे श्रीनगर तक मोटर हो गई है तबसे और आसानी हो
गई है। प्रतिवर्ष हज़ारों आदमी गर्मियोंमें भारतवर्षके ही भिन्न भिन्न
भागासे ही नहीं, बिल्क यूरोप अमेरिकासे भी कश्मीर देखनेके लिये
आया करने हैं। पंजाब और दूसरे प्रांतेंके कितने ही धनी लोग श्रीनगरमें अपने मकान और बग़ीचे भी रखते हैं। दूसरे लोग या तो किसी
वंगलेको—जिनकी सख्या हज़ारों है—किराया पर लेते हैं या उन
नौकाग्रहोंमेंसे एकको किराया करते हैं जो हज़ारोंकी संख्यामें श्रीनगरमें पाई पाती हैं। इन नौकाओको चलता-फिरता घर सममना

चाहिये । इनमें शयनगृह, स्नानगृह, बैठकलाना, पाठगृह स्रादि सबका प्रवन्थ रहता है। फेलम (वितस्ता)के किनारे किनारे विजलीके खम्मे चले गये हैं, जिनसे इन नावोंमें विजली लगी रहती है। विजली भीनगरमें वड़ी सस्ती है। साधारण लट्टूके लिये प्रतिमास ६ त्राने देने पड़ते हैं। मीटर घरमें नहीं लगा रहता, इसीसे लोग दिनमें भी वित्तयोंको जलते ही छोड़ देते है। प्रत्येक नौकागृहके साथ एक छोटी नाव रसोईखाना श्रीर नौकरोंके रहनेका काम देती है। इसके अतिरिक्त किश्तीमें एक या अधिक 'शिकारा' ( छोटी डोंगियाँ ) भी रहते हैं दिनमे लोग शिकारापर सवार दूर दूर तक फेलम तथा उसकी नहरों या डल भीलमें सैरके लिए जाया करते हैं। कभी-कभी वे सारे घरके साथ एक स्थानसे दूसरे स्थान चले जाया करते हैं। कितनी ही बार लोग शहरसे दूर डलमें — जहाँ पानीपर तैरते खेत हैं, जिनके लिये कश्मीरकी खेतोकी चारी प्रसिद्ध है-मी लगर डाले लोग दिखाई पडते हैं। आगन्तुकोंमं यूरोपियन स्त्री पुरुषोकी संख्या बहुत काफ़ी होती है। डलमें एक-दो छोटे-छोटे सुन्दर द्वीप हैं कमी-कमी उनमेंसे किसी पर त्राप गौराग रमिंग्योंको नृत्य करते, पिकनिक पार्टीका त्रानन्द लेते भी देखेंगे। फूल, फल ग्रौर जल इन तीन चीजोंके लिये कर्मीर श्रद्वितीय है।

मेने पहले लिखा है कि कश्मीरियोकी सी गन्धी जाति सक्षारमें बहुत कम होगी। इनकी गलियाँ ही पायखानाका काम देती है धूप के समय तो कुछ सहन भी हो जाय, किन्तु वर्णाम इन गलियों में जाना मानो सडाससे होकर गुज़रना है। श्राश्चर्य तो यह है कि क्यों है जा स्रौर प्लेग पैर तो इकर यहाँ नहीं बैठ जाते। डाक्टर नेव लिखते हैं —

'The wonder is, not that cholera came, but that it ever went away; not that it slew 10,000 (in 1888) victims, that so many escaped its ravages.' 'Enough that cholera came and will come again, aye, and again. as long as it is thus prepared for, and invited and feasted by a city reared in filth, a people born in filth, living in filth and drinking filth.

१८८८ ई०के दो मासके हैज़ाके प्रकोपके बाद उपर्युक्त पंक्तियाँ लिखी गई थीं। इसके बाद कितनी बार हैज़ाने फिर प्रहार किया, यह नीचेके कोष्ठकसे ज्ञात होगा—

| सन्          | मृत्यु        | विशेष                                                       |  |
|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------|--|
| १८६२ ई०      | ११, ७१२       | इसमे ४,७८१ केवल श्रीनगरमे ।<br>बीमारी मईसे त्रगस्त तक रही । |  |
| १६००००२      | १०,८११        | बीमारी ऋगस्त १६०० से जनवरी<br>१६०२ तक, १८ महीने रही।        |  |
| १६ ६-०७      | <b>१,६२</b> ६ | /३ नवम्बरसे ३१ जनवरी तक।                                    |  |
| <b>१</b> E 0 | ६,२११         | ४ जूनसे १८ नवम्बर तक।                                       |  |

इसके ऋतिरिक्त प्लेगने भी १६०३-१६०४ में प्रहार किया था। प्रसिद्ध स्थान

शकराचार्य—श्रीनगरके पूर्वोत्तरी मागमे यह एक छोटां-सा पर्वत है, जिसके ऊपर एक शिव-मन्दिर है। मुसलमानी समयमे अन्य मन्दिरोंकी भाँति इसकी भी दुर्गति हुई थी। मुसलमान लोग इसे तख़ते-सुलेमान कहते हैं। कहते हैं, कश्मीरके प्रसिद्ध मूर्तिखंडक बादशाह सिकन्दरने इस मन्दिरको इसलिये नहीं तोड़ा, क्योंकि महमूद गृज़नवी (६६७-४०३०) ने यहाँ नमाज़ पढ़ी थी। कश्मीरमे हिन्दूराज्य स्थापित होने पर इस मन्दिरमे पूजा होनी शुरू हुई। यहाँसे सारी कश्मीर-उपत्यका दिखाई पड़ती है। चारों तरफ घेरे हुए पहाड़— जिनके पीछे- की श्रोर हिमाच्छादित शिखरवाले पर्वत है —वीचम जगह-जगह म्वे-लम्बे जलाशन, सर्पकी भाँति कुटिलगतिकी जेहलम, दूर तक सफेंदेकी दोहरी पिक्तयोके बीच जानेवाली सबकें, मीलो तक, शहरसे बाहर भी, सेव, बादाम श्रादिके बागोंमें बने हुए छोटे-छोटे सुन्दर बँगले, हरी घासांसे ढँके लम्बे लम्बे कीडाचेन, सुन्दर चिनार बचोंकी मधुर शीतल छाया के श्रन्दर हरी घासके मखमली फर्शों वाली सुभूमियाँ देखनेमें बड़ी सुन्दर मालूम होती हैं।

श्रीनगरमें स्कन्दभवन, त्रिभुवन स्वामी, च्रेम गौरीश्वर, दिहा
भाथा, विक्रमेश्वर श्रादि कितने ही प्राचीन मन्दिर थे, जो श्रव तोड़कर
मुसलमानी पीरोंकी जियारतोंमें परिणत हो गये हैं। श्रीनगरकी जामा
मस्जिदको सिकन्दरने १४०४ मे बनवाया। इसके बनानेके लिये
उसने महाराज तारापीड (६६६७) के विशाल मन्दिरको ताड़कर
उसके पत्थरको इस्तेमाल किया। इस मन्दिरके इर्द-गिर्द कितने ही
पत्थरके मन्दिरोंके व्वसावशेष दिखाई देते हैं। इसकी भूमिको बौद्ध
लोगभी वहुत पवित्र मानते हें। लदाख श्रादिसे वे तोर्थ यात्राके लिये जब तब श्राया भी करते हैं। उनकी भाषामे इसे चिचाड्चु ब्लक खड् कहते हैं। स्वर्गीय महाराज प्रतापिंहने इसकी मरम्मतके
लिये १८६३ श्रीर १६१२ में १२ हजार श्रीर ४० हजार रुपये दिये।
महाराजा प्रवरसेन द्वितीयका बनवाया 'सद्भाव श्री' का मन्दिर श्राज
पीर हाजी मुहम्मदकी जियारतके रूपमे परिणत है। इन्हीं महाराजका
दुसरा मन्दिर प्रवेरश' पीर वहाउद्दीनकी जियारत है।

नर्साम नाग — श्रीनगरसे प्रायः चार मीलपर डलके किनारे इजरत वल नामक एक गाँव है। सारे कश्मीरम मुसलमानों के लिये यह सबसे पवित्र जगह है। यहाँ एक बाल है, जो इजरत मुहम्मद साहवका कहा जाता है। इससे आधा मील आगे शाहजहाँका बनवाया (१६३५ ई० में) 'नसीमवाग़' है। इसमें सैकड़ों (आरम्म में १२०० थे) चिनारके बड़े-बड़े वृद्ध हैं।

शालोमार वाग-नसीमवागृसे थोड़ी दूरपर डलके बीचमे एक छोटा-सा द्वीप है, जिसे सुनालङ्क कहते हैं। जहाँगीरने इस पर एक कुटी वनाई थी। ऋमीरखाँ जवाँशेरने १७३७ मे इसकी मरम्मत कराई थी। लेकिन अब उसका पता नहीं। इसके घासोकी फुर्शपर अकसर लोग पिकनिक पार्टी किया करते हैं। इसके थोडी दूरपर डलके पूर्वोत्तरके कोनेपर प्रसिद्ध शालीमार बाग है। कहते हैं, प्रवरसेन दितीयने इस जगह एक छोटा-सा महल वनवाया था। यह वही राजा है जिसने श्रीनगरको वसाया था। राजा हरवनमे रहनेवाले तपस्वी मुकर्मस्वामीके दर्शनार्थ जाया करता था, इसीलिये उसने यह निवास-स्थान बनवाया था। पीछे जब यह राजभवन नहीं रहा तब यहाँ एक गाँव बस गया, जिसका नाम भी शालीमार होगया मुग्ल बाद-शाह जहाँगीरने १६१६ में एक वाग बनवाकर नाम 'फ़रइ-बख्श' ( त्रानन्दप्रद ) रक्ला । शाहजहाँकी ब्राज्ञासे सूबेदार जफरखाँने भी १६३० ई० में इसमें कुछ वृद्धि की। डलसे शालीमार तक नहर गई हुई है। शलीमार वाग्की लम्वाई ५६० गज़ और नीचेकी २०७ तथा जपरकी चौड़ाई २६७ गज़ है। इसके, चारों तरफ़ ईट ख्रौर पत्थरकी दस फ़ट ऊंची दीवार है। इसमें प्रायः एक समान चार तल हैं, जो सीढ़ियोंकी भौति एक-दूसरेके ऊपर हैं। प्रत्येक तलमें पाँतीसे एक-एक बुंड हैं, जो ४१ इंच गहरी ६ से १४ गज़ चौड़ी नहरोंके द्वारा मिलाये गये हैं। वागुके पिछले भागमें हरवनकी धारसे पानी लाया गया है। यह पानी पहले ऊपरवाले तलपर पहुँचता है, वहाँसे काले संगमर्मर-सदृश पत्थर से बनी हुई नहरोंमें बड़ी सुन्दरतासे वहता हुन्त्रा, तिर्छी शिलात्र्योंपर मछलियोगी तरह नाचता क्रमशः एकसे दूसरे कुडमे गिरता,दर्जनों फ़न्वारोको छोड़ता बाग्के बाहरवाली नहर-द्वारा डलमें चला जाता है। बाग़का ऊपरी तल ग्रन्तःपुर-कीवेगमाके लिए था। वागुके वीचवाले कुंडके मध्यमें एक चतु-ष्कोण सुन्दर मकान है, जिसकी छत सुन्दर कलायुक्त काले सगमर्भर-

के २० फुट ऊँचे खम्मेषर स्थित है। इनकी संख्या प्रत्येक पंक्तिमें छु: है। इसके चारो तरफका कुड साढ़े तीन फुट गहरा तथा ५२ वर्गगज भूमिमें है। रिवधारके दिन—जिस दिन पानी नहरमें छोड़ा जाया करता है—सेकड़ों दर्शक इस छतके नीचे बैठे फव्चारोंकी शोभा, जलके प्रवात, हरी धामोंके मखमली फर्श, चिनारकी मनोहारिणी छाया, रग विर गे फूलोंकी शोभा ग्रीर सुगन्धिका ग्रानन्द लूटते हैं।

निशान वाग शालीमारसे दो मील दिल्ल प्रसिद्ध निशात बाग है। न्रजहाँ में भाई श्रासफ़ जाहने १०४४ हिजरी में इसकी नींव रक्खी। यहाँ मी शालीमारकी भाँति नीचे ऊपर तल, मखमली हरा फर्श, फव्वारों की पिन्तियाँ, पुरातन चिनारों की छाया पाई जातः है। किन्तु यहाँ सभी वस्तुष्ट विशेषकर नहरो श्रीर फव्वारों के ढगमें कुछ थोड़ी सी नवीनता भी है। निशात बाग ५०५ गज लम्बा, ३६० गज चौड़ा है। इसके भी चारों तरफ़ ईट पत्थरकी दीवार है। ग्यासकर रिववार के दिन दर्श कों की सख्या श्रिषक होती है। लोग नावों, नोटरों, ताँगोंसे पहुँचते हैं। धनिक श्रेणीसे लेकर साधारण श्रेणी तकके स्त्री-पुरुष भी श्रपने-श्रपने समावर (चाय बनानेका चूल्हास युक्त वर्तन । से चाय पीते, ताश खेलते पाये जाते हैं।

चश्माशाही—निशातसे ढाई मील दिल्य चश्माशाही है। इसके जलकी शुद्धता बड़ी ही प्रसिद्ध है। इसके आसपास भी शाहजहाँका वनवाया एक छोटा वाग है।

पासपुर — श्रीनगरसे नौ मील पूर्व दिल्ला यह ग्राम है। इसके ग्रासपास दूर तक केसरके खेत है। केसरकी क्यारियाँ बहुत छोटी-छोटी (१९ गज + १ गज) होती हैं, जिनके किनारोंपर प्रायः एक फुट गहरी नालियाँ होती है। जूनमें केसर बोई जाती है ग्रीर ग्रक्त्वरके ग्रन्त में फसल तैयार होती है। पौधा गेहूँ सा होता है। इसके फूलकी बीच-वाली पॅखड़ियाँ ही श्रसली केसर है। ये खेत मीलों तक हैं। केसर वेवल

यहीं हाती है। काश्मीरके और भागोमें प्रयत्न करनेपर भी लोग केसर पैदा करनेमें सफल नहीं हो सके। इसका प्राचीन नाम पद्मपुर है। विष्णुपद्म स्वामीके मन्दिरका ध्वसावशेष यहींपर है। इसके कुछ सुन्दर सम्भे यहाँ के मीर मुहम्मद रम्दानीकी ज़ियारतमें लगे हुए हैं।

श्रवन्तीपुर—इसे वन्तीपुर भी कहते हैं। गाँवके पासमे श्रवन्ति-वर्माके भव्य मन्दिरका व्यंसावशेष खोदकर निकाला गया है। जेह-लमके तटपर यह मन्दिर किसी समय बड़ा ही भव्य मालूम होता होगा। श्रव भी वड़े-वड़े पत्थरोंके वने द्वार श्रीर दीवार श्रर्ध-भ्रष्ट मूर्तियां तथा वेल-बूटोसे श्रलकृत दिखाई पड़ती हैं। मन्दिर के चारों तरफ पत्थरकी दीवार है। इसके भीतरी श्रोर सुन्दर खम्भोकी पिनतर्यां तथा छोटी-छोटी कोठरियां बनी थीं। बीचमें सुन्दर मन्दिर था।

## ८--ज़ोजीला पार

शीनगरसे लद्दाख जानेके दो रास्ते हैं, जिनमें सबसे अधिक चालू वह है, जो ज़ोजीला पार करके जाता है और जिससे कुल दूरी २४० मील है। यो तो मैदानी आदमियों के लिए श्रीनगर (५२१४ फुट) भी काफ़ी सर्द है; किन्तु ज़ोजीलां पारका मुल्क कुछ दूसरे ही प्रकार का है। इसके लिए यात्रीको कपडे आदिकी विशेष तैयारी करनी पड़ती है। श्रीनगर हीसे उसे गर्म कोट, पायजामा, मोजे, पट्टी, कनटोप, दस्ताने, लोइयाँ, विस्तरे आदिका प्रवन्ध कर लेना पड़ता है। श्रीनगर से नाव या ताँगेपर गादबल (५२२० फुट) ६ मील जाया जा सकता है। गिल्गित जानेवालेको भी यहाँ तक सम्मिलित सफर करना पड़ता है। गादबलसे कागन (१०६ मील) पहला पड़ाव है। लद्दाख चूँ कि सीमान्त-जिला है, और उसकी सीमा पूर्वकी तरफ तिब्वतसे और उत्तरको तरफ चीनी तुर्किस्तानसे मिली हुई है, इसीलिए श्रीनगरमें ब्रिटिश ज्वाइट किमश्नरसे पास लेना पड़ता है। कागनमे पास देखकर आगे

कचलू Sprus) वदलू (Silver Fur)

७००० १०००० फुट

भोजपत्र

८००० ११५०० ,,

वान, गुडसे नीचे-नीचे होता है। श्रागे मक्का, गेहूँ, त्रुम्ब श्रादि की खेती होती है। श्रागे भूमि भी कई मास तक बर्फसे टॅकी रहती है। गिमेंथोंमें यहाँ वर्षा भी प्राय बराबर हुआ करती है। सोनमर्गमें तो इमारे पहुँचनेके साथ बर्फ पडनी शुरू हो गई श्रीर घटे भरमें जगह-जगह इंचों बर्फ गिर गई। गिरती हुई वर्फको देखना भी एक सुन्दर इश्य है। ज्ञात होता है, वड़ी-बड़ी खूँ दें गिर रही हैं, गौरसे देखनेपर श्रंगुल-श्रगुल चौडे धुनी रुईके फाहेसे गिरते मालूम होते हैं। श्रादिमयों ने कहा—यह गर्मीका मौसिम है, इसीलिए पहले फोकसे गिरनेवाली वर्फ जमीनपर पडते ही विलीन हो गई, नहीं तो श्राप श्रच्छी खामी रुई के पहल भूमिपर जमे हुए पाते।

वालतलमें डाक बँगला और सराय है। सोनमर्गसे बालतल जानेमें अब भी कहीं-कहीं बर्फपरसे चलना पड़ा। कहीं-कहीं सिन्धु नदीपर वर्फ़का पुल भी बँधा दिखाई पड़ा। वालतलमें तो दूकान और वस्ती नहीं है, किन्तु उससे नीचे एक गाँव है। यह गाँव वाल्तियों (भेरहों) का है। काश्मीरियोंको इतनी सर्दीमें खेती-बारी करना बहुत कठिन है।

वर्षा होते समय लोग सोनमर्गसे बालतलको जाना पसन्द नहीं करते, क्योंकि पासकी पहाड़ियोंपर श्रनेक छोटे-बंड़े पत्थर इस तरह विखरे हुए हैं कि वर्षासे उनके नीचेकी भुभुरी मिट्टी गल जाती है, श्रीर मालूम होता है, कोधित दानव-सेना उधरसे गुजरनेवाले यात्रियों-पर पत्थरोंका प्रहार कर रही है। बालतलके करीब एक काश्मीरी घोड़ा लेकर लौटता हुश्रा मिला। घोडेकी एक टाँगके दुमसे ऊपर ऐसा जवरदस्त पत्थर लगा। था कि उसकी हड्डी टूट गई थी बेचारा घोड़ा

तो दुखी था ही, किन्तु श्रादमीके चेहरेसे ज्ञात होता था कि उसपर विपत्तिकापहाड़ टूट पड़ा है। उसके जीवनसे वहकर जीविकाका सहारा टूट गया था।

वालतलसे जोजीला पार करनेके दो रास्ते हैं; एक जाड़े का, दूसरा गर्मीका। गर्मीवाला रास्ता अभी-अभी खुला है। अव भी सड़क भील डेढ़-मील ही तक हिम रहित है। ग्रागे वर्फ हीपर चलना पड़ता है। बालतलसे नीचे ही चीड़जातीय वृत्तोंका जगल छूट जाता है। श्रीर जगली सफेदा श्रीर वीरीके साथ साथ भोजपत्र श्रारम्य हो जाता है। श्रागे फिर सिर्फ हिमगौर चर्मवाले मोजपत्र देखे जाते हैं। ११ हजार फुटसे ऊपरके स्थानींपर भी, जहाँसे बर्फ अमी महीनों नहीं गलेगी, ये पत्ररहित वृद्ध बडे सन्तुष्ट से दिखाई पड़ते हैं। जहाँ बर्फ नहीं है, वहाँ इनमें छोटे-छोटेसे जामुन के-से पत्ते निकल श्राये हैं। चार मीलकी चढ़ाईके बाद पहाड़की ऊपरी ऋँगनाईपर पहुँचते हैं। यहाँ त्रास पास सफेद सगमर्मरकी दीवारके घिरावेमें मीलों तक चलीगई चौंदी के फर्शवाली यह श्रिधित्यका है। बीचसे चलनेवाले श्रादिमयों श्रीर घोड़ोंके पैरोंने रास्तेका चिह्न बनाय है। धूपम इस बर्फकी श्रोर नजर डालनेमें आँखें चकाचौंघ हो जाती हैं। सभी लोग यहाँ हरे चश्मे लगाते हैं। जिनके पास चरमा नहीं होता, उन्हें घटे श्रापे-घटेके सफरके बाद श्रांबोंमें पीड़ा श्रारम्भ होती है, श्रांखें स्व श्राती हैं। मीलों श्रागे बद्ने पर जोजीलाका वह जल-विभाजक आता है, जिसके एक और का पानी काश्मीरी सिन्धु और दूसरी आरेका गुम्बेरमें जाता है। घटोंके बर्फके सपरके बाद श्रादमी मिचोई पहुँचता है।

मिचोईके श्रास-पास भी वर्फ उसी प्रकार है जिस प्रकार जोजीला ' पर। यह भी समुद्रतलसे ग्यारह हजार फुटसे कम ऊँचा न होगा। मिचोई कोई गाँव नहीं है। इस जगह एक छोटा सा डाक-वँगला श्रीर सराय ' (धर्मशाला) है जो पुराने तारघरके मकानमें है। इनके श्रतिरिक्त एक 'श्रीर मकान है, जो जानोंमें तारघरके तौरपर इस्तेमाल होता है। इस तारघरका कोई ख्रौर तो काम नहीं मालूम होता, सिवाय इसके कि जाड़ेकी डाकके ज़ोजीलापर होनेकी सूचना मिलती रहे। श्रीनगरसे लहाख
तक थोडी-थोड़ी दूरपर डाक-बॅगले हैं, जिनमें ठहरनेवालेको वालतल
तकका ख्राठ ख्राना ख्रौर ख्रागे एक रुपया रोज़ देना पड़ता है; लेकिन
सराय (यह भी ख्रच्छी है) मे ठहरने-वालेको कुछ नहीं देना पड़ता।
पड़ाववाली जगहोंपर ठीकेदारके जिम्मे लकड़ी ख्रौर चारेका प्रवन्ध किया
गया है। पड़ावसे थोड़ा हटकर नीचेसे गुम्बेर नदी जाती है। जोजीलाके जलसे एक तरफ़ जहाँ गादर्बलवाली सिन्धु निकलती है, वहाँ दूसरी
तरफ यह गुम्बेर निकली है। भाषा ख्रौर भौगोलिक दृष्टिसे काश्मीर
जोजीलापर ही खतम होता है उसकी दूसरी तरफ़ बालतिस्तानका

## प्रदेश त्रारम्भ होता है।

मिनोईसे त्रागे मटायनमें (११००० फुट) ६ मील तक मईके समाप्त होनेपर भी बर्फ पड़ी रहती है। सदी बहुत त्र्राधिक है। दिनमें चलनेवाली जल प्रणालियाँ सबेरे वर्फ हो जाती ह। छोटे-छोटे गडहामें जमी हुई वर्फकी चादरें जरा-सी ठोकरसे कच्चे काँचकी तरह टूट जाती है। इनके छोटे-छोटे टुकड़ोका खिड़कियोमें जड़नेको तवीत्रत करती है; किन्तु ज़रूरत इतनी ही है कि ये गर्मीमें भी ऐसी ही बनी रहें।

छोटी धारों ने माथ कल दिनमें वहाँ वालू थी। इस समय वह वालू भी ऐसो पक्की सीमेट बनी है कि उसपर वर्छों भी मुश्किलसे असर कर सकती है। जगह-जगह पर्वत-शिखरसे गिरी हुई 'माणियाँ' देखनेमें आती हैं। 'माणो' ज्ञात होता है, संस्कृत हिमानीसे विगड कर काश्मीरी-में बना है। जोजीलापर, भिचोईसे थोड़ा ही ऊपर, अभी सात दिन भी नहीं हुए, इसी तरहकी एक माणीने तीन आदिमयों और तीन घोडों-की बिल ली थी। इनमें एक घोड़ा लॅगड़ा होकर बच गया। अस्तु, ये माणियाँ बड़ी बला हैं। न जाने कवलाखो मन बर्फ पास के पर्वत-शिखरसे नीचे आकर यात्रीको अपने नीचे दबा ले। इसके बचाव का बीमा सिर्फ़ छोटे-बडे ग्रसंख्य पत्थर पडे हुए हैं, ज़रा-सा ही चृष्टि या हवाके लगनेसे नीचे लुदकने लगते हैं। ग्रौर कभी-कभी किसी यात्री या घोडे की सिर्फ़ हड्डी तोडकर छोड़ देते हैं, ग्रथवा प्राण भी ले लेते हैं।

द्रास (१:१४४ फुट-१२३ मील ) गुम्बेर और द्रास नामक दो निद्यों सगमसे थोडा हटकर ऊपर है। पहाडियाँ यहाँ भी विलकुल नगी हैं, जिनमें से कुछ के ऊपरी भागपर अब भी हिम है। गेहूँ के खेत त्रमी-स्रभी बोने शुरू हुए हैं। खेतीके काममें ऋधिक भाग यहाँ स्त्रियो हीका होता है। वैलोंकी जगह आमतौरपर यहाँ चोमोसे काम लेते हैं। यह नर याक् ( चंवरी ) ख्रौर गायके सयोगसे पैदा होता है। खच्चरसे विरुद्ध इसकी सन्तान आगे का चलती है। लेकिन बैलसे यह अधिक मजबूत तथा शीत सहन करने वाला होता है। इसका र ग ऋधिकतर काला होता है। पीठवर डोल नहीं होता। पूँछो तथा पट्ठोके वाल याक्की भाँति अधिक लम्बे होते हैं। गेहूँके अतिरिक्त त्रुम्ब भी यहाँ पैदा होता है, जो सत्त के काममें आता है। काश्मीर और लदाख दोनों एक-दूसरेसे विलकुल उलटे हैं। यदि एकको वाग श्रौर बनस्पतिका स्वर्ग कहें तो दूसरेको वनस्पति शून्य नगे पर्वतोंका ठडा नरक कहा जा सकता है। ब्राश्चर्य यह है कि यहाँके लोग कैसे ब्रापना गुजर करते हैं। ये लोग घोडोंके जित्ये व्यापारियोंके मालको श्रीनगर, लदाख आदि पहुँ नाते हैं। खानेके लिए मक्की काश्मीरसे लाते हैं। यद्यपि प्रकृतिका बर्ताव इस प्रदेशसे निष्ठुर है, तो भी यदि यहाँके लोग कुछ बुद्धिसे काम लेते तो वह बहुत कुछ नमं किया जा सकता था। उदाहरणार्थं —यहाँपर सफेदा वीरीके वृद्ध लगाये जा सकते हैं राज्यकी तरफ़से जहाँ-तहाँ कुछ वृद्धों को लगाकर दिखाया भी गया है। इससे एक तो लोगोंको मकानोंके लिए लकडियोंका कष्ट न रहता, दूसरे खाना बनाने तथा जाडेमें स्राग तापनेके लिए कष्ट न उठाना पड़ता।

द्राससे एक शस्ता जाँस्कारको जाता है और दूसरा लहाख को । व्यापारियोंके मालके रखने और भेजनको यहाँ मालगोदाम हैं । राज्य-

| संस्कृत  | दर्द            | सस्झत        | , दर्द   |
|----------|-----------------|--------------|----------|
| ग्रर्व   | ग्रश्प          | ग्रजा        | त्र्र्यय |
| गौ       | गाव             | <b>१</b> वन् | शुड्     |
| गोधूम    | गुम्            | म कर्ग       | कन्      |
| श्रद्धि  | ग्रशि           | हस्त         | हथ       |
| पाद      | <sup>!</sup> पा | मनुष्य       | मनुरु    |
| वालक     | बाल             | स्वसा        | शस       |
| त्रुष्टौ | ऋष्ट            |              |          |

यहाँके तथा दर्दस्तानके भी सभी दर्द सुन्नी मुसलमान हैं।

द्राससे शिम्साखर्च २१ मील है। गस्ता कठिन तो नहीं है, किन्तु ऊवड-खावड है। इधर की पहाड़ियोपर गिरनेवाले पत्थर ऋधिक हैं, लेकिन यात्राके सौभाग्यसे जोजीलाके उस पारकी तरह वर्षा नहीं होती। पन्द्रह मीलकी यात्रा समाप्त करनेपर ठसगाम त्र्याता है। वस्ती दर्द ( ब्रोक्षा ) लोगोंकी है । इर-एक स्त्री पुरुषकी पीठपर गर्म कपड़ोंके त्रातिरिक्त वकरीका एक छाला भी दिखाई पडता है। इधर गेहूँ श्रौर जौकी खेती अञ्जी होती है। यद्यपि खेत बहुत कम हैं, जिनको **ऋश्वाद करनेके लिए यहाँके निवासी दूर दूरसे छोटी नहर** राज्यकी सहायताके विना लाते हैं। उसगामके मीलों आगे पीछे लोहेके पत्थरों-की अपार गशि है। मैने मइकके पाससे एक लाल पत्थर उठाया, जो पीछे जात हुआ कि ताँवेका पत्थर है। प्रक्रात देवीने जहाँ इस प्रदेश-को वनस्पसिसे विचा किया है, वहाँ दूमरो तरफ़ इन खनिज पदार्थों -को कूट कूटकर भर दिया है। मालुम हुन्रा, यहाँ लोहा, ताँबा, सोना श्रादि कितनीं ही घातुऍ हैं, लेकिन उनके निकालने का प्रयत्न नही हुस्रा है। लोग खेती ग्रीर माल लढाई ही से अपना निर्वाह करते हैं। ट्रीटी रोड मचोईसे पामीर ( चीनी तुर्किस्तानकी मीमा ) तक चला गया है ।

हैं। इनका खाल, ऊन, दूघ, और मास ही यहाँके लोगोंकी जान हैं।

दरें से एक मील नीच लालुड् गाँव १२३०० फुटपर है। गाँव ४० घरका एक अच्छा खासा बडा गाँव है। दो मिनद और ज़ियारत भी हैं। निवासी कहर शिया हैं। सदीं ज्यादा होने से फसल पोछे बोर्ड गई है। गाँवके नीचे नालेमें एक हिमशिला अभी तक है। इसी नालेमें लालुड्से ३ मील नीचे सल्मो गाँव है। यहाँ पर भी शिया मुसल मानोकी आबादी है। यहाँके लोग गन्दगीमें शायद पृथ्वीतलपर अदिवीय होंगे। समुद्रतलसे यह भी १०० हजार फुट ऊपर है। लेकिन लोलुड्मे कोई वृद्ध नहीं दिखलाई पड़ता, किन्तु यहाँ खूबानी सफेदा और वीरी बडे हरे-भरे हैं।

'ानचे' त्रथम बौद्ध गांव—सल्मोसे चार मीलकी कठिन चढाई-के वाट प्रथम बौद्ध गाँव मिलता है। बहुत दिन नहीं हुए, यह सार। प्रदेश बौद्ध था, किन्तु म्राज वह बहुत जगहोंसे लुप्त हो चुका है। जो वचा है उसके लक्ष्य ग्रन्छे नहीं दिखाई देते। यह गाँव गर्कुन इलाके में है। इधर पाँच सात गाँवों में एक विशेष जाति निवास करती है। इन्हें लहाखी-भाषामें ब्रोक्या (दर्द) कहते हैं। मुसलमान ब्रोक्या व हैं जिनके बारेमे में दर्दके नाममें लिख चुका हूँ। लेकिन जहाँ मुसल-मान बोक्पा अपनी भाषाको जीवित रक्खे हैं, वहाँ ये लोग उसे भुलाकर लदाली भोटिया भाषा बोलते हैं। लेकिन एक विशेषता है इनका एस मगोलियन टाइपका न होकर प्रायः शुद्ध त्र्यार्थ-टाइपका है। ये लोग गौको वर्डा पूज्य दृष्टिसे देखते हैं। यह भाव इतनी त्रातिमात्रा को पहुँच गया है कि ये उसका दूध-मक्खन कुछ नहीं खाते ग्रीर इसी-लिए पालने भी नहीं। इनके गाँवमे गाय और कुत्ता दो जन्तु बिलकुल नहीं दिखाई पड़ते। ये कहते हैं, गायका दूघ और मक्खन खानेसे दे वता रुष्ट हो जाते हैं। एक ने तो कहा—खाते ही आदमी वीमान हो जायगा ।

दर्चिक्स = ५ ० फुट कॅंचे सिन्धु तटपर वसा है। ४० घरकी वीद्ध वस्तीमें कुछ मुसलमान घर भी हैं। यहाँकी बौद्ध म्त्रियाँ खास पोशाक रखतो हैं, नो सारे गकुंन इलाकेकी एक सी है। सिग्पर सैकड़ों सुह्योंकी पाँती, कच्चे मूँगे, लाल सफेट मिणकाश्रोंकी लड़ियोंसे सॅवारी टोपी, जिसपर दोहरी लाल किनारीवाला मुँह श्रागे की तरफ, पीछे की तरफ मकोयकी तरहके श्रत्यन्त लाल र गवाले फलोंका गुच्छा श्रयवा जगली गुलाव। गलेमें किसनी ही मूँगा श्राटि की मालायें, कानमें चाँटी की छोटी छोटी मनियों की माला। श्रमक छोटी छीटी चोटियोंके एष्टि देशपरके सगममें लगा हुश्रा खूब बड़ा-मा बहुर ग फूलना, जिसमें पीतली मनिकों, कौडियों वटनोंसे सॅवाग चक्र तथा दो शख या वड़ी भीपके दुकड़े लगे होते हैं। शरीरमें श्राधी बाँहवाला खुटने तकका श्रति मिलन ऊनी कुर्ता, पैरमें चिपका हुश्रा ऊनी पायजामा—जिसमें पिएडके पिछले भागमें एक-एक लाल चक्र बना हुशा होता है।

विगडके विछले भागमें एक-एक लाल चक बना हुआ होता है। ज्ता ऊनी पण्य हाथों में दो दो वीतल की चूड़ियाँ, कधों पर पीतल के दो चक, चकमक लोहा, पीजल का दो मुँहा चम्मच, छोटा चिमटा तो सभी स्त्री-पुरुषोंके कमरवन्दमें लटकता रहता है।

गार्नुत प्रश्निक फ़र-४ मील ग्रागे चलकर प्राचीन दर्द-जातिके इस समूह का मुख्य ग्राम है। जान पड़ता है, दर्दस्तानके जबरदस्ती मुमलमान किये जाते समय भागकर ये लोग इन पहाडों ग्रा गये। ये स्वय भो ग्राने को गिलिंगत से ग्राये हुए कहते हैं। इयर वक्तर्यों के दूव मक्त्वनके सिवाय ग्रीर कुछ नहीं मिलता, क्यों कि ये लोग गायि हो इतना प्रवित्र मानते हैं कि निरुपयोगी होने में उसे काई नहीं पालता। इन जातियों में एक वड़ा विचित्र रवाज है। जब किमीके घर लड़का होता है तथ माता-पिता घरसे वाहर नहीं निकलते। पेशाव पालाना भी घरके भीतर ही करते हैं, यह ग्रावि १५ दिनसे एक मास तक होती है।

मारे लदाखमें वहे भाई हीकी शादी होती है। उसही स्त्री ही

श्रौरोंकी भी स्त्री होती है, किन्तु सन्तान बड़े भाईकी ही कही जाती है। सन्तान न होनेपर श्रौर शादी करनेकी इजाजत नहीं मिलती है। घरकी जायदादका मालिक सिर्फ बड़ा भाई होता है। इस प्रथाने जन-वृद्धिमें बड़ी बाधा उपस्थित की है। यही नहीं, इसका एक भयंकर परिणाम भी इनके लिए होनेबाला है। बालतिस्तानके मुसलमान बरावर बढ़ रहे हैं। जगह न रहनेसे वे बौद्ध गाँवोमें श्राकर बस रहे हैं। बौद्धोके तो उतनेके उतने ही घर हमेशा रहते हैं; किन्तु ये श्रागन्तुक मुसलमान छलाँग मारते हुए बढ़ते हैं। जिसका परिणाम एक दिन बौद्धोसे इनका अधिक हो जाना है।

गर्व नीय बौद्धोमे शादी प्रायः बडी अवस्थामे हाती है। ये लोग बडे स्रामोद-प्रिय हैं। नाचने-गानेका इनमें बड़ा शौक है। स्त्री पुरुष अपनी-अपनी टोवियोंको रंग-बिरंगे फलोसे सजाते हैं। जत्य स्थान ग्रामका कोई केन्द्रीय स्थान होता है। नगाड़ा, बैंड की तरहका ढोल, रोशनचौकी ऋौर बाँसुरी ये बाजे हैं। पहले सारे ही बाजे वजते हैं। उस समय स्त्रियोंकी वारीमें सिर्फ़ स्त्रियाँ, पुरुषोंकी वारी में सिर्फ़ पुरुष ६-७ या ऋधिक मिलकर एक स्वरसे गीत गाते हैं। गीतका स्वर मीठा होता है, विशेषकर स्त्रियोंका । गाना खतम पर रोशनचीकी बन्द हो जाती है, सिर्फ नगाड़ा बजता है श्रीर दाहने हाथके कडेको बायेंवालेपर तीन बार मारकर मुठ्ठी बॅघे हुए हाथको िं चिरकी त्रोर उठाकर स्त्रियाँ सलाम त्रदा करती हैं। फिर नृत्य त्रारम्भ होता है। नृत्यमे बाजा एक ही रस बजता है। हाथों की मिन्न-भिन्न मुद्रा बनाते हुए धीरे धीरे पैरोंकों तालके अनुसार चलाती हैं, बस यही नृत्य है। स्त्रियों के बैठने पर पुरुष उठते हैं। इनके गीत उतने मीठे नहीं होते । ना वमें हाथकी मुद्रायें उतने परिमाणमें नहीं रहतीं । छुंग (जौकी शराव ) पी-पीकर, त्रानन्द-मस्त होकर, नृत्य करते हैं । बौद्धके गाँवी-की मुसलमान ऋौरते भी बड़ी स्वतत्रतासे नाचमें शामिल होती हैं। गर्जूनमे ६ श्रीरतोंमे ३ मुखलमान थीं। मुखलमानियोंकी पहचान

उनकी टोपी है, जो काले रंग की माला, मनिका तथा सुइयों के ताज से शून्य होती हैं। रग-विरंगे फूल वे भी लगाती हैं।

इधर स्त्रियोंमें नाक छिदानेकी प्रथा नहीं है पीठपर रोवेंदार यकरीकी खाल सभ के होती है। नृत्यके ममय तो जान पडता है, राजा इन्द्रके ग्राखाडेकी परदार परियाँ हैं। उनके गीताका यहाँ एक नमृना देते हैं-

यक् स्कमा जुम्बरि यक् । सरिमी यस्तुत शर्वि यक् ॥
( ग्राज सिरमे तारा ग्राज )। (प्रकाशित हो रहा है ग्राज)
यमे चोडा गड्बि यक्। चोडा शुम् शुम् नर्वि यक्।
( प्रांचन्द्र शोभित है ग्राज)। (चाँद तीन तान शोभिन हैं ग्राज)

दिरिं हिती हे लम्पो जह्वो थोह्।
(ग्रांज नींद में स्वप्न सुन्टर देखा)
दंक् स्पोन्चो यल्वा थोड्।
(मैंने स्वामी सुन्दर देखा)
ल ग्रद्वो ग्यंबिड यल्वा थोड्।
(देवता ग्रांत सुन्दर देखा)
दक् स्पोन्चो जह्वो गेल्लि स्क्युब्जुक्स।
(मेर जैसे स्वामी सुन्दर ने ग्रांसन स्वीकार किया)
वुचौ हरालौ लुक्सु फुल ॥
(वालक हम खडे हैं हाथ जोड़)

गर्खु नसे पाँच मीलपर दाह नाला है। यही कर्गल श्रीर लद्दाख तहसीलकी सीमा है। दूसरे शब्दोंमें यह मुमलमान श्रीर वौद्ध प्रदेशों-की सीमा है। दाह गाँवमें भी मुसलमान श्रा वसे हैं, यद्यपि उनकी -म ख्या श्रभी कम है। यहाँसे दस ग्यारह मील श्रागे श्रविन-यह गाँव है। गाँवके पाम नाजेके पार श्रावाद होने लायक जमीन है। श्रिधि-कारियोने उसका वौद्ध श्रीर मुसलमान दोनोके माथ बन्दोबस्त किया है। मुमलमान सल्मों गाँवसे श्राकर वसे हैं। बौद्ध-इलाकेकी भूमि त्रामतौरसे इस प्रकार बन्दोबस्त की जा रही है। फल १ कुछ दिनों के बाद इस प्रदेशको भी मुसलमानी प्रदेश हो जाना होगा ; क्योंकि मुसलमान भूमिके लिए बड़े उत्सुक हैं। इन्साफ़ तो यह था कि चूं कि बौद्ध ग्रपनो विशेष प्रथाके कारण जन-संख्या बढने नहीं देते श्रौर चिरकालसे वे इस देशमे अपनी असंख्य 'मानी' और स्तूरोंके साथ रहते आये हैं। आज दुनियाके विचारक सन्तान निग्रहके सिद्धान्त-पर वडी गम्भीरतासे विचार रहे हैं। वे मनुष्य जातिके हितके लिए इसे श्रनिवार्य समभते हैं। श्रतः इसे कार्यरूपमें परिएत करनेवाले बोद्धोंको कुछ पुरस्कार मिलना चाहिए, न कि वहाँ वेतहाशा सन्तान पैदा करने वाले मुसलमानोंको ले जाकर वसाना चाहिए। ऋचिन्थड् समुद्र-तलसे ६४०० फुट कॅचा है। गावमे पाँच घर बौद्धोंके और एक घर मुसल-मानका है। लाल टोपी सम्प्रदायके लामाकी एक गुन्पा भी है। दीवारमें गुन्याके अन्दर दो तरफ़ दो प्रकारकी तसवीरे हैं। एक तरफ़ तो सात्त्रिक भाववाली, जिसमें भिन्न-भिन्न मुद्राके साथ भगवान् बुद्धकी पञ्चासनस्य तसवीरे हैं। द्सरी तरफ़ वाम-मार्गके बीभत्स चित्र। मुख्य तारा, बोधिसत्व, श्रतिशा की मूर्तियाँ मिहोकी हैं, वनी अच्छी हैं।

गाँवके समीप या दूर श्राप बहुत सी छोटे-बड़े पत्थरोकी तीन तीन हाथ चौड़ी छिल्लयाँ देखेंगे। इनके ऊपर श्रमख्य छोटे बड़े पत्थर रक्खे हैं, जिन पर 'श्रों मिन पद्महु' मंत्र तिब्बतीय या र जन श्रद्धरों में खुदा हुआ है। श्रद्धर बड़े ही सुन्दर हैं, जिनसे लामाश्रों की कला-प्रियता जाहिर हाती है। किन्हीं किन्हीं छिल्लयों (मानियों) पर लम्बी-चौड़ी पत्थरकी पिट्याँ हैं, जिनपर श्रत्यन्त सुन्दर श्रद्धरोंमें शास्त्र-वाक्य खुदे हुए हैं। ऐसे लाखों शिला-लेख रास्ता चलते श्रापको मिलेंगे। मानियोंको रास्तेमें रखनेका एक श्रीर भी श्रिभाय है। बौद इन्हें श्रपने दाहने हाथ रखकर चलते हैं, जिसमें श्राते-जाते समय उनकी परिकमा हो जाय श्रीर श्रादमीको उतनी बारके मंत्र-जपका पुर्य हो। गाँवोंमें तथा उनके श्रोर-छोरपर श्रनेक स्त्प मिलते हैं।

ये वैसे ही हैं जैसे कि बुद्ध-गया तथा नालन्दाकी खुदाईमें मिले हैं। इसके श्रंगपर चिह्न, - पचगीके च द्रमाके ऊपर गोल, जिसके ऊपर एक छोटा सा गोलप्राय खड होता है। कभी-कभी यह स्त्प एक चौकोर द्वारके ऊपर होता है। भीतर द्वारकी छतमें बढ़े सुन्दर र ग-बिरंगे चक, चित्र या मन्न चित्रित रहते हैं।

स्क्यव् चान-ग्राचन्याट्ने नौ मीलपर सिन्धुनदके ऊपर यह हरा भरा गाँव बसा है। गाँवके नीचे दूर तक गेहूँ श्रीर जौके हरे मरे खेत हैं, जिनमं अनेक छोटी छोटी नहरें अनवरत वहती रहती हैं। जगह-जगह खूबानी, श्रखरोट तथा सेबके कितने ही वृज् हैं, जिनमें ग्रखरोट विस्तार ग्रीर छायाके विचारसे बढ़ा ही मध्य होता है। गाँवमें कितने ही अञ्छे मकान भी है। वौद्योंके मकान मुखलमानी-से कई गुना साफ होते हैं। गाँवके सबसे जपरी भागपर पहाड़से लगी गुन्या है। यह इघरकी अन्य गुन्याओं की मौति लामा युक्की गुन्यासे सम्बन्ध रखती है। कोई तीन बत्तीस लामा रहते हैं, जिनके रहनेके लिए कई घर हैं। स्राज कल युरु गन्यामें उत्सव है, इसलिए वहाँ बहुत से लामा चले गये हैं। लामोंके अधिक होनेका एक कारण है। वढें माईको ही यहाँके बीदोंमें सारा श्रधिकार मिलता है, श्रीर छोटे माइयोंको उसका एक प्रकारके दास होकर रहना होता है। इंसुलिए • छोटे भाइयोमें कितने ही लामा हो जाते हैं। हर एक गुन्यामें श्रीपनी भूमि होती है, बल्कि यह कहा जाय तो श्रत्युक्ति न होगी कि लंदांख-को श्रिषिकांश खेतीके योग्य भूमि गुन्वाश्रोंके पास है, जिनमें लामा स्वय या श्रन्य गृहस्योंसे खेती कराते हैं । वस्तुतः वेपके श्रतिरिक्त साघारण लामो स्रौर गृहस्योमें बहुत कम मेद है। यह खेती बारी, वास-फूस, गाय-बकरीकी चग्वाही आदि ही नहीं करते; वलिक दर्शकों या राबकमंचारियांकी सेवाके लिए भी पकडे जाते हैं। इनका लाल कपड़ा सरकारी नोकरोंकी दृष्टिमें कुछ मी गुरुत्व नहीं रखता। पवित्र सन्यास-श्राभमकी इस प्रकार श्रवहेंलना तया इस प्रकारका मर्यादातिकमण्

देखकर एक हिन्दूका द्वय दुखी हुए बिना नहीं रहता, विशेषकर एक हिन्दू राज्यमें। यदि अनिधकारियोंके लामा (सन्यासी) बननेसे यह अवस्था है तो इसका सुधार किया जा सकता है।

गुन्याके आरम्भ होनेके पूर्व ही अनेक स्तूप मिलते हैं, जो दो प्रकारके हैं — एक तो भक्तोंकी भक्तिके सूचक, दूसरे वे जिनमें स्वर्गीय किसी प्रनिष्ठित लामाकी दग्धावशिष्ट अस्थियाँ हैं। दर्शकको इन्हें अपने दाहनी तरफ करके चलना होता है। फिर वे छोटे-बड़े लोहे, टीन, ताँने या पीतलके खोखले नेलन ग्राते हैं जिनके ऊरर या भीतर 'श्रों मनिपद्में हुं' खुदा या काग्ज़पर लिखा रहता है। इस तरहके अनेक बेलन भक्तोंने लगा रक्खे हैं। दर्शक जाते वक्त इन्हें धुमाता जाता है, जिसमें उतने मन्त्र-जापका उसे पुराय हो। इधर गाँवोंमें कहीं कुत्तें नहीं देखें जाते। पहले-पहल स्क्यबू चान गुन्पामें मैंने एक भयंकर काला कुत्ता जंज़ीरसे बंघा देखा गुन्यामें दो मंदिर हैं। एक तो सात्त्विक, जिसमें भगवान् बुद्ध (जिन्हें ये लोग शाक्यमुनिके नामसे पुकारते हैं ) तथा दूसरे बोधिसत्वोंकी प्रतिमार्ये हैं । कुछ धाद्यमय स्तुप भी हैं। जूता पहने लोग मन्दिरमें चले जाते हैं। मैंने इसके लिए बड़ा फटकारा। वे कहते हैं -यहाँकी यह प्रथा है। दूसरा मन्दिर वह है, जहाँ पर देम्छोग् (यवयुम् ) ऋादिकी वीभत्स ऋश्लील कामवासनोत्तेलक म्तियाँ हैं। महाप्रभु गौतमकी पवित्र शिद्धा यहाँ स्त्राकर कहाँसे कहाँ पहुँच गई ! जिन ऋदितीय योगिनां चक्रवर्तीने ऋाजन्म इन्द्रिय-निग्रहका उपदेश दिया उनके नामपर यह नीमत्स-कांड ! इस कोठरीका सारा वायुमण्डल अश्लीलता तथा कामवासनासे परिपूर्ण है 🛑

सिन्धु-नद्—दर्शकसे ही हम सिन्धुके किनारे-किनारे ऊपरकी श्रोर चलने लगे थे। सिन्धु यहाँ इन्द्र-नीलमिणकी धार-सी मालूम होता है। जाड़ेके दिनोंमें तीक्ण प्रवाहवाले स्थानोंको छोड़कर श्रन्य जगहोंपर १ से ६ इ च तक पानी जम जाता है। एक इंच मोटी बर्फ बोमके लदे हुए घोड़ेके मारको समाल सकती है। बर्फ श्रीर पक्के श्रीशेकी मज़बूती एक-सी है। सिन्धुकी घार कहीं चौड़ी श्रीर कहीं बोर्तलर्की गर्दन-सी है। श्रास-पासके पहाड़ भिज-भिन्न खनिज पदार्थों से मरे हैं। सिर्फ़ सोना निकालनेका काम पुराने ढंगसे कहीं कहीं होता है। इसके लिए प्रत्येक श्रादमीको माहवारी १२ रुपया देकर लैसन्स लेना पड़ता है। सिन्धुके तटके ऊपरी भागको खोदनेवाले खोदकर एक प्रकारकी बालू निकालते हैं, जिसे नियारियोंकी भौति धो-धोकर सोनेक क्या इकट्ठे करते हैं। कई जगह पहाड़में नार गी, किरम्जी श्रादि र गोकी मिट्टी मिलती है, जिससे विज्ञानपटु श्रनेक रक्क तैयार कर सकते हैं। ये पहाड़ सिवाय ग्रामोंके जहां कि लोगोंने चूच, वनस्पति लगाये हैं। ये पहाड़ सिवाय ग्रामोंके जहां कि लोगोंने चूच, वनस्पति लगाये हैं, बिलकुल नगे हैं। स्वयव चानसे १५ मीलपर सिन्धुके उसे पार वह नाला श्राता है जिसके किनारे 'ट्रोटीरोड' श्राता है। सिन्धुपर मूला-वाले पुलसे पार ही दोनों सड़कें मिल जाती हैं, जिसके बाद खल्सीकां बड़ा गाँव श्राता है।

लामायुरु—ट्रीटीरोडपर खलवीसे १० मील पीछे लामायुर है। यहाँ एक अच्छी खासी गुन्मा है। युरु वस्तुतः स्वस्तिकं चिह्नकों कहते हैं। लोग आमतीरवर युरु ही कहते हैं। किन्तु बस्तीमें लामोंका प्राधान्य होनेसे लामायुर कहा जाता है। जाम युरुके आस-पासके प्रायः सारे पहांद्र मिट्टीके हैं। गुन्मा एक पहांद्रीके शिखरपर है। पहली जूनके आस पास यहाँ उत्सव था, जिसकी वर्जहंसे १००-१५० लामा एकत्र हुए थे। यहाँ लामा (संन्यासी) और जोमों (संन्यासिनी) दोनों रहते हैं। जोमोंके रहनेका स्थान गुन्मासे हटकर है। लामोंकी पोशाक—नीचे अनेक उक्होंको जोड़कर सिला था एक लम्बा तहमंद, उसके ऊपर बाहु-रहित जाकेट, अपरसे एक लम्बी चादर है। रङ्ग सभी कपढ़ोंको लाल। इसके अतिरिक्त लम्बा जूता तथा किसी समय टोपी भी पहनते हैं। तिव्बती लामोंके दो प्रधान मेद हैं, जिन्हें उनकी मापामें सेपोंगोन् (पीतधारी) और मपोंगोन् (रक्तधारी) कहा जाता

वीली ऋौर मर्नोगोन्की लाल होती है। ऋाचारमें भी दोनोंमें भेद हैं। जहा सेर्पोगोन् छुङ् (शराब) को निषिद्ध समभते हैं, वहीं मर्गोगोन् खुल्लम-खुल्ला अपने मठोंके अन्दर शराव पीते हैं। जो चोमो ( सन्यासिनी ) विशेष शिद्धा-प्राप्त होती हैं उनकी पोशाक बिलकुल लामों की-सी (त्रिचीवर) होती है। श्रशिचित एक लम्बा चोग़ा-सा पहनती हैं। इनके सिर भी लामोंकी तरह मुड़े होते हैं। लामोंकी भाति चोमोंकी भी मुखिया होती हैं, जो उनसे काम लेती तथा कृश्र होने-पर दंड देती हैं। मठके लिए चोमो लामासे भी अधिक उपयोगी है। लहाखके खेतोंका अधिक भाग मठोंकी सम्पत्ति है। चोमो मठके खेतोंमें बड़ा काम करती हैं। लामा या चोमो वनानेका यहाँ बड़ा रवाज़ है। चूँ कि यहाँपर पिताकी सम्यत्तिका एक-मात्रः उत्तराधिकारी वड़ा लड़का होता है, वाक़ी उसके दासकी भाँति रहते हैं, जिसके वदलेमें बड़ा माई अपनी स्त्रीपर उनका भी इक स्वीकार करता है, तथा उन्हे खाना-कपड़ा देता है। किन्तु यह सब वडे भाईकी प्रसन्नता-पर निर्भर है। यदि वह नाराज़ हो तो छोटेको घरसे बाहर कर सकता हैं। इस प्रथाके कारण भी कितने ही छोटे भाई लामा हो जाते हैं। लामा होनेपर उन्हें कुछ अधिक स्वतन्त्रता तथा खाने-पीनेका आराम मिलता है। कुछ लड़कोंको पुराय अर्जन करनेके लिए माँ बाप गुन्पा-को भेंट कर देते हैं। कभी-कभी रुग्ण सन्तानसे निराश होकर भी उसे मेट चढ़ाते हैं। लद्दाखमें स्त्री-पुरुषोंकी -संख्या समान है; लेकिन शादी चार-चार, तीन-तीन भाइयोंकी एक हो जाती है; इसलिए कितनी ही स्त्रियोंको पति नहीं मिलते। ये स्त्रियाँ या तो किसी मुसलमान-के पास चली जाती हैं, अथवा गुन्या में चोमो वन जाती हैं। कोई-कोई लड़िक्याँ माता-पिता-द्वारा चोमो वननेके लिए श्रर्पण कर दी जाती हैं।

लामायुरकी गुन्पा पयाङ (जगौङ्गङ्)की गुन्माके ऋषीन है।

प्रधान गन्याका अध्यत् कुशक् कहा जाता है। कुशक्के सर जाने: पर-कोई सर्वज्ञ, लामा बतलाता है कि वह अमुक स्थानपर पैदा हुआ है। श्रीर भी निश्चय करनेके लिए कमी-कभी ल्हासाके प्रधान दैवशसे यहायता ली जाती है। फिर उस लड़केको, मठके लामा; श्रनुनय-विनय करके जैसे हो तैसे मा-बापसे ले श्राते हैं। वह बच्चा घीरे-घीरे वड़ा होता है तब तक मठका काम-काज दूत-पदपर अधिष्ठित एक लामा करता है। बड़ी विचित्र वात है कि ये समी कुशक् लहास श्रौर तिब्बतके ही श्रन्दर पैदा होते हैं। इनमेंसे कोई भी भारत या किसी श्रन्य देशमें पैदा नहीं होता। शायद इसलिए कि फिर उसका मिलना मुश्किल होगा । लद्दाखमें ऐसे अवतारी पाँच कुशक् हैं, जिनके मठ ईं - इमिस्, फ्याब्, रिज़ोब्, टिक्से और पितोक् । इनमें प्रथम दो ज्ञाल टोपीवाले । पितोक्का कुशक् मर गया । पीछे वह मरोंके राजा ( इज़ार-बारह सौ वपया सालका पेंशनर )के घर द्वितीय पुत्रके तौर-पर पैदा हुआ । आज कंल वह सात-श्राठ वर्षका वालक कुशकू रिज़ोङ्के कुशक्के साथ रहकर विद्याम्यास कर रहा है। सारे कुशकों में विद्याके लिहान्से रिनोङ्, श्रीर मिकके लिहानसे प्याङ् श्रच्छे समके बाते हैं। पितोक्का भूतपूर्व कुशक्का बकुला बड़ा ही सममदार, उद्योगी तथा परिहत पुरुष था। श्रव तक लोग उसके लिए श्रक्षोस करते हैं। चह उपदेश भी दिया करता था। दिल्ली-दरबार तथा काशी आदिको भी उसने देखा था। फ्याट्का कुशक् बढ़ा ही साधु पुरुष है। यदापि उसने अपने अन्योंको तिन्वतीय माषा हीमें देखा है; किन्तु संस्कृत सीखनेका उसे बड़ा शौक़ है। रिज़ोङ्का कुशक् वैसे है तो पंढित; किन्छ उसने विवाह कर लिया है। ठिक्सेका कुशक् ल्हासासे प्रश्लाया या। उसने श्राकर पीछे तम्बाक्, शराव श्रादि पीना शुरू कर दियाँ, निससे मठवाले रुष्ट हो गये और उसे निकल जाना पड़ा। कहते हैं, थीछे पह ईसाई हो निया । लेकिने आजकल ल्हासा चला गया है।

जांस्कारसे वह एक श्रीरत भी ले गया या, जिसे उसने दारजिलिंग ही में छोड दिया। हेमिसकी गुन्या सारे लदाख मरमें धनके विचारसे वड़ी है। नक़द वार्षिक श्राय तो रूप हज़ारके क़रीव ही वताई जाती है; किन्तु ग़ल्ला (गेहूँ, ग्रिम, विला छिलके के जी ) ५०-५० हज़ार मन हो जाता है, जिसका मूल्य दो-तीन लाख होगा। सभी गाँवों में इस मठकी ज़मीन है। कहते हैं, जब लदाख स्वतन्त्र था तब एक राजाके दो लड़के थे। बड़ा राजा बना, श्रीर छोटा हेमिसका कुशक् बना श्रीर साथ ही श्राघा राज्य भी उसको मिला। ५०-५% वर्ष पूर्व जब वज़ीर जोरावरिसहने लद्दाखको कश्मीराधिवतिके लिए विजय किया तब जहाँ श्रीर गुन्याश्रोंने श्राकमणकारीका साथ नहीं दिया, वहाँ हेमिसने सद तरहसे मदद दी। तिव्वतकी चढ़ाईमें भी इस गुन्याने श्राक्की बड़ी भारी मदद दी। इसके पुरस्कारमें हेमिस्की सारी जायदाद उसके पास रह गई। सारे कश्मीर-राज्यमें भूमि महाराजकी है, कृषक केवल काश्तकार है। उसको केवल काश्तकारी तक वेचनेका श्रिष्टिकार है। हेमिस् गुन्वाके लिए भी यही वात है।

लामायुक्का वर्णन करते हुए में प्रकरणान्तरमें चला गया; किन्तु सभी वातोंको अच्छी तरह समभानेके लिए इसकी भी आवश्यकता थी। युक्की गुन्या जैसा कि मैंने ऊपर वतलाया है, प्याङ्की शाखा है। लाल टोपीवालों में भी यह डिगुङ्पा कहे जाते हैं। अन्य गुन्याओं की भौति इनका भी प्रधान मठ डिगुङ्के नामसे लहासाके पास है। उसमें कहते हैं, सात हज़ारसे ऊपर लामा रहते हैं। कितने ही लामा जव यहाँसे लहासा पढ़ने जाते हैं तब अपने प्रधान मठमें रहते हैं। वहाँ उन्हें कुछ दैनिक अपेक्ति वस्तुएँ दी जाती हैं। इसके बदले जब प्रधान मठका न्यापारी-कृष्किला इधर ख़रीद-फ़रोक्नके लिए आता है तब सभी पड़ा वोंपर, जहाँ उनके शाखा-मठ होते हैं, घोड़ोंके लिए धास-दान तथा अन्य सामान दिया जाता है। युक्में भी लहासासे लौटे कुछ

लामा है। न्हासामें तिन्वतीय भाषामें, घार्मिक पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं। तथा इचिवालोंको चित्रकारी भी सिखाई जाती है।

मठोंके लामा दो प्रकारके होते हैं--एक नागरिक, दूसरे त्रारएयक। दोनोंमें श्रन्तर यह है कि नागरिक बड़ी-छोटी गुन्पाओं में रहर्ते हैं श्रीर श्रारण्यक पहाज़ोंके एकान्त स्थानमें। श्ररण्यकोंके सिरपर बटा भी होतो है। इन सारे सौ डेढ़-सौ लामाश्रोंमें सिफ् एक ऐसा मिला जो दूरी-फूटी हिन्दी सममता था, तथा कुछ देवतात्रोंके संस्कृत नाम भी नानता था। त्राजकल उत्सव 'छोस्' (धर्म-पुस्तकोंके पाठ )का है,। मन्दिरमें पंक्ति क्रमसे पचासों श्रादिमयोंके लिए श्रासन लगे हैं। सामने पुस्तक रक्ली हैं। कहीं-कहीं धूपदानी भी है। एक तरफ़ 'शाक्यायूवा' (भगवान् बुद्ध ) तथा महायान सम्प्रदायके श्रनेक वोषिसत्व तथा ,देवी-देवता हैं। बायें कीनेमें छोटे मन्दिरके श्रन्दर मैथुन-रत देम्छोग्यब-युम तथा दूसरे वाममाणी देवता स्रोंको मूर्तियाँ हैं। मन्द्रिकी दीवाी-पर जहां श्रमेक बुद्ध बोधिसत्व तथा देवी देवताश्रोंकी मूर्तियाँ हैं, वहाँ द्वारसे भीतर घुसते ही बाई तरफ़की दीवारमें अनेक अष्ट देवी-देवतास्त्री-की मूर्तियाँ हैं। मन्दिरमें जूता ले जानेका कोई निषेध नहीं । यहाँके लोगोंने तो बतलाया कि नगे पैरसे जूते-सहित जाना-श्रच्छा, है; क्योंकि इनके पैर बहुत ही दुर्गन्ध देते हैं। ख़ैर, मेरी हिम्मत तो जूता पहने देवमूर्तिके सम्मुख जानेकी नहीं हुई। पाठके मध्यमें कितनी ही बार त्मस्खन श्रौर नमक डाली. गाद्धी चायका दौरा भी ख़लता तरहता-हैं।। कोई पाठ करता है तो कोई बात भी करता जाता है। त्वायुंमग्रहल मारी जान पड़ता है। यद्यपि मन्दिरके बोचकी छत्त, कुछ ऊँच। करके न्द्रसमें जिन्नियाँ लगी हैं, किन्तु उनसे हतना प्रकाशन नहीं आ़्तानिक िमीतरका श्रन्थकार पूर्णतया दूर हो सके हि एक ति विकाल खुले मुँहका विदावितन है, जिसमें तेल असरा हुआ है । इसके दक्कनमें दो इंचके स्ट्यार्वकीत एक छेद काटा, हुआ है। वीचमें। बची डाली हुई है। अयह

दीवक दिन-रात जलता रहता है, यद्यपि इसका प्रकाश सिर्फ़ बर्तनके भीतरी भागको हो प्रकाशित करता है। मन्दिरमें दाहिनी और बाई तरफ़की दीवारोंके पास काठके खानोंमें अनिगनत लहासाकी छपी तथा लिखी पुस्तकों वेष्ठनमें बँघी हुई रक्खी हैं। इनमेंसे कुछमें कुछ संस्कृतवाक्य भी मिलते हैं। यद्यपि अधिकांश तांत्रिक बौद्ध-सम्प्रदायकी पुस्तकों हैं, तथापि कुछ प्रज्ञापारमितायों, विनय वस्तु आदिकी भी पुस्तकों हैं।

मन्दिरसे बाहर निकलकर बाई तरफ ६०-०० श्रादिमयोंके वैठने-का एक हाल है। इसकी दीवारोंपर अनेक रंगोंकी अति सुन्दर अनेक तस्वीरें हैं। इसमे दर्वाज़ा सिर्फ़ एक छोटा-सा है, जो एक कोनेमें है। - एक दीवारमें अनेक सौम्य देव चित्रावली हैं तो दूसरेमें अनेक बुद्ध, बोधिसत्व श्रीर लामा तो तीसरेमें पंचमकार-रत श्रनेक देवी-देवता । सबसे हृदयवेधी तो वह चित्र या जिसमें पद्मासनस्य भगवान् बुद्धको भी उसी प्रकार दिखलाया गया है। भगवान्के पवित्र उपदेश श्रीर जीवन को इन्होंने क्या-से क्या कर दिया ! चौथीमें अनेक लामा तथा देवी-देवता मनुष्य-कपालमें शराब पी रहे हैं । यह हाल छुङ् ( शराव ) पीनेके लिए है। मन्दिरके पीछेकी तरफ़ इसी तरहके चित्रोंवाला, किन्तु अधिक प्रकाश-युक्त इससे वडा एक और हाल है, जिसमें वच्चे-भूदे सभी लामा बैठे छड्-पान कर रहे थे। १२-१२ वर्षके लडके नशेमें चूर ये। पीतल श्रीर तावेंके बड़े वर्तनोंसे बड़ी-बड़ी करछुलों-द्वारा छङ् परोसी जा रही थी। चारों तरफ़ छुङ्की गर्ध फैल रही थी। एक दूसरी कोठरोमें, वहाँसे थोड़ा ही हटकर, चोमो ( मिचुनी ) का चक चल रहा था। बाहर छतपर अनेक गृहस्य तथा मिखमँगे भी अपने-श्रपने प्यालों में इल्ड्-पान कर रहे थे। यहाँ राज्यकी तरफ़से छ्रा वनानेकी कोई मनाही नहीं है।

लामायुर गाँवमें प्राय: ३०-४० घर बौद्ध-ग्रहस्थोंके हैं। ज़मीन

el 10 1

झिपेडतर मठको है। जो कुछ 'पैदावार होती है वह लामोंके पास' वयाई, सगान तया पूजामें चली जाती है। मुश्किलसे तीन महीनेका अनात उनके पास यस रहता है। बाकी दिन ये लीग मेहनस-मज्दूरी, कम्बल-यह की बुनाई आदिके द्वारा काटते हैं। यही दशा सारे लदालकी है। ये मुक्त-खोरे लामा गृहस्यों की मेहनतकी कमाईसे पल-कर मोटे हुए हैं; किन्तु बदलेमें उन्हें राराम श्रादिको बुरी श्रादतके विषा कुछ नहीं देते। बौद स्त्रियाँ दनादन मुखलमानोसे शादी कर रही है। यहाँ भी एक मुसलमान एक बौद्रस्त्रीसे शादी करके बस गगा है। उससे उसके कई लड़के पैदा हुए हैं। बौद इसे बिलकुल बरा नहीं मानते: बल्क उलटे खरा होते हैं। वह भी श्रन्य माम-वासियोसे अधिक मुसी है। उसने एक छोटी-से वृकान रक्सी है।~ मठ और गदरपीके लिए मांस भी तैयार कर देता है। दस वर्षके बाद उस एक घरसे पाँच घर मुखलमानों के हो जाना अनिवार्य है। उसके सबकोको यही काफ़ी सबकियाँ मिल जायँगी। यदि प्रत्येक लक्फे पीछे चार और एन्तान हो तो तीए-चालीस साल माद इसके मीछ-पचीस मर हो जायंगे भीर साठ-सत्तर वर्षके मीतर-ही-मीतर इस गौंवमें पचार पर मुसलमानोंके हो जायँगे । इसके विरुद्ध बौद्ध-पर कितने पाँच सी वर्ष पहले थे, उतने हो अब हैं, श्रीर पाँच सी साल बाद भी भारने प्रयानुसार इरिगम नहीं बढ़ सकते, बाहे कम मसे हो आयें; क्योंकि सम्यक्ति और शादीके लिए अधिकार सिर्फ बड़े भाई-को है।

लम्बा कमरबन्द, जिसमें एक तरफ़ चंकमकका लोहा लटक रहा है, दूसरी तरफ़ लोहेका पतला-सा क़लम रखनेका क़लमदान और चाकू खोंसा हुआ है। स्त्रियोंकी पोशाक काले या लाल रङ्गका लम्बा चोग़ा कमरबन्द-सहित, पायजामा, पप्पू, सिर पर दो-दो, चार-चार सेर भारी फ़ोरोज़ेंके अनेक टुकडों, तांबेंकी ताबीज़ोंसे लाल कपड़ेमें जड़ा हुआ सांप्के फनकी शकलका 'पीरग' नामक आम्षण, कानोंके ऊपर चरूको, बालोंमें गूँथकर हाथींके कान-सा बनाया गया है। दूरसे देखनेपर ये हाथींके कान और पीरग सूँड पीछेकी तरफ़ फैंका जान पड़ता है। इसके अतिरिक्त मूँगे आदिकी मालायें तथा लम्बे बालोंबाली बकरीकी खाल भी प्रायः प्रत्येक स्त्रीकी देहपर पाई जाती है। हाथमे शंखका चूड़ा होता है।

मुसलमानोंकी स्त्रियाँ काले रङ्गकी पोशाक पहनती हैं। पोशाक है-लम्बा कुर्ता, पायजामा, टोपी, स्रोदनी स्रोर पप्पू ( चमड़े स्रोर अनी कपड़ेका बना एक तरहका लम्बा बूट )। स्रोहनी दिछले साल ( १६२५ ई० )से शुरू हुई है। रङ्ग अधिकतर गेहुँ आ होता है; किन्तु नहाने-धोनेकी श्रादत न होनेसे वह काला दिखाई पड़ता है। हल जोतने श्रीर माल-लदाईके श्रतिरिक्त सारा काम इनमें स्त्रियाँ ही करती हैं। इनमें धर्मान्थता बहुत अधिक है। अपने गुरुश्रोंको - जिन्हें श्रागा कहते हैं - बहुत मानते हैं। बाल्ती लोग कर्गिल श्रीर, स्कर् दो तहसीलोंमें हैं। इनके कई आगा हैं - इनमेंसे कोई कोई ईरानसे पढ़कर लौटे हुए हैं। इनमें एक विचित्र प्रथा 'मुता' की है। मुताका मतलब मियादी शादी है। मान लीजिए, त्राप शिया है। स्राप इस देशमें चले श्राये श्रौर चाहें कि मै बीबीवाला बन जाऊँ —िकन्तु साथ ही हमेशाके लिए नहीं-एेसी 'हालतमें किसी युवती लड़की अथवा विधवासे त्राप मुताके लिए कहेंगे। उसके स्वीकार कर 'लेनेपर मुला बुलाया जायगा। उसे चार-पींच श्राना दिच्या देनी होगी। वह-उस युवतीके साथ त्रापके इच्छानुसार —चाहे एक रात या दस वर्षके

लिए—कुछ महर (स्त्री-धन) के साथ मुता पहा देगा प्रतिकात मीयादके बाद यह सम्बन्ध स्वयं विचिछ्र हो जायगा। त्रागा लोग अब अपने चेलोंमें धूमते हैं तब हर जगह कई कई मुन्दरी स्त्रियोंके साथ एक-एक डो-दो रातके लिए मुता कर सेते हैं। मुताके लिए हंगी तुनियामें मुल होता है, यह नहीं; बिल्क वे उपदेश-देते हैं कि इस पित्र कृत्यसे मनुष्य स्वर्गका भागी होता है। पाठकोंको हसमें असा मा सन्देह श्रीर श्राशनयं प्रकट करनेकी श्रावश्यकता नहीं; यह मया यहांवर श्राम है। किन्ही किन्हीं श्रागोंने तो यहां तक कृतवा दे रक्ता है कि विश्वाहता स्त्रीके साथ यदि एक रात्रि मी कोई पुष्य न श्राम करे ता निकाह (विवाह) हुट जाता है। श्रागोंके श्रानेपर स्त्रियों तथा उनके विता माता बड़ी खुशीके साथ श्रव में लड़कियोंको उनके सम्मुख मृताके लिए पेश करते हैं। कितने ही पति तो पुष्य सूटने के लिए यहाँ तक बावले हो जाते हैं कि श्रवनी स्त्रीको तलाक देकर मृताके लिए पर्दा तक बावले हो जाते हैं कि श्रवनी स्त्रीको तलाक देकर मृताके लिए पर्दा तक बावले हो जाते हैं कि श्रवनी स्त्रीको तलाक देकर मृताके लिए प्रदान करते हैं। पाछे, श्रागोंके चले जानेपर, उनके साथ निकाह कर लेते हैं।

ादन्दू इयर विजक्षण नहीं है, विवाय कुछ राज-कर्म्चारियों छोर कर्मस तैसे करबोके कुछ ब्यापारियांके। प्रलोभनवरा, कितने ही हिन्दू महाँ आकर मुखलमान मी हो जाते हैं। लहालकी तरफ़के बौद्धोंकी सर्काकपाकों मी ये मुखलमान खामवीरसे क्याह लेते हैं। बौद्ध इनका कुछा न्याते हैं; किन्तु ये उनका खुआ दूध भी नहीं पी, सकते। इसलिय इनको ध्यन। सककी देनमें बौद्धोंको कोई हिचकिचाहट नहीं होती।

द्विल- शिम्याणवृं से १५ मील आगे श्रीनगरसे १२ मील पर रामुद्रतलसे ५०६० मृष्ट काँचा कर्गिल स्थान है। कर्गिल-सहसील का पही देवस्पार्टर है। तहसील, श्रस्पताल, खाक, सारमरके श्राति रिफ एक प्राहमरी स्कूल भी पहाँ है। बाजारमें कुछ दिन्दुश्रोंकी दूकान है। बाक-रेंगवा और सराप भी यहाँकी श्रव्ही है। यहाँका अंतुषाइ श्रुष्क स्था रहा है टेम्परेचर १००से कपर नहीं जाता; किन्द्र जाहे

में वह शून्यसे भी १६ श्रंश ( श्रर्थात् हिमविन्दुसे २४० नीचे ) नीचे चला जाता है। बाहरसे श्रानेवाले यात्रीके हाथ मुँह इधर श्राते ही फटने लगते हैं। रङ्ग भी स्याह या ताम्रवर्ण हो जाता है। कुछ दिनों पहले यहाँ श्राकर एक साधु रहे थे। उन्हों श्रेष श्रपने पुरुषार्थसे यहाँ एक शिवमन्दिर बनवाया; किन्तु पीछे वे उदास होकर चले गये। उनकी वह कीर्ति श्रव भी मौजूद है।

युरसे लद्दाख जाने के लिए खलची जाना पड़ता है। यहाँ डाक, तार और डाक-बँगला है। दो अँगरेज़ पित-पत्नी पादरी तथा तीन घर ईसाइयों के भी हैं। उनकी एक पाठशाला भी है। गाँवमें कई घर मुसलमानों के भी हैं, जो बौद्ध-स्त्रियोंसे शादी करके बढ़ते जा रहे हैं। मुसलमान दूकानदारीका काम करते हैं। कोई-कोई खेती भी करते हैं। वाहर के मुसलमान और बौद्ध-स्त्रियोंकी सन्तान 'श्रगोंन' कही जाती हैं। ये बड़ो ही गोरी तथा सुन्दर होती हैं। मजहबमें ये कहर मुसल-मान होते हैं।

रिजोड़ सलचीसे न्रला होते हुए आगे चलनेपर नालेमें रे मील हटकर पहाइपर रिज़ेड़ गुन्पा है! 'रि यहाँकी भाषामें पहाइ-को कहते हैं, और जोड़ किलेको। प्रधान गुन्पासे प्रायः आधा मील नीचे चोमोके रहनेका स्थान है। यह पीली टोपीवाले लामोंकी गुन्पा है। प्राचीन कालमें जब बौद्ध-धर्म तिब्बतमें आया तब वह अपने शुद्ध रूपमें था। उस समय तिब्बतमें बोनज्-अर्म था। धीरे-धीरे बौद्ध लामों-पर भी इसका रंग चढ़ गया। इसके बाद भारतवर्षसे दीपंकर श्रीज्ञान नामक महाविद्वान् सुधारक, जिन्हें तिब्बती लोग अतिशा भी कहते हैं, १०४२ ई०में तिब्बतमें आये। तिब्बत हीमें ल्हासाके पास १०५४ ई०-में दीपंकरने शरीर छोड़ा। इस महापुरुषने बहुत सुधार किया। यहाँ भिच्चित्योंकी सख्या १० है। इनमें जो पढ़ी हैं, उन्हें लामों की-सी पोशाक रखनेका अधिकार है। ये चोमो लामोंसे भी अधिक काम करती हैं। दूर तक नालेमें गेहूँ, अम, जौ, शल्यम आदिकी इन्होंने खेती कर रक्खी है। मीलों तक सफेदा, वोरी श्रीर खूबानीका विगय सगाया है।

गुन्पा चारों तरफ़्से पक्षाक़ोंसे विशी है। विर्फ एक पतला-का रास्ता खुला है। यस्तुतः यह पहाड़ी किला है। गुन्यासे कुछ दूर नीच एक मकान है, जिससे स्रागे शराब मांस नहीं जा सकता। स्रौरः न कोई िषगरट तम्बाकु पी सकता है। मद्यपान इन लामोंके लिए सज़ते मना 🕏 । लामा प्राय २० 🕏 । तिब्बतीय भाषामें ये श्रपने अन्योंको [पढ़ते हैं। इनका कुराक् (महंत) कुछ संस्कृत भी जानता है । आजकल वह खदु द्लाके उस पार नुवरामें है। उसने शादी कर ली है। ४-५ वर्षः पहले यहाँ एक नया मन्दिर बना है। मन्दिरकी चित्रकारी बहुत श्रन्छी है। दो बड़ी मूर्तियाँ शाक्यमुनि गौतम बुद्ध श्रीर मावी बुद्ध मैत्रेय की हैं। यहाँपर मन्दिरके अन्दर जूता पहनकर नहीं जाते; किन्तु दर्शक विदेशियोंके दरके मारे वे इसका श्राग्रह नहीं करते। पुराने मन्दिरमें बुद्ध श्रवलोकितेश्वर श्रादिकी मूर्तियाँ हैं। यहाँ मी एक कोनेमें भैरवकी अश्लोल मूर्ति है। बौद्धोंकी संख्या दिन पर-दिन घट रही है; किन्तु इन्हें इसकी कुछ चिन्ता नहीं। पूछनेपर काल श्रीर भाग्यका नाम लेकर घोर निराशा प्रकट करते हैं। श्रीर स्थानोंसे यहा-के लामा विद्या श्रीर श्राचारमें श्रच्छे हैं।

ससोला गाँवसे पहले भाषी बुद्ध मैत्रेयकी १२ हायसे किंची तीन मूर्तियाँ हैं। किसी समय भारतमें भी इस तरहकी मूर्तियाँ पाई जाती थीं; किन्तु मुसलमानोंकी धर्मान्धताने उनका चिह्न तक वाकी न रहने दिया। 'ला' या 'ल्हा' यहाँकी भाषामें देवताकों कहते हैं। समी कैंचे पार्यत्य स्थान इनके विचारसे किसी-न किसी देवताके स्थान हैं; इसी लिए ये प्रत्येक दरे को 'ला' के नामसे पुकारते हैं। मुसलमान भी इसी मायको प्रकट करते हैं, जबिक वे उन्हे 'पीर' कहते हैं। संस्थालासे रे-४ मील श्रागे उक्त नामका दर्श श्रीर मैदीन हैं। फिर नोचे उतिरंक्त मार्थ में स्थान स्थान है। वहुत सुरीने समयमें यही। लिद्दालकी

राजधानी थी। लेह राजधानी यहाँसे पीछे बनी। अब भी यहाँ नगरप्रकारके चिह्न हैं। खंडहर भी अधिक हैं। बस्ती कम होते-होते बहुत
थोडी रह गई है। मुसलमान भी यहाँ हैं, और बढ़ रहे हैं। पुराने
स्त्पों श्रीर मानीकी छुल्लियोंकी यहाँ बहुत श्रधिंकता है। बज़गोसे श्रागे
एक बहुत लम्बा-चौड़ा मैदान है। पानीके विना यह श्रावाद नहीं हो
सकता, यद्यपि १०-१२ मील ऊपर सिन्बसे नहर निकाली जा सकती
है। इस मैदानमें दो मीलसे ऊपर लम्बी मानीकी छुल्ली है। इन सभी
स्थानों से निराशा प्रकट हो रही है। जान पड़ता है, लहाखके बौद्धोंके
निराशामय भविष्यपर थे भी शोक प्रकट कर रहे हैं। इस बालूमिट्टीके मैदानको पारकर नीमू पहुँचते हैं। राज्यका सफेदोका बाग़
बड़ा सुन्दर है। लोगोंने नहरें निकालकर मीलों लम्बी-चौड़ी भूमि
श्रावादकी है। गेहूँ श्रादिकी खेती चारों तरफ लहरा रही है। श्रभी थे
खेत श्रगस्तके श्रन्तमें कटेंगे। नीमूमें फिर सिन्धुनद छूट जाता है।
एक छोटे-से दरें से हम एक लम्बे-चौड़े मैदानमें पहुँवते हैं, जिसके
श्रासपास हिमाच्छादिन पर्वत-मालायें दिखाई पडती हैं।

पयाङ्—दस मील श्रागे चलनेपर रास्तेसे दो मील ऊपरकी तरफ़ पयाङ् श्राता है। यहाँ एक श्रच्छी गुन्पा है। लामा १०-१२ ही रहते हैं; किन्तु कुशक् यहांका बहुत ही साधु पुरुष है। यह लाल टोपी वालोंकी गुन्पा है; श्रतः वाम-मार्ग (मद्य)का प्राधान्य यहाँ श्रावश्यक ठहरा। यहाँ भी नये सिरसे गुन्पा बनानेका काम शुरू है। 'देम्छोग'का यहाँ पृथक् मन्दिर है। शराबकी दू से यह मन्दिर भरा है। छुदसे सींग श्रोर जंगली मुर्दा जानवर लटकाये हुए हैं। खोपड़ीका प्याला भी देवताके सम्मुख रक्खा हुश्रा है। मूर्तियाँ श्रोर चित्र बड़े गन्दे हैं। कुशक् वेचारा क्या करे जब कि यहाँकी यह परिपाटी ही है। प्याङ्में भी मुसलमान श्रसामियोंको दे ही दिया है।

पितोक्-चार-पांच मील आगे चलनेपर सिन्धानदके किनारे

श्रास पासके पहाड़ोंसे श्रलग एक पहाड़ी टेकरीवर 'पितोक्' गुन्मा है।
गुन्पा साधारण है; किन्तु इसके भूतपूव कुशक् वकुलाकी विद्या श्रोर
स्वमावकी श्रव भी लोग वड़ी चर्चा करते हैं। वर्चमान कुशक् सातश्राठ सालका वालक है।

वितोक्से चार मीलवर मैदानके ऊपरी भागमें पहाड़के किनारे लेह नगर है। चढ़ाई माल्म नहीं होती। 'लेह' यहाँकी भाषामें चरमोंकी जगहको कहते हैं। तिन्वत, कुल्लू, पंजाब श्रीर यारकन्द, खोतनके सीदागरोंको इसी शस्तेसे गुजरना पड़ता है। लेह एक सात-श्राठ मील लम्बे श्रीर तीन-चार मील चौडे ढालू मैदानमें स्थित है। छिन्धु यहाँसे पाँच मीलपर है। लड़ाख और तिन्वतके हिन्दुस्तानी सीदागरोंकी यहाँ भी दूकानें हैं। गर्मों में लद्दाख-जिलेका वजीर यहीं रहता है। यहाँ राज्यकी श्रोरसे एक श्राँगरेज़ी मिडिल स्कूल तथा जानवरों श्री श्रादिमयोंके श्रस्पताल भी हैं । ब्रिटिश गवर्नमेंटने भी श्रवना श्रस्ताल खोल रक्ला है; लेकिन उसका सारा प्रवन्य मोरावियन मिश्नरियोंके हाथमें है। मिश्नरियोंका काम बीद्धोंको ईसाई बनाना है। वे अपने इस काममें अस्ततालको साधन समसते हैं। फिर गयर्न-मेंटने अपना अस्तताल उनके हाथमें क्यों दे रक्ला है ? सिर्फ़ सहायताकी वात होती तो उतना हर्ज न या, यद्यित राज्यके भ्रान्दर उसकी भी श्रावर्यकता न यो। गर्मियोंमे दो मासके लिए ब्रिटिश ज्वाइट-क्रिमेश्नर भी श्राकर यहाँ रहता है। चूँ कि लहाखकी सीमा तिब्बत श्रीर चीनी दुर्किस्तानसे मिली हुई है, इसीलिए सावधानीने लिए भारतीय गवर्न-मेंटके राजनीतिक विभागको यहाँ अपना एक प्रतिनिधि रखनेकी त्रावश्यकता पढी।

लहाल तहवीलमं विर्फ द पुलिसके विपाही रहते हैं, जिनको भी कोई बहुत काम नहीं रहता। फ़ीजदारीके मुक्दमे बहुत ही कम होते हैं। गाँवोंमें चीकीदारोंकी कोई श्रावश्यकता नहीं। श्रनेक गाँवोंपर एक नम्बरदार श्रीर श्रनेक नम्बरदारोंपर एक ज़ेलदार रहता है, जिनका काम समयपर हाकिमोंकी सहायता करना है। नम्बरदारको अपने हलकेकी खेतोकी आमदनीपर ५) सैकड़ा मिलता है। ज़ंलदारों को ७०से १०० रपया सालाना तक मिलता है। यहाँके लोग बड़े सीधे-सादे, सच्चे तथा भीरु होते हैं। एक मामूली चपरासी वह रोब रखता है, जो और जगह पुलिस सब इंसपेक्टरका नहीं है। इसका एक और भी बुरा परिणाम है। बौद्ध बेचारे सीधे सादे हैं, चपरासी बहुत-से मुसलमान हैं। ये अकसर उनपर नाज़ायज दबाव डालते हैं। बौद्धोंकी लड़कियोंको भगानेमें भी अकसर इनका हाथ देखा गया है। हाकिमों और यात्रियोंके लिए प्रत्येक गाँवको बारी-बारीसे निश्चित स्थानपर नियत संख्यामें घोड़े और आदमी रखने होते हैं। आदमीको ॥। मील और घोड़े-को भील मिलता है, जो बहुत कम है। अधिकांश यात्री दिनमें १०-१२ मील यात्रा करते हैं इस प्रथाको 'रेस' कहते हैं। लोग इससे वडा किट अनुभव करते हैं।

मैंने पीछे, लिखा था कि कर्गिल और स्कर्ट इन दो तहसीलों में प्राय सभी शिया मुसलमान रहते हैं। जो बौद्ध हैं भी वे गक्र नके दो-चार गाँवों के श्रितिरक्त दो इलाकों में मुल्वे और जांस्कारमें हैं। इनकी संख्या तीन-चार हज़ार है। कर्गिलमें लद्दाख जानेवाली सबकपर मल्वे पड़ता है। इन बौद्धोंकी क्या श्रवस्था है, यह इससे मालूम हो सकता है। बोध-खर्ब (सिम्सा खर्ब से भिन्न) की तरफ़का रहनेवाला १८-र६ वर्षका एक युवक कर्गिलमें मिला। उसकी माँ मुसलमानिन है। वाप, तीन भाई और दो बहनें बौद्ध हैं। तू क्यों मुसलमान है, यह पूछने-पर उसने कहा—मेरी माँ जो मुसलमान है। जिसका वाप मुसलमान होगा उसके तो सभी बच्चे मुसलमान होगे। माताके मुसलमान होने-पर एक पुत्र ज़रूर मुसलमान होगा; ताकि माताके लिए वह फ़ातिहा पढ़ सके। माँके मुसलमान होनेसे यह न समिभए कि इधरके मुसलमान वड़े हैं; इसलिए वे अपनी लड़कीको गैर-मुसलमानसे व्याह देते

#### राहुल यात्रावली

हैं। नहीं, वे भी बौद्ध माता-पिताकी ही सन्तानें हैं, जो खामखाह स्वेच्छा-पूर्वक इस्लामके गल्लेमें दाखिल की गई हैं।

ये शिया मुखलमान तो कश्मीरी पंडितों तकको काफिर समभ उनके हायका पानी तक नहीं ग्रहण करते। पुल्वे श्रौर जस्कर वे इलाके हैं, जहाँके बौद्ध मुसलमान हुए विना वहुत दिनों तक वच नहीं सकते। जहाँ किसी गाँवमें एक मुसलमान त्राया, पहले तो वह वहींसे अपने और अपने सहघमीं मित्रके लिए उस गाँवके वौद्धोंमें से दो-एक लड़की अवश्य लेगा। मुसलमान वीद्धोंके हायका पानी नहीं पीते । उधर बौद्ध और उनके बड़े-बड़े लामा महन्त मुखलमानो-का जूटा तक खा जाते हैं। इसकी वजहसे बौद्ध मुसलमानोंको अरने से ऊँचा समभते हैं श्रीर उनके साथ अपनी लड़कीकी शादी होते बुरा नहीं मानते । बालतिस्तानमें मुसलमानी श्रावादी वरावर बढ़ रही है। एक यहाँके अनुभवी सज्जनने कहा कि यहाँ गाँवों में लड़के ७ -द्भo भी सदी तक पाये जाते हैं। इसमें शक नहीं कि गौवोंमें लड़के श्रिषिक देखनेमें श्राते हैं। मनुष्य-गण्नाकी रिपोर्टसे वालतिस्तानकी श्रमाधारण जनवृद्धिका पता लगता है। इस बहती हुई जन संख्या-का ग्रास पासके प्रदेशोंपर घावा मारना स्वाभाविक है। फलवः मुसल-मान एक दो वरके आस-पासके वौद्ध-इलाक़ोंमें चले जाते हैं। बौद्ध वड़ी खुशीसे इन मुसलमानोंको श्रपने गाँवोंमें स्थान देते हैं, क्योंकि उन्हें मेव-वकरी हलाल कर देनेवाला एक उपकारी मनुष्य मिल जाता है। धीरे घीरे हरएक घरसे दो ख्रौर दो घरसे चार घर हो जाते हैं। किर वह वहे ठाट-वाटसे अपने गुरु श्रागाकी पघरावनी श्रपने यहाँ कराता है। देखा-देखी मिथ्या विश्वासमें सम्पूर्णतया मन्न गाँवके बौद भी श्रागाकी खिदमतके लिए श्राते हैं। श्रागा उन्हें भी इस्लाम की वर्कतका उपदेश देता है। यहाँके गाँव दो पहाड़ोंके वीचसे जाने चाले नालों या नदियोंके किनारे इसे हैं। श्रागाकी सवारी नालेके

### मेरो लहाख यात्रा

किनारेके सभी गाँवोंमें जाया करती है। जहाँ दो-चार साले इस-तरहीं पघरावनी हुई कि सारा नाला मुसलमान हुआ। ये आगे बड़े चतुर हैं। जब मुसलमानोंकी संख्या कम देखते

हैं तब शरीयतकी पाबन्दीपर ज़ोर नहीं देते। ऋपने ऋनुयायियोंको भी बौद्धोंके साथ मिलकर नाचने-गाने देते हैं; किन्तु जैसे ही सारे गाँवके लोग मुसलमान हुए कि इन सभी काफ़िराना रस्मातको बन्द करा देते हैं। संचेपमें बौद्ध गाँवका नाचता-गाता श्रकेला मुसलमान भी पक्का मुसलमान है। उसे बौद्ध कभी हज़म नहीं कर सकते; किन्तु दूसरी तरफ़ बौद्धोंमें हिन्दु श्रोंकी कमज़ोरियाँ विद्यमान हैं। वह गुन्यामें भी पूजा कर लेता है और अवसर पा मुसलमानी ज़ियारतगाहकी भी ज़ियारत कर सकता है। वस्तुतः भूत-प्रेतकी बहुत सी कथा श्रोंके श्रतिरिक्त उसे श्रवने धर्मका कुछ पता भी तो नहीं होता। पता हो कैसे, जबकि उसका चुर-लामा भी छुङ् (कञ्ची शराव)को वेधड़क उड़ाता है। कामवासनाकी तृप्तिकेलिए धर्मानुसार उसे स्त्री भी मिल जाती है। गृहस्थोंके धनसे मौज करते हुए ये इज़ारों लामें यदि ऋपने कर्तव्यका बोडशांश भी पालन करते तो ऋगज यह दशा इन बौद्धोंकी क्यों होती ? मुल्बेकी तरफ़ गुन्या (बौद्धमठ ) गिर रही है, क्योंकि उनके अनुयायी किम होते चले जा रहे हैं। वह दिन बहुत नजदीक है, जबिक मुल्बे श्रीर जांस्कारमें भी एक गुन्या श्रीर बौद्ध नहीं रह जायगा।

बौद्धोंके हासके श्रौर भी कारण हैं। एक तो बड़े भाईके श्रितिरिक दूसरोंकी शादीका श्रिवकार न होना। बाक़ी भाइयोंकी भी उनकी भाभी ही स्त्री होती है। दूसरे, बापकी सम्पत्ति सिर्फ़ बड़े लक्केको मिलती है। इसकी वजहसे भी श्रमेक छोटे भाई मुसलमान हो जाते हैं; क्योंकि मुसलमान होनेपर उन्हें श्रलग स्त्री भी मिल जायगी श्रौर इघर-उधरसे कुछ जायदाद भी पैदा कर सकता है। एक श्रौर भी बात है, जिससे इनकी जड़ कट रही है; ये पहाड़ी लोग राज

कर्मचारियोंसे बहुत डरते हैं। एक मामूली चपरासी भी उनकेलिए लाट सहबसे कम नहीं है।

इघर ४०-४० मील तकका एक ही पटवारी होता है। यदि कहीं पटवारी मुसलमान हुआ, चपरासी और सिपाही भी मुसलमान; पेशकार श्रीर रिश्तेदार भी मुसलमान श्रीर कोई तहसीलदार ( जिसे कि द्वितीय अंगीके मजिस्ट्रेटका अधिकार है ) मुसलमान हो; साथ ही वड़ा हिन्दू अप्राप्त यदि हिन्दू हो, किन्तु मुसलमानोंसे ढरनेवाला श्रथवा त्रपने मुसलमान निम्न कर्मचारियोंके वशमें हो, तो त्राप ही सोचें इन सीधे सादे बौद्धोंपर क्या गुजरती होगी। लद्दाखकी श्रवस्था बिलकुल ऐसी ही है। हिन्दू राज्य होनेपर भी मुसलमान जायज-नाजायज समी तरीकेसे अपने पड़ोिसयोंको दबाते रहते हैं १ बौद वेचारे भोले भाले हैं। उनकी कहीं पूछ-ताछ नहीं। उदाहरणार्थ श्रीनगरको ले लीजिए। चहाँपर लद्दाख, यारकन्द श्रादिकी तरफ्से जानेवाले मुसलमान सौदागरोंकेलिए अञ्छी दोमहली पक्की सराय है, किन्तु बौद्ध ज्यापारी ईदगाहके मैदानमें छोलदारी लगाकर रहते हैं। उस दिन सिन्धुतटवर्ती -गर्कुन गाँवके कई श्राम-वासियोंने पूछा--हपारा महाराजा मुसलमान हो गया है तो उसका मुसलमानी नाम क्या पड़ा है ! हिन्दू नाम इरीसिंइ तो हम जानते हैं। हमारे बहुत समभानेपर भी उन्हें विश्वास नहां दुत्रा, क्योंकि उन्होंने अपने किसी विश्वसनीय मुसलमानके मुखसे यह बात सुनी थी। वे यह बात भी कह रहे ये कि जब हमारा राजा मुसलमान हो गया है तब हमारा क्या ?

# लंका (२)

9

## ऋतुराधपुर, लकाका राजधानी

यस्याम्बुधिः स भगवान् स च रोह्णाद्रिः , कोशाविमो मदन-मच्च-पदैव चोभिः । सोऽयं प्रियो यदि हसन् मृदु सिंहलेन्द्रः , काङ्गनिधानमनुराधपुर धिनोति,॥

(राजशेखरः)

कविराज राजशेखरने (८८०-६२० ई०) अपने बाल-रामायणमें इन पंक्तियोंको उस समय लिखा था, जिस समय अनुराधपुरका अन्तिम समय बिलकुल समीप था; तो भी उसमें अभी इतनी शक्ति थी कि उसका राजा द्वितीय सेन (८६६-६०१ ई०) पाएड्य (मदुरा)-नरेश-को गदीसे उतार, दूसरेको सिंहासनारूढ़ कर सकता था। प्रायः १००१ ई में चोलराज राज-राजने (प्रथम) सिंहल-विजय किया और सिंहलेश्वर महेन्द्र पंचमको बन्दी बना भारत ले गया। वहीं उसकी मृत्यु हुई। इस पराजयके बाद फिर अनुराधपुरको लंकाकी राजधानी बननेका सौभाग्य न प्राप्त हुआ। तो भी अनुराधपुर ४३७ ई० पूर्वसे १००१ ई० प्रायः खेढ़ हज़ार वर्षों तक, सिंहलकी राजधानी रहा। यही कारण है जो ६२६ वर्षों से राज्यश्री-शून्य होनेके बाद, आज भी

उसके कोसों तक फैले हुए ध्वंसावशेष, उसकी पुरातन भन्यकीर्तिकी छटा सम्मुख उपस्थितकर ऋष्वोंको चकाचौंघ कर सकते हैं।

लंकाको पहचाननेकेलिए अनुराषपुरका दर्शन अनिवार है। जिसने अनुराषपुरको नहीं देखा और न समक्ता उसकेलिए सिहल-द्वीपका समक्ता असम्भव है। अनुराषपुरकी एक-एक अगुल भूमि सहस्राब्दियोंकी अनेक मधुर, पवित्र स्मृतियोंसे परिपूर्ण है। आज मैं पाठकोंके सम्मुख उसी अनुराषपुरके विषयमें लिखना चाहता हूँ। यद्यपि वर्तमान अनुराषपुरको आप बहुत कुछ समक्त सकते हैं, तो भी महान् अनुराषपुरके जाननेकेलिए उसके बाल्यकालकी कथाका कुछ दिग्दर्शन करा देना आवश्यक है, जिसमें हमारी अपनी भी भव्य पुरातन स्मृति एकीभूत है।

पू॰ सप्तम शताब्दीका समय था जबिक बगदेशकी राजकन्या-को कोई वन्य दस्यु पकड़ ले गया । उसने लाटके ( गुनरान ) जंगलोंमें उसे रक्ला, जहाँ राजकन्याको उससे दो सन्तान हुई - सिंहबाहु श्रीर सीवली । त्रागे चलकर सिंह्बाहु सिंहपुर नामसे एक मगर बसाकर लाटेश्वर बने । उन्हें सीवलीसे ३२ लक्के हुए, जिनमेंसे बढ़ेका नाम विजयकुमार या । विजय ज्येष्ठ श्रीर पिताका प्रेमपात्र होनेसे राज्यका उत्तराधिकारी और युवरान हुन्ना, किन्तु उसकी प्रकृति बड़ी उद्दर्ख थी। वह श्रपने साथियोंको साथ लेकर लोगोंपर नाना प्रकारके श्रत्या-चार करने लगा। प्रजाने राजाके पास फुर्याद की। महाराजने राजकुमारको चेतावनी दी, किन्तु उसके स्वभावमें कुछ भी परिवर्तन न हुआ। श्रतमें प्रजाके दबावसे राजाने विजय श्रीर उसके सात सी साथियों तथा उनकी स्त्रियोंको दो जहाजोंमें बैठाकर अपने र,ज्यसे सदाकेलिए उसी प्रकार निर्वासित कर दिया जैसे कि महाराज सगरने युवरान श्रमंजसको । रास्तेमें स्त्रियों वाली नाव तो बहकर किसी ऐसे स्थानपर पहुँची; जहाँसे फिर उन्हें उनसे मिलनेका सौभाग्य न हुन्ना, किन्तु विजय श्रीर उसके साथी सुप्पारक (सुप्पारा, बनईके समीप)

पहुँचे। नगर-वािषयोंने बड़े सत्कारके साथ उनका स्वागत किया, किन्तु नीम न मीठो होय। वहाँ भी उन्होंने वही उपद्रव मचाना आरम्भ किया। लोगोंने उन्हें जानसे मार डालनेकी ठान ली, जिसपर वे वहाँसे भागकर भक्कच्छ (मड़ोंच) पहुँचे। वे वहाँ भी न ठहर सके और अन्तमें वहाँसे चलकर ईसा-पूर्व ५४३के वैशाख मासमें लका-द्वीपके पश्चिमोत्तर समुद्र-तटपर पहुँचे। कोलम्बसकी तरह उन्हें भी भ्रान्ति हुई और उन्होंने उस स्थानको बहुमूल्य मोतियोंका खान ताम्रपणीं-नदीका तट समका। इस प्रकार उस स्थानपर बसनेवाली वस्ती ताम्रपणींके नामसे प्रसिद्ध हुई, और कालान्तरमें उसने सारे द्वीपको अपने नामसे ताम्रपणींके नामसे प्रस्थात किया। महाराज अशोकने भी अपने शिला-लेखमें उसे इसी नामसे स्मरण किया। विजयने अपने सिंह-वंशकी दूसरी छाप दी, जिससे लंकाका नाम सिंह पड़ा और निवासी मी सिंहल कहलाए।

विजयने लंकाके मूल-निवासियोंको विजयकर एक आर्य-राज्य स्थापित किया। समयके ठोकरोंने उसे अब ऐसा वना दिया था कि वह अपनेको योग्य शासक सिद्ध करे। उसके साथियोंने मिन्न-मिन्न जगहोंपर अनेक वस्तिया वसाई, जिनमेंसे अमात्य अनुराधने मलवत-नदीके तटपर अपने नामसे अनुराधपुरको वसाया। उद्भ वर्ष राज्य करनेपर महाराज विजय निस्सन्तान मरे। उनके वाद उनका मतीजा पाण्डु वासुदेव लंकामें आकर राजा हुआ, जिसने अपना विवाह मगवान् सुद्धके चचा अमितीदनके पुत्र तत्कालीन वंग-राज पाण्डुकी कन्या मद्र-कात्यायनीसे किया, जिसके साथ बहुतसे परिवार विहार और बङ्गालसे इसनेकेलिए लंका चले आये। इस प्रकार लङ्कामें विजयके सातसी साथियों और उनकी पाण्ड्य स्त्रियोंसे आयों की जो संख्या यी वह अब इन नये लोगोंके आनेसे और भी बढ़ गई।

विजयके वाद लंकाके सिंहासनपर पाँचवें राजा मुटसीव ई० पू॰ ३०७में वैठे, जिनके बाद उनके बड़े लड़के देवानाम्प्रिय तिष्य २४७

में विद्याननावीन हुए। उस समय भारतमें देवान।भित्रय प्रियदर्शी महाराज आग्रोकका धर्मराज्य था, जिन्होंने १६। ई० पू॰ राज्य प्राप्त विया और १६% ई० पू॰ अपना राज्याभिषेक कराया। इस प्रकार मताट् असीक्के २३वें शामन कालमें देगानाम्त्रिय तिष्य सिंहासनासीन हुए । जिल प्रकार विखयसे लंकाफ इतिहासमें आयो के उपनियेश-दारा एक नया पुर बारम्म होता है, उसी प्रकार देयानाभ्यिय तिष्यसे भी बौद-भर्मके प्रचार द्वारा दूसरा निरस्थाया काएड श्रारम्म होता है। महाराज प्रायोकने प्रापने चीदहर्वे श्रामिषेक-वर्षमें तासपार्वीमें श्रीपिष श्रीर चिकिन्ताका प्रचन्य लिला है। श्रत देवानान्वियके पिता मुटसीयके ममयमे ही दोनो राजाखोंमें मैत्री थी। उस समय सम्पूर्ण संकादीप तीन भान्तीमें हैंटा या। दिव्यामें महाबन्धी धीर कलुगगाकी दूसरी तरफका वान्त रोहरा। रठ ( रोहरा। राष्ट्र ) के नामम विवेद था। वेदुर श्रीया ( नदी ) छोर महाबली गंगाते उत्तरका प्रदेश रजन्य ( राम राष्ट्र ) मा ।पिटित ( वीठ ) रामधानीके इर्ध। पान्तमें दीनेसे कहा साता था । दोनो प्रदेशोका मध्यक्ती प्रदेश माया रठ या, को वर्तमान समयमें नक्से श्रमिक शाकाद प्रदेश है सीर जिनमें कोलम्बो नगर है। इसीसे लका मी विकलिक्सकी नरह, त्रिगिहलाफे नाममे प्रायात या श्रीर रदार है। एक, कहिकि सजाकी उपाधि त्रिनिटलेहबर रही।

नाना देशोंमे धर्म प्रचारक ग्रार्य सभ्यता ग्रीर धर्मकी पताका फहरानेके-लिए मेजे जाने लगे । उस समय संन्यासी महेन्द्रके भागमें सिंहलद्वीप पड़ा। वह देवानाम्प्रिय तिष्यके अभिषेकके थोडे ही समय बाद २४७ ई॰ पू॰मे ज्येष्ट पूर्णिमाको लंका के मिश्रक पर्वतपर ( जो पीछेमे चैत्य पर्वत श्रीर श्राजकल मिहिन्तलेके नामसे प्रसिद्ध है। पहुँचे। उसी दिन शिकारकेलिए गये हुए देवानाम्प्रिय वौद्ध-धर्ममें दीन्तित किये गये। एक महीनेके भीतर ही दूर दूर तकके लाख़ों आदमी त्रिशरण-परायण हो गये। उस समयको लंकाकी माषा श्रीर उत्तर-भारतीय भाषामें नाम-मात्रका ग्रन्तर था त्रात्त्रर भी ब्राह्मो ही थे। इस प्रकार महेन्द्रकेलिए भाषाकी कोई कठिनाई न था। उनके प्रयत्न करनेपर भी यह न छिप सका कि यह फटा चीथड़ा धारण करनेवाला अपूर्व भर्म-प्रचारक सम्राट् अशोकका ज्येष्ठ पुत्र है। दूसरे वर्ष १४६ ई० पूर् में भिचु खी वंघ स्थापनकर, धम-प्रचारकेलिए, बुद्ध गयासे महाबोधि चृत्की एक शाखा लेकर संन्यासिनी संघमित्राने भी लकाकी भूमिका पवित्र किया । श्राज बाईंस सी वर्ष वीत गये । संसारमें न जाने कितने परिवर्तन हुए भारत कहाँसे कहाँ पहुँच गया। तो भी वह संसारका सबसे पुराना श्रीर पवित्र वृत्त् श्रनुराधपुरमे श्रपने उसी स्थानपर विराजमान है। वह स्वयं लंका ख्रौर भारतवर्षके सम्बन्धका जीवित इतिहास है। महान् महेन्द्र १५६ ई० पू० श्रीर भगवती संघमित्रा २४८ ई॰ पू॰ में मोल्-धामको विधारे।

यहाँ एक-दो बातोंकी चर्चा श्रीर श्रावश्यक है। २३७ ई॰ पू० में जब देवानाम्प्रियके भाई स्रतिष्य राजा थे, द्वाविद्योंने लङ्कापर श्रिधकार जमाया। १४५-१०१ ई० पू० तक महामना, न्यायमूर्ति, द्राविद्य-सन्तान एलार श्रनुराधपुरके छत्रपति थे। इन्होंने रथके पहियेके नीचे एक बछड़ेके दक्कर मर जानेपर श्रपने प्रिय पुत्रको मरवाकर श्रपने न्यायका परिचय दिया।

जिस समय प्रायः समस्त लङ्काद्वीप द्राविक्रोंके हाथमें था उस

समय लङ्काके दिल्णी समुद्र-तटपर महाप्राय मागममें, देवानाम्प्रियके माई महानागके प्रपौत्र, काक-वर्ण तिष्य रोहणके जङ्गली प्रदेशपर

सिंहलकी स्वतंत्र ध्वना फहरा रहे थे। इन्हींके यहाँ विहार-देवीके गर्मसे, लङ्का-माताका श्रद्मुत साइसी, श्रद्वितीय, गुणेकपन्त्पाती, धर्म-प्राण, ग्रामणी पैदा हुआ। 'होनहार विखान के, होत चीकने पात'। एक समय वालक ग्रामणी श्रीर उसके छोटे भाई श्रद्धातिष्यको एक यालीपर वैठाकर, विताने प्रतिज्ञा-करानी चाही कि वे कभी एक दूसरेसे बिगाइ न करे गे। राजकुमार ग्रामणीने सहर्ष स्वीकार किया। जब पिताने इस प्रतिशाके साथ यह कहकर दूसरे कवलको खानेकेलिए नाहा। कि वह महाबली गगाके उस पारकी श्रोर दृष्टि न डालेंगे तब कोषसे विह्नल वालक ग्रामणीने उस कवलको वहीं पटक दिया श्रीर उठकर चारपाईपर जाकर पैर समेटकर लेट गया । माताने पूछा -पुत्र, पैर समेटकर क्यों सोये हो । वालकने उत्तर दिया - मा । गगाके उस पार द्राविड़ है श्रीर दूसरी तरफ महासमुद्र, पैर पसारकर मैं कैसे सोऊँ १'। तरुण कुमारने कुछ तैयारीके बाद उत्तर देशपर चढ़ाई करनेका इरादा किया । किन्तु विताने नहीं माना । कुमारने समभायाः। किन्तु फिर भी विताका साहस न हुआ। इसपर कुमारने राजाके पास चूड़ी श्रीर साड़ी मेज दी। पिताके साथ इसी विरोधकेलिए ग्रामग्रीका नाम 'दुष्ट' ग्रामणी (सिंइल - 'दुदुगेमुनु') पड़ा । लेकिन माता विहारदेवी जीजीबाई थीं। उसने सदा पुत्रका उत्साह बढ़ाया। युद्धमें भी दैवी रत्ता के रूपमें वे पुत्रके साथ रहीं। द्रविद्र भी कम शक्तिशाली न ये। उन्होंने एक-एक इञ्च भूमिकेलिए कठोर युद्ध किया, किन्तु दुष्टग्रामणीके त्रदम्य उत्साह श्रीर श्रपूर्व शीर्य, निसके पीछे सारी

क्रगंगापारिम्ह दमिला इतो गोठमहोदघि ।

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> क्यं पंचारितोगोहं निप्ज्जामि० ॥ महावंशा **११-९**६

सिंह्लजातिकी विदेशियोंके प्रति घृणा मिलकर ऐसी शक्ति बन गई थी, के कारण उसपर विजय प्राप्त करना द्रविकोंकेलिए असम्भव थी।

जिस समय अन्तिम बार दुष्ट्यामणी और एलारकी श्रध्यज्तामें सिंहल भ्रौर द्रविड सेनायें अनुराधपुरके पास एकत्र हुई उस समय दोनों वीरोंने निश्चय किया कि क्यों इतने प्राणियोंका संहार किया जाय, आश्रो हमीं दोनों लड़ें। जो जीतेगा उसके हाथ लंकाका राज्य रहेगा। त्रनुराधपुरके दिल्ण-द्वारके पास ही प्रतामी एलार वीर दुष्टग्रामणीके हाथसे मारा गया। वीर-पूजक गुण्याही दुष्टग्रामणीने राजोचित सत्कार ग्रीर सम्मानके साथ राजा एलारका श्रग्नि-संस्कार किया। उसकी अस्थियोंपर उसने एक वड़ा स्तूप बनाया। महापुरुष एलारके समाधिके पास जलूसका बाजा त्रादि रोक देनेका जो रवाज ई॰ पू॰ १०१में प्रचलित हुन्ना वह सिंहल जातिके त्रन्तिम स्वतत्रता-के दिनों तक अदूर बना रहा है। एक अंग्रेंज लेखक लिखता है, १८१५ ई॰में जिस समय ऋन्तिम सिंहतेश्वर श्रीविकम राजसिंह अयें जोंसे पराजित हो अपने प्राणों केलिए इवर-उवर भटक रहा था उस समय शत्रुत्रोंसे पीछा किया जाता हुन्ना जब वह वीर एलारकी समाधिके समीप पहुँचा ऋौर उसे यह मालूम हुआ तम वह तुरन्त श्रपनी सवारीसे उतरकर पैदल निश्चित सीमा तक गया। दुष्ट-ग्रामणीकी सन्तानने ग्रपने स्वतन्त्र जीवनके ग्रन्तिम ज्ञ्ण तक उस पवित्र भावको किस तरह निवाहा, इसका यह एक श्रानुपम दृष्टान्त है।

महाराज दुष्टग्रामणीने ४४ वर्ष राज्य-शासन किया। उसने अपने आदर्शको इन शब्दोंमें प्रकट किया—'मेरा यह प्रयत्न अपने लिए राजसी वैभव और आनन्द प्राप्त करने के लिए नहीं है, बल्कि (सिंइल-जातीय) धर्मकी पुन. स्थापना के लिए। ई पू १३७ में जब वह संसारके सबसे बडे (मिस्ती पिरामिड से भी) स्तूपको पूर्ण न कर सका या तभी मृत्युका सन्देश पहुँचा। भाईकी व्याकुलताको देखकर युवराज श्रद्धातिष्यने स्तूपको चारों श्रोर श्रलंकृत वस्त्रसे

श्राच्छादितकर कहा कि चैत्य तैयार हो गया। राजाने श्रापने श्रांखों से देखनेकी इच्छा प्रकट की, श्रीर उसे 'पूर्ण' देख बढे शान्तिपूर्वक इस सिंहल-जाति—नहीं निखिल श्रार्य-जाति—के श्रप्रतिम पुत्रने श्रपनी श्रन्तिम लीला संवरण की।

ईसाकी चौथी शताब्दी तक लंका माषा, भेष, श्रीर श्रच्रिमें विलकुल उत्तरी भारतसा रहा। उत्तरी भारतकी भौति यहाँ भी सातवीं, श्राठवीं शताब्दियोंका इतिहास जातिके कलह निर्वलता तथा श्रात्रेयताके घोर श्रान्धकारमें श्राच्छादित है। इसके बाद श्रानुराषपुरके साथ-साथ लंकाके हृदयमें कुछ धुकधुकी सी मासूम होती है। द्वितीयसेनने ( ५६६-६०१ ई०) श्राच्छी शक्ति पैदा की। उसके बाद सी वर्ष तक श्रीर श्रानुराषपुरको लंकाकी राजधानी होनेका सीमाग्य रहा। १००१ ई०में वह सर्वदाकेलिए छीन लिया गया

लंका वासी आयों के दो सबसे वहे पर्व हैं—एक वैशाख पूर्णिमा, जिस दिन भगवान् गौतमने जन्म, बुद्धत्व और निर्वाण प्राप्त किया और दूसरा ज्येष्ठ पूर्णिमा, जिस दिन संन्यासी महेन्द्रने लंका द्वीपमें पदार्पण किया और सिंहलेश्वर देवानाम्प्रियको बुद्ध-धर्म और संघकी शरणमें किया। अवकी वार मूक्ते मी उक्त समयपर अनुराध पूर और मिहिन्तले की पुनीत भूमिके दर्शनका सौमाग्य प्राप्त हुआ। मैं यहाँ उसी अनुराधपुरके वर्तमान दृश्यको दिखाना चाहता हूँ, जिसके प्राचीन वैमवका गान अन्यत्र मैं कर चुका हूँ।

लका-वासी मारतीयोंसे अधिक तड़क-भड़क पसन्द करते हैं, खर्चीले भी उसी तरह हैं। मेलेके दिनमें आप देखेंगे, मोटरों और मोटर-वसोंकी एक बाढ़सी आ गई है, मानो इनका बाजार लगा हुआ, है। लोग रेलकी अपेचा वसोंको अधिक पसन्द करते हैं, क्योंकि चाल तेज होनेके साय-साथ उनमें अपना स्वातन्त्र्य रहता है, जहाँ चाई जार्में, जहाँ चाई ठहर जायें। वर्षा और प्रमूपमें ये घरका भी काम देती हैं।

त्रन्ताधादिकी सबसे प्रिय, सबसे पितत श्रीर सबसे पुरातन वस्तु वह जय महाबोधि वृद्ध है जो बोध-गयाके उस पुर्य वृद्धकी शाखा है जिसकी शीतल छायामें बैठकर श्राजसे ४,४४४ वर्ष पूर्व संसारके सबसे वड़े उपदेष्टा सिद्धाथ गौतमने बुद्धत्व प्राप्त किया था। जयमहाबोधि एक लम्बे-चौड़े चार-पांच हाथ ऊँचे चबूतरेपर है, जिसके चारों श्रोर खूव चौड़ी पिकिमा चहारदिवारीसे धिरी है। इसका प्रधान द्वार उत्तरकी श्रोर है। चबूतरेके पूर्ववाले मन्दिरमें भगवान् बुद्धकी श्रानेक सुन्दर मूर्तियाँ हैं। मेलेके दिनोंमें यहाँ भी वैसी ही भीड़ होती है, जैसी शिवगित्रको काशी-विश्वनाथके मंदिरमें। दो दिनोंकेलिए श्रानुराधपुर श्राप्ती वर्तमान एकान्तताको सूल जाना है। चारों श्रोर सहस्र सहस्र यात्रियोंके हृदय श्रीर कंठसे निकली 'साधु' 'साधु'की मधुर ध्वनिसे दिगन्त ध्वनित हो जाता है। रात्रिमें सहस्रों विजलीके लैम्पोंके साथ यात्रियों-द्वारा जलाई गई श्राणित मोमबत्तियाँ चारों श्रोर रातको दिन बनाती हैं। धूपवत्ती, कमल श्रीर दूसरे फूल, यही पूजाके प्रधान दृव्य हैं।

जय महावोधिके हातेके वाहर, पास ही उत्तर तरफ़ हज़ारों पत्थरके खम्मोंका जङ्गल दिखाई पड़ता है। यही पुराना 'लौहमहाप्रासाद' है, जिसे देवानाम्प्रियने (दुष्ट प्रामणी १) भिच्च त्रोंके रहनेकेलिए सात तलका बनाया था। तांबें-लोहेके रङ्गके खपड़ेलके कारण ही इसका नाम 'लौह-प्रासाद' पड़ा।

लौह-महाप्रासादके उत्तर पश्चिम कोनेपर महाराज दुष्टग्रामणीका बनाया रलमाल्य ( रुवन्वल ) महाचैत्य है। ग्रानेक शताब्दियों तक बेमरम्मत रहनेके कारण गिर पड़कर यह ईंटोंके एक बड़े देरकी तरह रह गया था; जिसपर बहुतसे बृद्ध जमे हुए थे। दूरसे देखनेमें यह एक स्वाभाविक पर्वतसा मालूम होता था। कई सालोंसे ग्राव इसकी मरम्मत-का काम चल रहा है। दो-तिहाईसे ऊपर तक ईंट चुनी भी जा चुकी: हैं। भि मेलोके दिनमें बड़े मिक्तमावसे लोग ईट लेकर ऊपर पहुँच ते हुए दिखाई पढ़ते हैं। लोगोंका विश्वाध है कि जहाँ यह स्तूप है, उस मूमिको भगवान बुद्धने अपने चरणोंकी धूलिसे पवित्र किया है। महास्त्यफे पश्चिमां कोनेपर पत्यरका एक छोटा स्तूप है, जो कि बड़े स्तूपके मूलस्पका नम्ना है। पहले स्तूपके चारों श्रोर पत्यरकी अनेक मूर्तियाँ यी जिनमेसे कुछ अब मरम्मत करके स्थान स्थानपर रक्खी गई है। इन्हीमें एक मूर्ति महाराज दुष्टमामणोकी भी है। पाठक अन्यत्र उसे देखेंगे।

रवमाल्यके दिल्ला पश्चिम, श्रभयवापीके (वसवक्कुलम्) पास,
दुष्टप्रामणीका बनाया दूषरा स्तूष है। दुष्टप्रामणीका नियम या वही
भोजन करनेका जो भिन्नु-संघको दिया गया। एक दिन श्रमजानमें
उन्होंने मिर्च श्रिषक खाली, जिसके प्रायश्चित्त-स्वरूप यह स्तूष है।
इस लिए इसका नाम 'मिरिसि वष्टी' स्तूष पद्मा। श्यामके राजाने क्यया
देकर, गवनमेन्ट-द्वारा इसकी मरम्मत कराई थी, किन्तु मरम्मत कथी
दुई है। यहाँ भी चारों श्रोर पुराने सप्तारामोंके ध्वंसावशेष हैं। इन्होंमें
पत्यर पिक बदी दोगीसो है; जो पहले पानी रखनेके काम श्राती
होगी। ऐसी दोगियाँ श्रम्यत्र भी कितनी ही है।

मिरिस वहीसे दिव्या तिष्य वानी (तिस-वेवा) है। देवाना श्रियकी यह कीर्ति है। भीको तक लम्बे फैले हुए अनुराध पुरके ये ताल विर्फ् शोमाफेलिए नहीं हैं। इनसे ही सारे नगरमें जलकी नहरें गई थीं। हमारों बीधे जमीन इनके द्वारा सीची जाती थी। गवन मेंटने मरम्मत करके किर इस बङ्गली मूमिको आवाद करना आरम्म किया है। विष्यवापीसे योका पूर्व इटकर ईश्वरमुनि इसुरमुनिय चैत्य है—एक मही अकेली शिला है, किसके एक और बोधि पीपल है, द्वारके कपर

Æ१६६। ई०में स्त्राकी मरम्मत पुरी हो गई।

चरण चिह्न। एक त्रोर एक छोटीसी सुन्दर पुष्करिणी है, जिसकी बगलमें शिलासे लगा हुन्ना विहार है, मूतियाँ नई बन रही हैं। किसी समय यह महायान मिल्लुश्रोंका निवास था, जिसके चिह्न त्रव भी देखनेमें श्राते हैं। ईसुर मुनियसे दिल्लिण थोड़ी दूरवर वेस्स गिरि है। इस छोटी पहाड़ीमें त्रानेक गुहायें यथा ब्राह्मीलेख हैं। संघारामोंके ध्वंसावशेषोंका यहाँ भी बाहुल्य है।

रत्न-माल्य-चैत्यसे प्रायः १ मील पूर्व पुरानी नहरके (जो श्रब वेकार है) पार जेतवनारामका महास्तूप है। श्राज-कल इसीको साधा-रण लोग श्रमयगिरि कहते हैं, जो ठीक नहीं है। इस स्तूप को राजा महासेनने ( '७७-३०४ ई०) बनवाया था। देखनेमें यह एक स्वाभाविक पहाड़ी टीलासा मालूम होता है। श्रब भी इसके ऊपरका शिखर है, यद्यपि उसका कुछ श्रश टूटकर कुछ ही वर्षों पूर्व गिर पड़ा है। यह विशाल स्तूप रलमाल्यसे कुछ ही कम ऊँचा है। इसके भी चारों श्रोर दूर तक पुरातन संघारामों के ध्वंसावशेष हैं। परिक्रमाके चारों श्रोर पत्थरकी पटिश्रोंका पटाव है, जो श्रव बहुत सी जगह नीचा-ऊँचा हो गया है।

जेतवनारामसे (श श्रभयगिरि) उत्तर दो मीलपर श्रभयगिरि-महाविद्दार है। रास्ता पुरातन श्रनुराधपुर नगरके भीतरसे जाता है। देखनेवालेको वाहरसे कुछ नहीं पता लगता, िंचवा इसके कि जहाँ तहाँ पत्थरोंके टुकडे श्रीर ऊँची-नीची भूमि मिलती है। श्रनुराधपुरका ध्वसावशेष इतना लम्बा चौड़ा है कि उसके सम्पूर्ण मागोंका खोदना श्रसम्भव है। पचास-साठ वर्ष तक पी० डब्ल्यू० डी० वालोंकेलिए भी (सड़क तथा बॅगलोंके बनानेकेलिए) यह श्रच्छी खान रहा है। सबकके पासके कितने मन्य ध्वंसावशेषोंका संहार इस विभागने किया है, यह नहीं कहा जा सकता। श्रभयगिरि-चैत्यसे कुछ ही दूरपर वड़े ही सुन्दर पत्थरसे बँधे पक्के कुएड हैं, जिन्हें कुडा पोकुन कहते हैं। पुराने समयमें नहरसे सम्बद्ध होनेसे ये सर्वदा स्वच्छ जलसे भरे रहते ये। सम्भवतः ये अभयगिरि-महाविहारके मित्तुओं के स्नानकेलिए वनाये गये थे।

वलगम्बाहु (४४, पुनः २८-१५ ई० पू ) मी 'एक बड़ा ही प्रसिद्ध राजा हुन्ना-है। इसीके शासन-कान्नमें त्रिपिटक लेख-बद्ध कियाँ गया। उससे पर्व स्मरग्-द्वारा ही त्रिविटककी रत्ना होती त्र्राई थी। जहाँ इस समय स्रमयगि र-चैत्य है वहाँ पहले गिरि नाम-घारी। किसी -नगे जैन साघुका मठ था । महाराज श्रमय वलगमबाहुने ।वलगमबाहु) वहीं इस विहारको बनवा ( 'अभय' श्रीर 'गिरि' मिलाकर ) इसका नाम श्रमयगिरि रक्ला । विहारनिर्माणुकर महाराजने इसे महाविष्य स्यविरको श्रर्पेण किया । उस समय महामहेन्द्रके समयसे स्यापित एक ही महाविद्दार नामक भिच्नुसंघ या । देवानाम्प्रियने अपने मेघवन-उद्यानको मिच्छंघकेलिए अर्पित किया था। उक्त महाविहारकी सीमामें ही बोधिवृत्त, लौह-पासाद श्रौर रतमाल्य-स्त्प रुवन्वल दागवा हैं। जिस महातिष्यको श्रमयगिरि विहार दिया गया उसके चाल-चलनंपर पीछे सन्देह इस्रा। भिज्ञांकी सभामें इसपर विचार होनेके समय महा-देलियने श्रपने गुरुका पत्त लिया। कुछ सुनवाई न होनेपर महादेँ स ५०० भितुश्रोंके साय (८१ ई॰ पू॰ वैशाख) अभयगिरि चली गई। तबसे लड्डामें एक दूसरे सम्प्रदायकी नींव पढ़ी, जो ईसाकी बारहवीं शताब्दी तक रहा । प्रयक् होनेसे थोहे ही दिनों बाद-भारत-वर्षसे धर्मदिच नामक एक महाविद्वान् बौद्ध सन्यासी श्राये। श्रभय-गिरि वालोंने उनकी शिष्यता स्वीकार की श्रीर श्रपना नाम 'धर्मरुचिंक' रक्खा । स्यविरवादकी ( हीनयान ) श्रपेचा । नका सुकावः महायानकी श्रोर ही श्रिष्ठिक या। महाविहार श्रौर श्रमयगिरिकी सदाः श्रापंसमें -मृतिद्दन्द्विता रही।

तिस्तके (२१५-२३७ई०) समय श्रमयगिरिवालोंने खेललमखेल्ला हीनयान त्रिपिटक छोड़ महायान सम्बन्धी बैपुल्य पिटक स्वीकार किया। इसपर महाविद्दारानुयाथी राजाने पुस्तकोंको जला डाला श्रीर श्रमयगिरि वासियों र कड़ाई की। गोठाभयके (२५४-२६७) चौथे सालमें जब इन्होंने फिर वैपुल्य पिटक स्वीकार किया तब ३०० मिच्चं उस्सिलियातिष्यकी प्रधानतामें श्रमयगिरिसे श्रलग हो दिच्या-गिरि-बिहारको चले गये। वहाँ इन्होंने एक तीसरे निकायकी (सम्प्रदाय) स्थापना की, जो श्रागे चलकर श्रपने एक प्रधान श्राचार्यके नामसे सागलीय नामसे प्रसिद्ध हुश्रा।

गोठाभय राजाने महायान-त्रिपिटक स्वीकार करनेके अपराधमें अभयगिरिके ६० प्रधान भिद्धु श्रोंको लोहेसे दागकर देशसे निकाल दिया। इसका फल यह हुआ कि महासेनके (२७७-००४ ई०) समयमें महाविहारवालोंपर भी खूब अत्याचार हुए। महासेनने लौह-प्रासादको ध्वस्त कर दिया और महाविहारके कितने ही संधारामोंको तोड़वा दिया। तो भी ऐसी दुर्घटनायें बहुत नहीं हैं। प्राय सभी राजे दोनों विहारोंक। सम्मान किया करते थे। चीनी संन्यासी फाहियान (४४१-४०२ ई०के समीप) लङ्कामें आकर अभयगिरि-बिहारमें ही ठहरे थे। उन्होंने अभयगिरिके विषयमें इस प्रकार लिखा है—

'नगरकी उत्तर दिशामें जहाँ बुद्धदेवने अपना एक पद-चिह्न स्थापित किया था, राजाने ४०० हाथ ऊँ चा सोने-चाँदी, मिण्-मुक्तासे मुशोमित एक महान् स्त्प बनवाया। स्त्पके समीप उन्होंने अपयिगिर नामका एक मधारामं स्थापित किया। इस सधाराममें इस समय पाँच सहस्र पिचु निवास करते हैं। इस विहारमे सोना-रूपा-मिण् मुक्तासे समलकृत २० हाथसे अधिक ऊँची एक बुद्ध-प्रतिमा है'।

फाहियानके समय महाविद्दारमें तीन हज़ार भिच्च निवास करते थे। इस प्रकार पाँचवीं शताब्दीके आरम्भमें अप्रयगिरि-विद्दारकी बड़ी समृद्धअवस्था थी। मेघवण (३०४-३३२ ई०) बुद्धदास (३४१-३७० ई०), धातुसेन (४६१-४७६ ई०) द्वितीय अग्रबोधि (४६'८-६०८), शील मेघवर्ण (६१४-३२३), दाठोपति ध्य (द्व०) (६६४-६७३), पंचम अग्रबोधि (६२६-७३२) द्वितीय महेन्द्र (७८८-८०७) आदि राजात्रोंने समय-समयपर इसकेलिए बहुतसे गाँव दिये श्रीर कितने. ही विहार बनवाये जिनका वर्णन महावंश में श्राता है। द्वितीय महेन्द्रने-रक्ष-प्रासाद नामक संघाराम बनवाया।

श्राज श्रमयगिरिके चारों श्रोर त्रुर तक जङ्गली वृद्धोंका (वीर वृद्ध में जो बाग लगा हुश्रा है श्रीर जिसमें श्राज मी जहाँ-तहाँ मिद्दीसे कुछ कुछ ऊपर निकली स्तम्मोंकी पंक्तियाँ, श्रद्ध पूर्ण बावलियाँ दिखाई पढ़ रही हैं, वहाँ किसी समय हजारों भिन्नु निवास करते थे। श्रमय-गिरिके पश्चिम तरफ बहुतसे संधारामोंका निम्न भाग खोदकर बाहर किया गया है। द्वारोंपरकी सुन्दर श्रद्ध चन्द्रशिलाश्रोंपर हाथी, घोड़ा, सिंह श्रीर बैलकी मूर्तियाँ उसी कमसे हैं, जैसे सारनाथके श्रशोकस्तम्म वाले श्रद्भुत शिखरपर।

श्रमयगिरिसे दिल्ण-पश्चिम प्राय १ मील लङ्कारामस्त्प है। लगातार सर्वेत्र ध्वंसावशेष चले गये हैं। लङ्काराम एक छोटा स्त्प है, इसीलिए अन्य छोटे स्त्पोंकी भाँति यह भी बड़ी सुरिल्ति अवस्थामें है।

लङ्कारामसे एक मीलसे कुछ श्रिषक दूर दिल्या स्तूपा-( थूपा ) राम है। यही लंकाका सबसे पुरातन स्तूप है, जिसे देवानास्प्रियने २४५ या २४४ ई० पू०में महेन्द्रके श्रादेशके श्रनुसार बनवाया था। यद्यपि यह बहत्काय नहीं है, तो भी बहुत सुन्दर श्रीर सुरिक्ति श्रवस्था में है। परिक्रमापर कभी छत थी, जिसके खम्मे श्रव भी चारों श्रोर खडे हैं। यहाँ पंडोंकी कोई लूट नहीं है। यात्री श्रपने श्राप पूजा करते हैं। विहारका प्रबन्ध मिचुश्रोंके हाथमें है। इनका पुनरुद्धारका उद्योग प्रशंसनीय है। हर जगह इनकी इस विषयकी कर्मिष्ठताका पता, श्रनेक धर्मशालायें तथा पुराने चैत्योंकी सरम्मतके काम दे रहे हैं।

थूपारामसे योड़ी दूर पूर्व इटकर पुराने दन्तमंदिरका (दलद-मिल्गिय ) खंडहर है। महाराज मेघवर्याके (१०४-३१२ ई०) दशम वर्षमें (११४ ई०) भगवान् बुद्धका दाँत कलिङ्क-देशसे यहाँ श्राया-। ऐतिहासकोंका सत है कि दन्तपुरी — जहाँसे दन्तघातु लङ्का ग्राई— जगन्नाथपुरी हीका दूसरा नाम है। यह मेघवर्ण गुप्त-सम्राट् समुद्रगुप्तका समकालीन था। इसीने बुद्धगयामें एक बढ़ा संघाराम बनवाया था। यह दन्तघातु लंकाकी एक विशेष सम्पत्ति है, जो राजधानियोंके साथ-साय स्थान परिवर्त्तन करती हुई ग्राजकल कांडीमें है।

श्रन्रोधपुरसे मील पूर्व, त्रिकोमालीकी सड़कपर, मिहिन्तले शाम है। 'महेन्द्र-स्थल' श्रोर 'मिहन्द-थल'से ही 'मिहिन्तले' शब्द विगड़कर बना है। बस्ती से श्राध मील चलकर हम पर्वतके नीचे पहुँचते हैं। महेन्द्रके श्रानेके पूर्व इस पर्वतका नाम मिश्रक पर्वत था, पीछे चैत्यपर्वत, श्रोर श्रव मिहिन्तले। पहाड़पर चहनेकेलिए १,८४० सीहियां हैं। चढ़ाई प्रायः श्राध मीलकी होगी। पहाड़के नीचे, श्रोर रास्तेमें भी बहुतसे ध्वंसावशेष हैं। रास्तेसे बाई श्रोर पत्थरकी दो बड़ी लम्बी डोंगियां हैं, जिनसे कुछ क्दम ऊपर रास्तेके पास पत्थरकी एक बड़ी पट्टीपर चतुर्य महेन्द्रका (६७५-६६१ ई०) विस्तृत शिलालेख है। लेख दो बराबरको पट्टियोंपर सिंहल-भाषामें है। ये पट्टियों प्रत्येक ७ फुट ऊँची, चार फुट चौड़ी श्रीर दो फुट मोटी तेलिया पत्थरकी (संग्लारा) हैं। इस लेखसे तत्कालीन मठ-सम्बन्धी प्रबन्धका विस्तृत ज्ञान होता है।

क्रवर पहुँचनेपर जो पहला स्तूप दिखाई पड़ता है, वही 'श्रम्बस्थल' विहार है। इसी जगहपर श्रामके बृक्त पास महेन्द्रने विस्मय-विमुग्ध राजा देवानाम्प्रियको 'तिष्य' तिष्य' करके सम्बोधित किया था। यहीं तिष्यने घमं-दीक्षा ग्रहण की। श्रम्बस्थल-चैत्यसे पूर्व दक्षिणकी शिलाके विषयमें कहा जाता है कि जम्बूद्धीपसे (भारतवर्ष) श्राकाश-मार्ग-द्वारा चलकर महेन्द्र इसीपर उत्तरे थे। पहाइपर कुछ श्रीर भी स्तूप हैं। श्रम्बस्थलसे दूसरी श्रोर कुछ नीचे उत्तरकर वह गुफा है जिसमें सन्यासी महेन्द्र रहा करते थे। इसमें श्रासनके बराबर पत्थर छीलकर चिकना बनाया हुश्रा है। महेन्द्रका श्रिषकतर निवास मिश्रक पर्वत

हीपर रहा। संघिमता अपनी प्रधान शिष्या देवानार्मिप्रयकी नहने . भिन्तुणी अनुलाके साथ अनुराषपुरमें ही भिन्तुणी आराममें रहती थी। मिहिन्तलेके संगलोंमें संघारामके ध्वंसावरोष बहुत दूर तक पाये जाते हैं। कई एक पुष्कारेणियाँ पोकुनी मी हैं। कालुदायी पुष्करिणी एक मामूली तालाबके बराबर है। तो भी इसमें घड़ियालोंका मय है। लकाके सभी जलाश्योंकी यही बात है।

7

### पोलन्नारुव या पुलस्त्यपुर

में अपने पिछले लेखमें अनुराधपुरका वर्णन कर खुका हूँ।
अनुराधपुर ग्यारहवीं शताब्दीके आरम्भ तक लंकांकी राजधानी रहा।
आडवीं शताब्दीके आरम्म हीसे उसकी श्री नष्ट होने सगी। तामीलोंके बार बार आक्रमणोंने उसे अरिच्त बना दिया था। प्रथमसेन
(मत्वल सेन ६४६ ई०) पांड्य सेनासे पराजित होकर पोलजाववं
चला आया और तबसे पोलजावको लंकाकी राजधानी होनेका
सौमाग्य प्राप्त हुआ। परन्तु इसके बाद भी स्वा दो सौ वर्ष तक
अनुराधपुर सवंथा छोड़ नहीं दिया गया था। राजाओंका अभिषेक
वहीं होता था। तामिलोंका भय कम होते ही, फिर दरवार पोलजाववसे
अनुराधपुर चला जाता था। १००० ई०से १९१६ तक पोलजावव
एक मात्र राजधानी रहा। इन साढ़े तीन सौ बर्घों में पोलजावव एक
वड़ा ही समृदिशाली नगर बन गया था।

े पोलनारवका संस्कृत नाम पुलस्त्यपुर है। 'पोलन' एक बातिके काले साँपको कहते हैं। नहीं पीछे यह नगर बसा, वहाँ इस जातिका ेएक साँप मारा गया था, इसीलिए पीछेसे नगरका भी नाम ापोलनारव पड़ गया। १०१७ है॰में चोलराजाने लंका विजयकर' इसका नाम जननाथपुर रक्ला । १०७०ई०के करीब विजयबाहुने फिर सिंहलको स्वतंत्र किया और तब इसका नाम विजयराजपुर पड़ा । तो भी प्राचीन पाली और सिंहल-अन्थोंमें पुनस्त्यपुर और पोलनारव ही अधिक देखे जाते हैं। अनुराधपुरकी तरह पोलनारव भी आज जन-शून्य है। इसके पुरातन खंडहर चीते और हाथियोंके कीड़ास्थल है। मीलों तक घोर जङ्गल है। दर्शकोंको इनमें अकेले जानेकी भी हिम्मत नहीं होती।

पोलनारुवके नाना स्थानोंक। वर्णन करनेके पहले उसके पूर्व-कालीन इतिहासका सिंहावलोकन कर तेना त्रावश्यक है। प्रथमसेनके पराजयके साथ-साथ अनुराघपुरका पतन और पोनन्नाास्वका उत्थान त्रारम्भ होता है। प्रथमसेनके भतीजे, सेन द्वितीयने ( <६६-६०१ ई॰) न केवल सिंहल हीको स्वतन्त्र किया, प्रत्युत पाएड्य देशपर चढाईकर मदुराको विजय किया श्रीर श्रपने मनोनीत व्यक्तिको पाएड्य-सिंहासन-पर बैठाया । दशवीं शताब्दीके ब्रारम्ममें चोल-राज प्रथम परान्तकने (६०७-६५३) लंकापर चढ़ाई की तथा अनुराषपुर और पोलन्नाक्व-के देवालयों और महलोंको ख़ूब लूटा और जलाया । तो भी उसे स्थायी विजय न प्राप्त हुई। बीच-बीचमें भी कितनी छेड़खानियाँ होती रहीं । किन्तु चोल-सम्राट् प्रथम राजराजने ( ५८५-१०१२ ) १००१-१००४ के बीच प्रायः सारे सिंहलको विजयकर चोल-साम्राज्यमें मिला लिया। १०१७ ई में पञ्चम महेन्द्र ( सिंहलेश्वर ) भी कैदी बनाकर चोलदेश ( मद्रास ) लाया गया त्रौर वहीं उसकी मृत्यु हुई । १०१७ ई से १०७० ई० तक सिंहल चोल-साम्राज्यके अधीन रहा। दिस्त्ग-के छोटे-छोटे राजा कुछ स्वतन्त्रसे थे, क्योंकि वहाँ तक पहुँचनेकेलिए चोलसेनाको दुर्गम पर्वत श्रीर जङ्गल पार करने पड़ते थे। इन्हीं राजाश्रोंमे कन्नौजके राजा जगतीपाल भी थे, जिन्होंने १०५३-१०५७ ई० तक दिल्ला लंकाके (रोह्ण) एक भागपर शासन किया। सम्भवतः ये कन्नौजके परिहार राजपूत-वशमें महाराज यशःपाल- के सम्बन्धियोंमें थे। किस कारण उन्हें उत्तरी भारत छोड़ लकामें आना पड़ा, इसका पता नहीं चलता। जगतीपालके विषयमें महावशमें लिखा है—

> रामन्वयसमुज्भूतो तदायोजभाषुगगतो । जगतीपालनामेन विस्सुतो भूभुजसजो ॥ रेणे विकमपदुंत घातयित्वा महञ्वलो । ततो चत्तारि वस्सानि रज्जकारेसि रोहणो ॥ ति चोला रेणे इत्वा महेसि घीतरा सह । दित्तसार च सकलं चोलरह अपेस्युम् ॥

> > महावश, ५६.१३-१४ ॥

श्चर्यात्—राजकुमार ज्यतीपाल, रामके वंशमें पैदा हुए थे; श्चीर श्रयोध्यापुरसे श्चाकर उन्होंने विक्रम पाहु राजाको युद्धमें मरवा चार वर्ष तक रोहण्पर (दिल्ण लका) शासन किया। (१०६७ ई०में) चोल जगतीपालको मार, घनके साथ उनकी रानी श्चीर कन्याको भी चोल देश ले गए। कितने ही समय तक नज़रवन्द रह रानी श्चपनी कन्या लीलावती के साथ लकाको माग श्चाई का। महाराज विजयवाहु प्रथमने (१०६६-१९११) लीलावतीसे विवाह किया। लीलावतीसे यशोधरा, जिससे सुगला जिसकी पुत्री लीलावती हुई। यही महान् पराक्रमबाहुकी पटरानी थी, श्चीर ११६७-१२००, १०१६-१२१०, १२११-१२१० तक तीन वार लंकाके सिंहासनपर बैठी।

विजयबाहु प्रथमने १०७० में चोलोंसे श्रपने देशको स्वतन्त्र किया । १०७२ ई० में राज्याभिषेक हुन्ना; श्रौर पोलनारुवका चोल-नाम जननाथपुर बदलका विजयराजपुर रक्खा गया है । विजयबाहुके ४५ वर्षके सुदीर्ध शासनमें लकाकी समृद्धिके साथ पोलन्नारुवकी भी

<sup>#</sup> महावंश प्रश . १ ।

श्रीवृद्धि .खूब हुई । इसने चेलोंके शासनकालमें नष्ट हुई भिन्नु पर परा-को, रामएयदेशसे पेगू, ब्रह्मा भिन्नु श्रोंको बुलाकर पुनरुज्जीवित किया श्रीर पोलन्नारवमें दन्तषातुके (भगवान् बुद्धके दाँत) लिए मन्दिर वनवाया।

उस समय लड्डाके राजवंशका विशेष सम्बन्ध कलिङ्ग और पांड्य राजवंशोंसे था। इन विवाहोंके साथ ही उन देशोंसे कितने ही राज-वंशीय लड्डामें आकर वस गए थे, और उन्हें राज्यमें बड़े-बड़े पद मिले थे। पोलनास्वके इन प्रभावशाली पुरुषोंके तीन दल थे कलिङ्ग, पांड्य और गोवी (स्वदेशी)। सभी दल प्रपने अपने उम्मेदवारोंको राजगद्दीहर बैठा देखना चाहते थे। विजयबाहुके मरनेके समय पांड्य-दलने जयबाहुको (११०८-११४५) गद्दीपर बैठाया।

स्वार्थान्य हो उन्होंने राजकीय परम्परा विरुद्ध पाण्ड्य-राजकुमारीके पुत्र वीरबाहुको युवराज बनाया, यद्यपि प्रथाके अनुसार युवराज राजाका भाई या पूर्वराजाका पुत्र ही हो सकता था। पाण्ड्योंके दलने विक्रमबाहुको अपने मार्ग मे काँटा समक्त उससे पिंड छुड़ाना चाहा, किन्तु उन्हें पराजित होना पड़ा और विक्रमबाहु प्रथमने (१११९-११३२) पोलकाच्वको विजय कर लिया। इस प्रकार जयबाहुको भागकर रोहण्यमें शरण् लेनी पड़ी, जहाँ वह नाम-मात्रका राजा रहकर मरा। विक्रमबाहुने भित्तुओं के साथ अनुचित व्यवहार किया, जिससे वे दन्तधातुको लेक रोहण्यको चले गए। राजाके मरनेके बाद उसका पुत्र द्वितीय गजबाहु (११३१-११६३) राजसिंहासनपर वैटा। उस समय दिल्ला लड्डा रोहण् में तीन माई—मानाभरण् वोरबाहु, कीर्ति श्री मेघ और श्री वल्लम—राज करते थे। ये तीनों विजयबाहु प्रथम और जयबाहु प्रथमकी बहन मित्राके लड़के थे जो एक पाएड्य राजकुमारको ब्याही गई थी।

प्रथम विजयबाहुकी कन्या और विक्रमवाहु द्वितीयकी वहन रलावली मानाभरणको व्याही गई थी। इसीसे दिल्लाके पुंखप्राममें एक वालक पैदा हुआ, जो आगे चलकर लङ्काका सबसे वढ़ा प्रतापी राजा, पराक्रमवाहुके नामसे प्रसिद्ध हुआ। पराक्रमका पिता बालपनमें ही मर गया था, इसलिए उसकी माता पुत्रको लेकर श्रीवल्लमके पास चली गरे। दुष्ट ग्रामणीकी मौति बालक पराक्रम भी महामनस्वी था।

बवान होते ही वह अपने चाचासे पूछे विना ही कुछ सेना लेकर चल पड़ा और थोडे हो 'दनोंमें अपनी राबनीतिज्ञता और वीरताके वलपर मार्गकी सभी कठिनाइयोंको दूं करता पोलकाक्व पहुँच गया। मामा गजवाहुने भौजेकी वीरतापर मुग्ध हो, उसे अपने पास रख लिया। कुछ समय वहाँ रहकर वह फिर अपने चाचाके पास चला श्राया और चाचाके मरनेपर रोहणाके सिंहासनपर बैठा।

पराक्रमने श्रपने राज्यकी समृद्धिकेलिए उस तरुणावस्थामें भी बहुतसे राजनैतिक दूरदर्शिता परिचायक काम किये। उसने सिंचाईके लिए कितनी ही भीलें वनवाई। पर पराक्रमसा मनस्वी व्यक्ति एक छोटेसे प्रदेशके राज्यसे कव सन्तुष्ट रह सकता था। थोड़े हा दिनों बाद उसने फिर राजवाहुपर चढ़ाई कर दी, श्रौर कुछ ही दिनोंमें उसने पोलन्नास्व पहुँचकर राजवाहुको बन्दी कर लिया। लेकिन इसा बोचमें उसका चचेरा भाई मानामरण (श्रीवल्लमका पुत्र) राजाकी सहा-यताकेलिए पहुँच गया। इससे पराक्रमको राजवाहू श्रौर पोलन्नास्व छोड़ लौट जाना पड़ा। किन्तु थोड़े ही दिनों बाद महाराज राजवाहुको मानामरण्के दुःस्वभावका श्रनुभव होने लगा श्रौर उन्होंने पराक्रमसे मदद माँगी। पराक्रमने राजवाहुको सुक्त कराया, किन्तु उसके सेनापांत फिर भी लड़े विना न रहे। पराक्रमने विजय प्राप्त करनेपर भी राजवाहुके साथ बहुत श्रच्छा व्यवहार किया, श्रौर उसरे मरनेके बाद ही अपना राज्याभिषेक कराया।

श्रव राजा पराक्रम सारे लंकाका शासक था। ११८५ है में सिंहलीय राजदूतके श्रपमानके कारण रामण्यके पेगू, वहा। राजासे युद्ध छित्र गया। राजा युद्धमें भारा गया, श्रीर उसके स्थानपर दूसरेको वैठा खिंहल-सेनाने सन्ध कर ली। ११६८ ई॰ में पराक्रमकी सेना पाट्य राजाकी सहायताकेलिए चोलोंसे लड़ने द्रिवड़ देश गई। उसके वहाँ पहुँचनेसे पूर्व ह। पाट्य राजा यद्यपि मारा जा चुका था, तो भी पराक्रमकी सेनाने जाकर चोलोंको पराजितकर मदुराको श्रपने श्रिषकारमें कर लिया। कुलशेखरकी (चोल राजा) हार हुई। चोल देशसे हजारों श्रादमी पकड़कर लड़ा लाये गये श्रीर वे चोलोंके समयमें ध्वस्त की गई इमारतोंकी मरम्मतके कामपर लगये गये। रामेश्वरकी खाड़ीके पार रामनदके समीप पराक्रमकी सेनाने पराक्रमपुर के नामसे एक किला बन।या।

पराक्रमकी समुद्र पार तक विजय ही उसको महान् नहीं सिद्ध करती है। उसने श्रपने देशकी भलाईकेलिए कितने ही श्रौर भी काम किये। उसने अपने मन्त्रीसे कहा था - 'हमें अपने देशमें वर्षाकी एक बूॅद भी मनुष्योंको बिना कुछ फ़ायदा पहुँचाये समुद्रमें न जाने देना चाहिए। हमारे राज्यमें भूमिका छोटे से छोटा दुकड़ा भी विना कुछ पैदा किये नहीं रहना चाहिए, उसने श्रम्बन गङ्गासे नहर निकालकर थूपावेवासे मिला दी, इसी तरह श्रीर भी बड़ी-बड़ी भीलें तैयारकर, चारों श्रोर सिंचाईकेलिए नहरें निकाल दीं। इन भीलोंको श्राज भी देखनेसे उनका नाम 'पराक्रम-समुद्र' ठीक ही मालूम होता है। शासन-केलिए उसने ये पद स्थापित किये, श्रिधिकार (मंत्री ), सेनाविरट ( सेनापति ), एपा ( युवराज ), माया ( द्वितीय युवराज ), महलेन ( स्वराष्ट्र-सचिव ), महरेटिन ( ग्रन्तर्राष्ट्र-सचिव ), ग्रानुन ( द्वितीय अन्तर्राष्ट्र सचिव ) सभापति, सितुन ( न्यापार मन्त्री ), सिरित लेना ( व्यवस्था मन्त्री ) दुलेन ( लेख संग्रहावधायक ), विपतिन चर-नायक), महविदान (प्रधान वैद्य), महनेकेतन (प्रधान ज्योतिषी), श्रौर धम पसकन (शिचाध्यच ) पराक्रमवाहुके वनवाये हुए भव्य विहारोंमें कुछ ये हैं-पूर्वाराम, दिल्लाराम, पश्चिमाराम, उत्तराराम, कविल वस्तु, ऋषिवतन, कुसीनाराराम, वेलुवनाराम, जेतवनाराम, लङ्कातिलक, त्रिवक श्रीर एतुवद-लेन । लेखोंमें पराक्रमकी ये उपाधियाँ मिलती हैं— रात्रुराजचोलकुलान्तक, उद्धतराजनिर्मूलन, दुर्लिव्धमथन, दुर्नीतिवारण, प्रकृतज्ञ, सकलदिग्विजय, राष्ट्राविजय, शरणागत, वज्रपजर, परमत्रमेद-विक्रमप्रतापश्रकङ्कक, सर्वशत्रुशिरोमणिप्रक्रियानुक्रिया निश्चय, परराज-गोधूजिट, नृहरिकैरवराजहस, परनारीसहोदर, श्रिराज-वैश्य भुजग। पोलन्नाक्वमें इन नामोंके नामसे श्रलग-श्रलग दुर्ज बने थे। तीन हजार सात सौ मिल्नुश्लोंके मोजनका प्रवन्ध राजाकी श्रोरसे होता। या। उस समयके पोलनाक्वके सम्बन्धमें पालीका एक प्राचीन श्लोक है -

> मोतिथ प्पसत्थननता जनतासभूत, भूपालसीलरमणी रमणीय रूपा। फीतापुलित्थनगरी नगरीति तुग, गेहा महाधिपवरा पवरा पुरानम्॥

महान् पराक्रमबाहुकी मृत्युके बाद उसका भाजा विजयबाहु एक ही वर्ष तक राज्य करने पाया कि उसको महेन्द्रने मार डाला। लेकिन युवराज निःशङ्कने शीघ ही हत्यारेको दड दिया। इस प्रकार निःशङ्क महा (११८८६ ई०) लङ्काके खिंहास पर वैठा। इस गाजाका पूरा नाम "श्री संघवोधि कलिङ्ग पराक्रमबाहु वोग्राज कीर्ति निःशङ्क मल्ल अप्रतिमल्ल नकवर्ती" था। ये खिंहपुरके (आन्ध्र देश शीकाकोलके समीप) गाजा जयगोपके पुत्र थे जो कलिङ्गके चक्रवर्ती या पूर्वीय रङ्गवशसे सम्बन्ध रखते थे। माताका नाम पार्वती महादेवी था। निःशङ्कने नौ वर्ष शासन किया और लङ्काको समृद्धिशाली बनानेका पयल किया। निःशङ्कने भी दिल्ला मारतपर चढ़ाई करनेकेलिए सेनः मेजी। उसने अपने विजयके उपलच्यमें रामेश्वरमें एक जयस्तम्म और निःशङ्करवर महादेवकी स्थापना की। उसने लाखों रुपये लगाकर वहे ठाठसे असुलक्षके पुरातन गुहाविहारका प्रतिसरकुरण भी किया। निःशङ्कके शिलालेखमें लिखा है—

"पहलेके राजाओं के चौगुने करके कारण प्रजा ग्रीव हो गई थी। उसने नि:शंग ने पाँच वर्षका कर माफ़ कर दिया। उसने तीन वार लड़ामें चारों ओरकी यात्रा की। गाँव, कस्बे, शहर, वन, पर्वत, दुर्ग देखे। सारो लड़ा इस प्रकार उसके लिए हस्तामलकवत् है। उसने जङ्गलों और वस्तियोंको, चारो शे दस्युओं के भयसे इस प्रकार निर्मुक्त कर दिया कि एक स्त्री भी बहुमूल्य रत्न लिये हुए एक छोरसे दूसरे छोर चली जाय, और कोई नहीं पूछे, कि क्या है। दो बार उसने पांड्योंको परास्त किया। ... चील और गौड़ आदि राजाओं से मित्रताका सम्बन्ध स्थापित किया। जम्बूदीप और लड़ा-में उसने अनेक धर्मशालायें स्थापित कीं।"

"उसने तीन बड़े मगडप बनवाये, श्रौर वेलुवनकी भौति एक दूसरा कलिङ्गवन तैयार कराया। उसमें कलिङ्ग, वेंगी, कर्नाट, गुर्जर श्रादि देशोंकी राजकुमारियोंसे विवाह किया। श्रपनी यात्रामें उसने 'गतु' (गन्यूति = २ कोस पर नि शङ्क 'गतु'के नामसे पत्थर लगवाये।''

निःशङ्कमल्ल शुद्ध कलिङ्गवंशका था, उसका माई साहसमल्ल २३ स्रास्त सन् १२०० ई०के सिंहासनारूढ़ हुस्रा। सिंहल इतिहासमें यह एक ऐसा दिन है, जो अञ्छी तरह निश्चित हो चुका है। इसके बाद राज-सिंहासनकेलिए तरह-तरहके भगड़े खड़े होने लगे। पोलनारुव षड्यन्त्रोंका केन्द्र हो गया। पराक्रमवाहुकी रानी लीलावती तीन वार, श्रीर निःशङ्ककी रानी कल्याणवती एक वार सिंहासनपर वैठाई गई स्रीर सिंहासनच्युत की गई। किसीका शासन चिरस्थायी नहीं रहा। अन्तमें कलिङ्ग विजयवाहुने, जिसका दूसरा नाम माघ भी है, केरल-सेनाके साथ लङ्कापर चढ़ाई की श्रीर १२१५ ई० में सिहासनपर वैठा। इसका शासन सफल होता, यदि वह प्रजाके धर्मके बौद्ध धर्म प्रति दुर्व्यवहार न करता। इसके श्रात्याचारसे दीइत हो पिन् अपनी-अपनी पुस्तकें छोड़ पोलनारुवसे दूसरी जगहोंको चले गये। माघ के २१ वष-

के शासनके अन्तर्में (१२२६ ई०) पोलनास्व भी अपने वैभवके अन्तपर पहुँच गया। इसके बाद दम्बदेनिय जम्बुद्रोणि राजधानी हुई।

वर्तमान पोज्ञनारुव चारों त्र्रोर जङ्गलसे घिरा, दस-बारह घरींका

एक छोटा सा गाँव है। ये घर भी दूकानदारों के हैं, जो आने-जानेवाले यात्रियोंके भरोसे हीपर बसे हुए हैं। इस स्थानवर मलेश्याका अधिक प्रकोप रहता है। इसलिए यद्यपि सरकारने भीलका मरम्मत करा दी है, श्रौर सिंचाईकी सुविधा भी हो गई है तो भी श्रानादी बढ़ नहीं रही है। त्रास-पास मुसलमानोंके एकाध गाँव हैं, जो खेतीवर गुजर करते हैं। पोलन्नाचव अनेक बड़े भव्य ध्वंसावशेषों से परिपूर्ण है। सबसे पहले पुराना राजमहल मिलता है। इसके चारों तरफ ईंटकी बड़ी मजबूत दीवार थी, जिसके श्रानेक श्रांश त्राव भी मौजूद हैं। महल भी इंटोंका ही है। इसका पुराना नाम वेजयन्त है। जिस प्रकार श्रानुराध-पुरमें इमारतोंकेलिए पत्थरका प्रयोग अधिक दीख पढ़ता है, वैसे ही यहीं ईटोंका । भारतवर्षमें भी पत्थरके वाद ईंटोंका युग आरम्भ होता है। राजमहलके उत्तर तरफ़ थूपाराम है। श्पागम ईंटोंका बना होनेपर भी एक बड़ी हो श्रद्भुत इमारत है। पोज्ञन्न रुवकी सारी पुरानी इमारतों में यही एक इमारत है जिसकी छत श्रमी तक सुरिव्वत है। पुरातत्व-विभाग ने इसकी रत्ताकेलिए वटा प्रयत्न किया है श्रौर इसकी दरारों श्रीर दूसरे कमजोर भागोंकी मरम्मत करा दी है। इसके पास ही वटडागेका गोलाकार ध्वंसावशेष है। लड्डाकी बौद्ध पाषागाको इमारतोंका यह बहुत ही सुन्दर नमूना है। एक ऊँची वेदीके बीचमें एक छोटेसे स्तूपके चारों तरफ चार सुन्दर प्रतिमार्ये थीं। इस वेदीके चारों स्रोर एक परिक्रमा है, जिसके बाद गोल दीवार है। इसके ऊप' पहले ताबिकी छत थी। सोदियाँ, दार, बाहरी दीवारकी नींच समी बड़ी ही सुन्दर हैं । पुशतत्व-विभाग के अध्यत्त ने लिखा है-

'No photograph or drawing can adequately reproduce, nor can words but faintly outline, the inexpres-

sible charm of this beautifully moulded platform. Some idea of its details may be gathered from the .. description..., but the wata da-ge stylobate must be seen, and its functional members thoroughly studied, to be appreciated to the full.

The stylobate to the inner and upper platform, 5 ft. 3 in. In full height, was rivetted with stonework exhibiting in its moulded lines and figured dados a combined boldness and grace unrivalled at any other Budhist shrine, whether at Anuradhapura or Polonnaruwa, and probably in any other Buddhist shrine in Ceylon.'

(Arch. S. Ceylon, 1904)

बटदागेके सामने उत्तर तरफ हटदागे है। कहते हैं यह साठ दिनमें बनाया गया था, इसीलिए इसका नाम हट-दा-गे षष्टि नातुगृह या साठ दिनमें बना घातुगृह पड़ा। पुगतत्ववालोंने पत्थगोंके जोड़में बहुत सी जगहोंपर एक एक इञ्चकी कमो-वेशी देखी थी। यह भी शायद उसी जल्दीका पिणाम हो। श्रीर इमारतोंकी भौति यह भी श्रागसे जलाया गया था, शायद चोलोंके द्वारा। गर्म स्थानमें जहाँकी श्राग श्रिधिक प्रचंड रही होगी, इमारतको बहुत नुक्सान पहुँचा है। पत्थरके दुकड़े-दुकड़े हो गये हैं। इन दुकड़ोंको जोड़ पुरातत्व-प्रेमियोंने मूर्त्तियोंकी मरम्मत करनेका प्रयत्न किया है। पोलन्नारुवकी श्रन्य इमारतोंकी भौति यह भी द्राविद ढंगपर बना है। पत्थर श्रीर ई ट दोनों हीका उपयोग हुआ है।

इटदागेके पूर्व तरफ़ पास ही लम्बी शिलापर विस्तृत शिलालेख है, जिसे गल-पोत पाप। एए-पुस्तक कहते हैं। इसके पास ही वह इमारत है, जिसे सत-महल-प्रासाद कहते हैं। यह इमारत ईंटकी वर्ना है और कम्बोडियाकी इमारतोंसे बहुत मिलती-जुलतो है। हट-दा-गे और सत-महल-प्रासादके बीचमें निःशङ्कका बनवाया लतामंडप है, जिसके

श्रव कुछ खम्मे हो रह गये हैं। खम्मोंकी शकत लताकी तरह है, इसीलिए इसका नाम लता महप पड़ा। कहते हैं, इसी स्थानपर वह सीप मारा गया था, जिसके नामपर पोलनारव नाम पड़ा। हट-दा-गेके पश्चिम तरफ भी दो छोटे विहार हैं। स्तूपाराम, वट-दा गे. हट-दा-गे, सत महल प्रासाद श्रीर कुछ श्रीर छोटे-छोटे विहार, ये सब एक ही घेरे-में हैं। यहाँ पोलनारवका एक प्रधान मठ था।

लंकातिलक, जेतवनाराम वहे ही 'वशाल विहार थे। आज भी इनके ई टोंके महान् ककाल सात शताब्दियों के अत्याचार और उपेत्ता के बार भी कम प्रमाव नहीं डालते। पहले ये सभी इमारतें अजताकी भौति, सुन्दर चित्रोंसे अलकृत थीं। इनका चिह्न अब भी जहाँ तहाँ देखने में आता है। इन में बुद्ध-प्रतिमाये इँट और चूने की थीं। उत्सवके समय अब भी हजारों यात्री भक्ति भावसे इन सुनसान खंडहरों में आते हैं। यो ही देरके लिए सैक हों मोमवित्तर्यां और धूपवित्तर्यां जलाई जाती हैं। परन्तु उसके बाद फिर इन के पुजारी, वहीं साँप, विच्छू चीते, भालू और समय समयपर हाथियों के भुड़ ही रहते हैं।

लका-तिज्ञक विहारसे उत्तर 'किरिवेहेर' का ज्ञीर-विहार सुन्दर स्त्य है। इसके चारों तरफ टूटे-कूटे खम्मे और पुराने मठोंके ध्वं शवशेष हैं। किरिवेहेर'से उत्तर दिन्या 'गलविहार' पाषाणिविहार हैं, जिसका पुराना नाम उत्तराराम था। यहाँ एक लम्बी शिलापर भगवान बुद्ध की सोई हुई विशाल प्रतिमा उत्कीर्ण है। इसके सिरहानेकी तरफ अब भी अप्रानन्द उसी प्रकार करुणाभरी दृष्टिसे भगवान्के परिनिर्वाणको ही नहीं, बिल्क इस भव्य नगरके भूतकीर्त्ति प्रदीपके परिनिर्वाणको देख रहे हैं। एक समय था, जव महापराक्र मचाहुके 'समृद्धिशाली पोलन्नारुक्ते वन मूर्त्तियोंका चा और पूजाकेलिए सहस्रों पुरुष नियुक्त ये। नगरवासी सहस्रोंकी स ख्यामें नित्य पुष्प दीप ले पूजाकेलिए आते ये। शील और शरणके शब्द, मालूम होता है, मानों अब भी आकाश से दिन्छ नहीं हुए हैं। उनकी जीया किन्तु मधुर ध्वनि मानों अब भी

सात शतान्दियोंको भेदकर कानोंमें पहुँच रही है। सोती हुई प्रतिमाकी छातोंमें अब भी दह निशान है, जिसे किसी अग्रेज शिकारीकी गोलीने किया था। कहते हैं, उसने घृणा और फूठी निर्भाकता दिखलानेके-लिए यह गोली मारी थी; लेकिन अभी गोली चनाकर वह दूर नहीं गया था कि जगली हाथीने उसका काम तमाम कर दिया। शिलाके देसरे छोरपर खड़ी बुद्ध-प्रतिमा है। उसके और आनन्दकी प्रतिमाके वीचमें शिला काटकर बनाये सुन्दर मंडपके भीतर शिलोत्कीर्ण ध्यानावस्थित बुद्ध-प्रतिमा है। श्रागे प्रायः एक मील, पश्चिम तरफ जगलमें ठोस पत्थरका बना शिवालय है। शिल्प शुद्ध द्राविड है। शिवलिंग अब भी भीतर विद्यमान है। परन्तु इस निर्जन स्थानमें शिवके भक्तोंका कहाँ ठिकाना। यद्यपि देवालय छोटा है, तो भी सभी ची ज़ें बहुत हढ़ हैं, और अभी वर्षों तक ज्योंकी त्यों बनी रहेगी। चोल शासनकालका यह एक सुन्दर नमूना है।

पुराने नगरसे पश्चिम स्तूपवापी शृपावेवा नामक विशाल भीला है। शताब्दियों तक उपेद्धित रहने के कारण, इसके बींध टूट गये थे। गवर्नमेंटने श्रीर कितने ही भीतोंकी भीति उसकी भी मरम्मत करा दी है। इसी भीलके किनारे डॉक बॅगला है। भीलके किनारे-किनारे प्राय मोल भर चलकर थोड़ी दूरपर शिला खोदकर बनाई प्रायः सात हाथ लम्बी महापराक्रमबाहुकी मूर्त्ति है। दाढ़ी लम्बी है श्रीर हाथमें पोथी। सामने उसी पुस्तकालयकी गोल दीवारे खड़ी है, जिसमें पराक्रमने पुस्तकालय स्थापित किया था। श्राज उन पुस्तकोंका यद्यपि कहीं ठिकाना भी नहीं है तो भी मूर्त्तिके हाथकी पोथी बतला रही है कि महान्-पराक्रम सरस्वतीके भी श्रनन्य उपासक थे।

#### कागडी

र मार्च १८११ ईस्वीको लङ्का अग्रेजोंके अधिकारमें आया।
उस समय इस द्वीवकी राजधानी कारही थी। जो कारही १५० वर्षों
तक लङ्काकी राजधानी रही, जिसने पोर्तु गीजों, डचोंके बाद अग्रेजों
तकसे अपनी स्वतन्त्रताकेलिए बड़ी वीरता दिखाई, उसी ऐतिहासिक
नगरके विषयमें यहाँ में कुछ लिखना चाहता हूँ। भौ ोलिकोंको मालूम
है कि लङ्काका मध्य भाग पहाड़ी है। ये पहाड़ लम्बाईमें अचाश ६°,
१०' से ७°, १०' तक और चौड़ाईमें लम्बांश ८०°, ४४' से ८°, ४९'
तक फैले हुए हैं। इन्हीं पहाड़ोंके तीन सर्वोच्च श्रृङ्क हैं—श्रीपाद अथवा
समन्तक्ट (Adam's peak) ७,६६० फोट, विदुस्तलागल (Peda)
८,२६६ फीट, किरिगल पोत (Kirigalpotta) ७,८६० फीट हैं।
इन्हीं तीनों उच्च शिखरोंके कारण इस पर्वतका नाम त्रिक्ट पड़ा, और
गोसाई जीने लिखा—'गिरि त्रिक्टपर बस जहँ लङ्का।' १६वीं शताब्दीके
दितीयाई के मध्यमें, समुद्र-तटवर स्थित कोहेको (कोलम्बोके पास)
अरच्चित देखकर ही राजधानी दुगँम पहाड़ों और जङ्कलोंसे सुरिच्नत
काएडी नगरमें लाई गई।

ं कोनभ्नोंने काणडी ७४ मीलके अन्तरपं सपुद्रतलसे १६सी फीट ऊपर वसा हुआ है। लङ्काकी सभी लाइनें ई॰ आई॰ आर॰के बराबर चौड़ी हैं। कोलम्बोसे काणडी, रेलसे साढ़े तीन घटेका रास्ता है। रं बुक्कन स्टेशनसे रेल पहाड़पर चढ़ना आरम्भ करती है, जहाँसे २२ मीलपर काणडी है। वैसे तो सुदूर उत्तर और पूर्वको छोड़ सभी लङ्का साल भर 'जनु वसन्त ऋतु रह्यो खुभाई' है। किन्तु यह पहाड़ी सौन्दर्य

अद्भुत है। रलवे यात्रीके लिए र बुक्तनसे काएडीतकका प्राकृतिक दृश्य श्रनुषम मालूम होगा। नीचेसे ऊतरतक हिंगाली ही हरियाली दिलाई पड़ती है। पहाड़ोंपर रेज सीपकी तरह चलती जान पड़ती है। कभी कुछ समयकेलिए गाड़ी घोर श्रन्धकारमय सुरङ्गोंमें जाती है, तो कभी खिबकीके पास ही यात्री हजारों फ़ीट नीचे भूतलको देखकर सिहरने े लगता है। दूर-दूर तक ग्रानेक हरे-भरे पर्वत-शृङ्क काले बादलोंसे मिले हुए बहुत ही युन्दर मालूम होते हैं। स्थान-स्थानपर धानके खेतोंकी इज़ारों फ़ीट ऊँची सीढ़ियाँ हिमालयके किसी कोनेका स्मरण दिलाती हैं। फूलसे लदी हुई इरी-इरी लतायें चुनोंको चारों श्रोरसे दौंके हुए नीरस मनुष्यके हृदयमें भी सम्सता उत्पन्न कर देती हैं। बीच-बीचमें नारियल और सुपारीके घने बृद्धोंके भीतर काठ और पूसके बने हुए कुटीरोंके सम्मुख, साड़ी पहने हुई खड़ी पार्वत्य स्त्रियाँ, किन्नरियाँ-सी प्रतीत होती हैं। रेलसे २,५०० फ़ीट ऊँचा मनोहर स्रह्म-गह्म शिखर है। नीचेकी तरफ भी इरियालीसे ढँकी इज़ार फ़ीट नीचे उपत्यका है। ऐसे तो सदा ही श्रल्ल-गल्ल सुन्दर है, किन्तु कड़ी वर्षा के बाद इसके चारों त्रोर ज्ल-प्रातोंकी रवेत घागरें ही घागएँ दिखाई पड़ती हैं, जिनमेंसे कितनी ही सैकड़ों फ़ीटकी ऊँचाईसे रेलवे लाईनकी ब्रोर गिरकर नीचे-की उपत्यकाकी तरफ़ चली जातो हैं। नीचेसे आये हुए रवर-वृद्धोंके बाद श्रब बीच-बीचमें चायके बग़ीचे शुरू हो जाते हैं।

इन श्रद्भुत हश्योंसे होकर रेल पेरिदानया पहुँचती है। यहाँसे एक लाईन नुवर एलियाको भी गई है। पेरिदिनियासे श्रगला स्टेशन 'न्यु पेरिदिनिया' है। यहाँ ही संसार-प्रसिद्ध वनस्पति-उद्यान है। १५० एकड़में महावलो गङ्गाके तटपर यह महा उद्यान ध्वस्पित है। पहले यहाँ राजाके दिलवहलावके कुछ मकान थे। श्रव भी कुछ श्रलकृत प्रस्तर-स्तम्भ उक्त समयके पिचायक दिखाई पड़ते हैं। यह समुद्र-तलसे १६ सो फीट ऊपर है। मध्यम तापमान ७६°, श्रीर निम्नतम ५५° है। साल भर में वर्षाके १७० मन्यम दिन हैं। वर्षाका माध्यम ८६ इच

प्रतिवर्ष है। उष्ण प्रदेशके सभी वनस्पति यहाँ देखनेमें आते हैं। चारों ओर भीतर भी मोटरकेलिए सड़कें हैं। यह उद्यान केवल विनोदकी ही सामग्री नहीं है। यहाँ मालियोंकी शिचा और नाना भौतिके बीजों और पौघोंके वितरणका भी प्रवन्थ है। अन्यत्र दिये हुए चित्रोंसे इसके विषयमें पाठक कुछ अनुमान कर सकते हैं।

सक्यामें कारही लङ्कामें दितीय नगर है। इसकी जन-सक्या ३२ इजार है। समुद्रतलसे १६ सौ फोट ऊपर होनेसे को्लम्बोकी अपेदा यह अधिक शीतल है। मन्छरोंका नाम नहीं है। काएडी नगर चारों श्रोर हरे पहाड़ोंसे विशी एक छोटीसी उपत्यकामें, एक मीलके वोगम्बर किनारे वसा हुआ, है। कहते हैं जिस जगह पुराना राज-प्राचाद है, उससे कुछ ऊपर श्रीखरह नामक कोई तरस्वी निवास करते थे; उन्होंके नामसे नगर भी श्रीलंड प्रसिद्ध हुन्ना, जिसका ऋरभ्रश कारही शब्द है। नगर वसानेके विषयमें प्रसिद्ध है कि, महाराज पराक्रमवाहु तृतीय, ( उस समय राजधानी गम्पोलामें थी ) १०६० ई॰के क़रीव एक नगर पराना चाहते थे। उन्होंने इसके लिए किसी शुमस्थानकी खोज की। जहाँ आज दन्तमन्दिर है, उसके पास कई जगहोंको खोदकर देखा गया, ज्योतिषीने कहा या-वही स्थान सर्वोत्तम है, जहाँ खोदनेपर प्रथम सफेद मिटी निकलेगी, फिर बालू, उसके वाद जल श्रीर अन्तमें सफेद कछुशा। ज्योतिषीकी वात सत्य निकली। राजाने उसी स्थानपर श्रपना महल बनाना चाहा। इसपर ज्योतिषीने यह कहकर मना किया, कि यह भ्रत्यन्त पवित्र स्थान 🕏 यहाँ मन्दिर बनवाना श्रन्छा होगा। उसी जगह 'दलद-मलि-गव' बनाया गया। यहाँ पीछे भगवान् बुद्धकी दन्तधातु स्थादित की गई। मन्दिरकी पूर्व दिशामें एक छोटासा तालाब वनाया गया, जिसमें उक श्वेत कच्छप रखा गया था। इस तालावका नाम 'किरिमुहुद' र्ह्मार समुद्र पड़ा। वर्तमान 'बोगम्बर' या 'नुवर वैव'की बड़ी भील उती स्थानपर बढ़ाकर १८१०-१८१२ ई०में श्रन्तिम राजा श्रीविकम राज

सिंहके समयमें बनाई गई। पहले इस स्थानपर निम्न भूमि 'देनिय' यी, पीछे वह राजकीय धानके खेतोंके रूपमें परिण्त हुई। पास ही जोतनेके लिए काममें आनेवाले भैंसोंका स्थान था, जो 'मिगोनआरम्व' 'महिष-आराम' कहा जाता था। यह स्थान 'मलवत्त पुष्पाराम विहार' मठके पास वह स्थान है, जहाँ 'सुइस होटल' अवस्थित है।

मध्यकालके राजनैतिक उत्पातमें लङ्कामे भिच्च सङ्घ नष्ट हो गया था। कारडीके साम राजा कीर्ति श्रीराज सिंहने (१७४७-१७८०) युनः भित्तृ सङ्घ स्थापित करनेके लिए श्यामदेशसे भिन्नु श्रोंको बुलाया, जिन्होंने कतिपय लङ्का-निवासियोका भिन्न-बनाकर भिन्न-सङ्घकी पुनः स्थापना की । राजाने भिन्नु स्रोके रहनेके लिए 'मलवत्त विहार' ऋौर 'इसगिरि ऋषिगिरि विहार" दो विहार वनवाये। सारे लङ्काके भित्तुस्रोंके प्रथम सङ्घराज श्रीशरणङ्कर हुए। जब तक कारडीमें राजात्र्योंका राजत्व रहा, तब तक वराबर 'मलवत्त विहार'के प्रधान, सड्घराज होते थे, श्रौर 'इसिगिरि विहार'के प्रधान, महा-नायक । १८१५के बाद अँगरेज़ी राज्य स्थापित होनेपर, अब सङ्घ-राजका पद नेहीं रहा; दोनों ही प्रधान महानायक कहे जाते हैं। तो भी मलवत्त विहारके महानायक सारे लङ्काके संघराज समके नाते हैं। अभी हालहीमें मलवत्त विहारके महानायकका देहान्त हुआ है। मलवत्त विद्वारमें २०० भिन्नु रहते हैं। सारे भिन्नु श्रों द्वारा जीवन भरके लिए चुने गये २० सभासदोंकी 'कारक समा' है। जिसके एक 'नायक' और दो 'उपनायक' होते हैं। नायक या उपनायकके देहावसानपर वही कारक सभा दूसरा नायक चुनती है। यही व्यवस्था 'इसिगिरि विहार'-की भी है।

कारडी नगर इसी भीलके किनारे उत्तर और पश्चिम श्रोर वसा
हुश्रा है। भीलके चारों श्रोर सुन्दर बॅगले श्रोर पहाड़-चृत्तोंसे हरे-भरे
हैं। भीलके चारों श्रोर कोलतार की हुई सुन्दर सड़क है। काएडीके
शेतिहासिक स्थानोंमेंसे श्राधिकतर भीलके उत्तरी तटपर, दन्तमन्दिरके

पम जड़े हुए हैं। भीतर लोहेके सीक्चोंके भीतर चौदीकी बड़ी स्त्पाकार विटारी या 'करण्डुवा' है। इस 'करण्डुवाके' भीतर एकके नीचे एक सात छोटे शुद्ध सोनेके 'करण्ड' हैं, जिनपर रत और मोती जड़े हुए हैं। सबसे भीतरवाले करण्ड में पवित्र दन्तघात है, जो रतसे बिल्कुल द की हुई है।

दन्तधातुका इतिहास बहुत ही लम्बा है। पाली भाषाने इसपर 'दलद वंश' नामक एक पुस्तक है। लङ्काके प्रसिद्ध इतिहास 'महावंस" -में भी इसका इतिहास -दिया हुन्ना है। 'महावंस' ४८३ ई० पूर्व से १८१५ ई॰ तकका एक परम प्रमाणिक इतिहास है। महावंसकी कथाका संचेप यह है। ४६३-१ई० पूर्व भगवान् बुद्धके कुशीनारामें -कसया, गोरखपुर परिनिर्वाणके समय भगवान्की दाहिनी दाढ़वाला दित बचकर कलिङ्गकी (गोदावरी, विजगापद्दन, गञ्जामके ज़िले ) राजधानीमें पहुँचा । यहाँपर वह ग्राठ सौ वर्ष तक रहा । ३०५ ई०के - क़रीब कलिङ्गकी अवस्था अशान्त होनेसे, वहाँके राजाकी आजासे शिरके वालोंमें छिपाकर एक राजकुमारी द्वारा वह लंका पहुँचा। उस समय राजधानी ऋतुराघपुर थी। वहाँ इसके लिए एक ख़ास मन्दिर बनाया गया। १३०० ई०में विजयी तमिल राजा इसे फिर भारत ले गया। इसे प्रतापी राजा पराक्रमबाहु, तृतीय (१२६८-१३०३) -द्रक्षिक विजयके बाद फिर लंकामें लाया । इस समय राजधानी रि -पोलन्नारुवमें पुलस्यनगुर थी, वहाँपर भी इसके लिए पत्थरका सुन्दर मन्दिर बनाया गया । त्राज भी वह छोटांसा सुन्दर अपनी टूटी-फूटी श्रवस्थामें दिखाई पड़ता है। किन्हीं किन्ही लेखोंमें कहा गया है, कि -१५६० ई०के क्रीब वह पोतु गीर्ज़ी लोगोंके हाथमें त्राया; स्रौर वह उसे गोत्राः ले गये। पेगुके व्रह्मा राजाने उसके बदलेमें बहुत धन देमा चाहा; किन्तु गोत्राके धर्मान्ध पादरीकी- श्राशासे वह जला डाला गया, श्रौर उसकी मस्म पोर्तु गीज गवर्नरके सामने समुद्रमें फेंक दे गई। कहते हैं, १५६६के करीब विक्रमबाहु चतुर्थने उसकी जगहि

चलते हैं। श्रन्तिम पाँच दिनोंका उत्सव 'रन-दोली-बेम।' कहा जाता है। इसमें सबसे पीछे चार ढॅकी हुई डोलियोंमें भिन्न-भिन्न देवियोंके श्राभूषण तथा पवित्र वस्तुये चलती हैं। शुरूसे श्राखिर तक नारि-यलके खोपड़ोंकी जलती मशालें होती हैं। बाजे मुख्यतः ढोल, भाल, डमरू, रोशनचौकी के होते हैं। स्कन्दस्वामीके मन्दिरके वाजेवाले तामिल होते हैं। उनकी श्रावाज़ श्रीर सुर श्रच्छा होता है। नाचनेवाले नाना प्रकारके पुराने ढड़के श्राभूषणों—सोनेके कड़ण, केयूर, हारसे सुसज्जित होते हैं। स्त्री-पुरुषके रूपमें, कभी साहिबके रूपमें, तीन हाथ ऊँची लकड़ियोंपर बड़ी मौजसे चलते हुए, नट श्रनेक हसाने वाली चेष्टायें करते हुए लोगोंके लिए वड़े मनोरक्षक होते हैं।

पहले इस उत्सवमें केवल चारों देवालयों के ही जलूस सिम्मिलित होते थे। महाराज कीर्ति श्रीराजिं हके (१७४५-१७६०) समय, जब मिन्नु सङ्घकी स्थापनाके लिए श्यामदेशसे प्रधान प्रधान मिन्नु श्राये थे, उसी समयसे भगवान् बुद्धकी पवित्र वस्तुयें मी इसमें निकाली जाने लगीं। दन्तधातु उत्सवों में भी बाहर नहीं निकाली जाती। श्रान्तिम दिन चारों देवालयों के कपुराल (पुजारी) राजके दो बजे से ही जलूसके साथ कार्यडीसे ४ मील दूर 'गन्नुरुव' गाँवमें, महा-बली गङ्गाके तटपर पहुँचते हैं, जहाँ सूर्योदयके समय ही श्रलंकता नावपर चढ़ देवालयकी सोनंकी तलवार श्रीर स.नेके कल्याको लेकर गङ्गामें जा सूर्यकी लालीके साथ जलमें तलवार मारते हैं। उसी समय दूसरे परिचारक पिछले सालके जलको गिराकर नया जल मर लेते हैं। इसके बाद जलूस उसी तैयारीके साथ लौट श्राता है।

प्रधान द्वारमें घुसकर बाई श्रोरका रास्ता पुरानी राज-कचहरीकी दीवानआम श्रोर जाता है। सिंहलभाषामें इसे 'मगुल मडुव' मंगल-मगडल कहते हैं। यह लकड़ीकी खुली बारहदरी, 'हल्मील्ल' काष्ठके विशाल खम्भोंपर खपड़ेलसे छाई हुई हैं। श्राजकल सालके कुछ भागोंमें यहाँ सुप्रीमकोटका इजलास हुआ करता है। यह मगडप

जो अनुराधपुरके इस महावीधिवृत्ति लाकर लगाया गया है, जिसे समाट् अशोककी पुत्री भिन्नु श्री सड्धमित्रा बुद्धगयाके वोधिवृत्त्ति लाई थीं। नाय देवालयके उत्तर तरफ़ सड़ककी दूसरी तरफ़ 'महादेवालय' विष्णुका मन्दिर है। इसे इतना पवित्र मानते हैं कि पुजारीके सिवा दूसरेको देव-दर्शन भी नहीं भिलता। यहाँ पश्चिम तरफ़ कुछ दूर दूसरी सड़कपर 'कतरगमुव' (कार्तिकेय या स्कन्द) देवालय है। चौथा प्रधान 'देवालय' 'पहिनी' देवीका है।

काएडी नगर यद्यपि समय-समयपर त्रानेक बार पोर्तुगीज़ डच श्रीर श्रगरेज़ों द्वारा जलाया गया, तो भी १८१५ तक इसने श्रपनी स्वतन्त्रता कायम् रवस्त्री । स्त्रापसकी फूटसे लंकावालोने पोर्तु गीज़ोंका बुलाया। पोतु गीज़ों के मुकाबलेके लिए काएडीके राजाम्राने डचोंको बुलाया, जिसका परिगाम उन्होंने वडा ही कडुन्ना पाया । पीछे डचोंके। इटानेके लिए उन्होंने ऋँगरेजांके। निमन्त्रण दिया। १७६६ श्रीर १७६७में श्रॅगरेज़ोंने डच लोगोंके हाथसे समुद्र-तटके प्रदेशोंको छीन लिया। जनवरी १८०३ ई०में अगरेजोंने कारडीवालोंके साथ पुनः युद्ध-घोषणा कर दी। काएडीको दख्लकर वहाँ ऋगरेज़ोने ऋपनी एक छोटीसी फ़ौज रक्खी, लेकिन थोड़े ही दिनामें ज्वर ग्रौर बीमारी-से यह इतनी निर्वल हो गई, कि काएडोवालीने उसे पराजितकर फिर अपना अधिकार जमा लिया। मेजर डेवी कैंद होकर १८१२ तक कारडीमें रहकर वहीं मरे। १६०५के बाद कुछ दिनोंके लिए शान्ति रही । १६१५में श्रंगरेजोंने फिर युद्ध छेड़ा । श्रव की बार राजा श्रीविकमराजिंसह गिरपतार कर लिये गये। वे केंद्र करके एत्नोर ( मद्रास ) भेज दिये गये।

कारडी प्रदेशवाले पहाड़ी लोग सबसे पीछे तक स्वतन्त्र रहे। उन्होंने अपनी पोशाक, नाम, रहन-सहनका अपनी पुरानी सम्यताके अपनी प्रानी यही कारण है जो कारडीवाले लोग नीचेवाले समुद्र-तटके लोगोंका—जिन्होंने किश्चियन नाम और वेषको सियों

तकमें बहुत श्रिषकतासे जारी करा दिया है— सम्मानको दृष्टिसे नहीं देराते। कारडी-प्रदेशमें न्यिको पोशाक वही पुरानी सानी है। वह कराको दो तरफ फाइकर रखती हैं, नी चेवालों की तरह बिना फाड़े हुए नहीं। कारडों के लोगों में दो जातियाँ जची समभी जाती हैं, 'रदल' ख़ौर 'गोबी'। 'रदल' पुराने राजाओं तथा राजामात्यों के वंशाज हैं। 'रदल' का राब्दार्य 'राजलोहित' है जो राज पुत्र शब्द-सा-ही है। इनकी सख्या १,००० से बहुत अधिक नहीं होगी। ये लोग विवाह श्रापन ही में करते हैं, दूसरी जातिकी कन्या न लेते हैं न देते हैं। ये लोग प्रव भी अच्छी भू-सम्वत्त रखते हैं। गोबी लोग वैश्य हैं। इनकी संस्कारमें अत्यन्त बटे हुए इन गोवियों को कवरी गोबी तुरझ निगाहसे देखते हैं और उनसे विवाह श्रादि सभ्वन्य रखना बुरा मानते हैं।

### ४ कालम्बोकी सैर

जिस तरह श्रॅगरेजी-राज्य रथापित होनेसे पहले कलकता कुछ भी
नहीं या, निदेशी शासनने परले कोलम्मोनी भी वही दशा यी, पर आज
कल रोलम्बो पेयल लहाके हो लिए नहीं, समस्त संगारके लिए एक
विरोग स्पान रखता है। १४वीं शताब्दीके तृतीयांशमें जब कि विकमबाहु तृतीय (१३५७-१३७४ ३०) व योलासे लहापर शासन कर रहा
या, उनके प्रधान मंत्री श्रूचने तरने प्रजानकोनार- तामिल वर्तमान
कोचम्बोसे ६ मीचपर जयवर्द नपुर दसाया। जयवर्द नपुर तबसे अन
कर होहेरे ही नामने प्रविद्ध है। लंकाको जिस समय पार्चाल्य
लाखिने सम्मुद्ध परना पहा या, उस समय यही राजधानी था।

१५ - नवम्बर १५०५ ई॰का सर्वप्रथम दोम्-लोरेन्सो द-स्रल्मेदा प्रथम पोर्तगीज़ कीलम्बो पहुँचा; श्रौर तभीसे इस अप्रसिद्ध कोलम्बोका भाग्योदय होने लगा । पोर्तगीज़ीने कोलम्बो-निवासियोंपर वड़ा प्रभाव शाला । सिंहल-इतिहास 'राजावलिय'के श्रनुसार उनके विषयमें राजा-का इस प्रकारकी स्वना दी गई थी— हमारे कोलम्बोके वन्दरमें एक जातिके लोग हैं, जो रगमें सफेद हैं। ये लोहेके जामा श्रीर लोहेकी ही टोपी पहनते हैं। ।ये एक च्या भी एक स्थानपर नहीं खड़े होते; सर्वदा इधर-उधर धूमते रहते हैं; ये पत्थरके ढेले खाते हैं, स्रौर रक्त पीते हैं; ये एक मछली या लेमूके लिए दो-तीन अशर्फ़ियाँ दे देते हैं। युग-भर पर्वतपर विजलीके गिरनेसे उतनी आवाज नहीं होती जितनी इनकी तोपोंकी होती है। इनके तोषका गोला कोसों तक पहुँचता है, श्रीर पत्थरके किलेको भी छिन्न-भिन्न कर देता है।" पोर्तगीज़ राज-दूत .खून धुमाफिराकर तीन दिनमें दर्वारमें पहुँचाया गया। यद्यपि कोटे कोलम्बोसे ६ ही मोल है। उस समय मुसलमान व्यापारियोंने बहुत कोशिश की कि लोरेन्सो सफल-मनोरथ न हा; वयोंकि उस समय-लङ्काका सारा ही व्यापार इन्हीं मुसलमानोंके हाथमें था। (ये मूर' कहे जाते हैं )। परन्तु लोरेग्वोका अभीष्ट विद्ध हुआ। राजा वीरपरा-कमबाहु ऋष्टमने पोर्तगालकी संरक्ता स्वीकार की; श्रीर बदलेमें दार-चीनीका भेंट प्रदान की।

योड़े ही दिनों बाद पोर्तगीज़ोंने कोलम्बोमें अपना किला बनाया।
१५२४में, पोर्तगाल-नरेशके आज्ञानुसार यद्यपि यह किला तोड़ दिया
गया; तोभी कोलंबोकी उन्नित होती ही गई। १६४४ ई० तक कोलबोपर पोर्तगीज़ोंका फंडा फहराता रहा; इसके बाद यह हालेंडवालोंके
हायमें आया। अन्तमें १५ फ़रवरी १७६६में इनोंसे अगरेज़ोंने छीन
लिया। इस प्रकार कोलंबो छे।टेसे महुआंके गाँवसे बढ़कर आज
प्रायः ढाई लाख आबादीका एक आधुनिक नगर बन गया। जिन
तीन पारचात्य जातियोंका प्रभुत्व कोलंबोपर रहा; उन्होंने अपने अनेक

चिह्न छोड़े हैं। पोर्वगीज़ीका सबसे बड़ा चिह्न उनके द्वारी बनाय गरे लाखों रोमन कैपलिक रैसाई है। ये लोग वलपूर्वक हैवाई वनाय गरे थे। कोलबोमें इनकी यथेष्ट संख्या है। डचोंकी बनाई हुई कितनी ही इमारतें श्रव भी मौजूद हैं।

भारतसे यहाँ त्रानिके दो रास्ते हैं, एक तो धनुपकोडीसे रामिश्वरम् जहाजपर बैठकर दो घंटेमें मन्नारकी खांबी पार हो, रेल द्वारों १२ घंटेमें कोलबो पहुँच एकते हैं। श्रयवा वम्बईसे जहाज़में बैठकर केलिबों श्रा सकते हैं। अधिकतर भारतीय पहलेही रास्त्रेसे आते हैं। भारतमें आने जानेका केलवेका सबसे बड़ा स्टेशन मदीना पहले मिलता है । पर हमारे यात्रीके। यहाँ न उतरकर एक स्टेशन श्रीर श्रागे कोर्ट स्टेश्नेन में पर जाना है गा। टटेशनसे बाहर श्रापका चेर्दागा ही यी हर्द के निहीं मिलेंगे; हाँ रिक्शा श्रौर मेटरें श्राप चाहे जितनी लें लें । यदि श्रापे श्रेगरेज़ी जानते हैं ता भाषाकी कठिनाई आपके। विलक्किन नहीं होगी लैकिन एक वातके लिए श्रापके। सावधान रहना चाहिए; श्रीप किसी का 'छली' न कहें। रेलवे कुलीका 'पार्टर' कहेकर आप बुला सकते हैं। यो ते। आप उसकी पे। शाकसे और अंगरेज़ीमें वातचीत किंग्नेसे 'कुली' कहनेकी हिम्मत न करेंगे; तो भी श्रापकें। ख़ाबरदार करेंदिनों त्रावश्यक है, क्योंकि 'कुती' राज्द उनके लिए बहुत प्रतिस्टि है। यह उन भारतीयोंके ही लिए व्यवहृत हाता है, जी व्यहाँके चाय और रनरके बगीचामें काम करनेके लिए लीखोंकी संख्यामें श्राते हैं नि

स्टेशनसे यदि आप पसंद करें, तो किरायापर मोटर कर सकतें हैं; कि उहमारे कुछ एतर भारतीय मित्रोंकी सम्मति तो यही थीं, कि यहाँ एक ही चीज़ सस्ती है और वह है रिक्शा । भूमस्यरेखांके सिक् है अश दूरपरके इस स्थानमें १२ बजेकी धूपमें जिंगे पैर रिक्शा लिये मागते हुए, इन आदिमियोंका देखकर आप अवश्य गार्वामीजी की किहें चौपाई, सा भी लक्का-कांडकी कहें विना ज रहेंगे । स्टेशनसे सबसे पहले आपका यहाँकी चौरंगी या ठंढी सबकती और चलना चाहिए ।

इसे फ़ोर्ट कहते हैं। फ़ोर्ट स्टेशनसे बहुत दूर नहीं है। इच्छा है। तो स्टेशनके सामनेवाली ट्रामसे आप दो मिनटमें पहुँच सकते हैं। योड़ी ही दूरपर चहारदिवारियोंसे घिरी कुछ बारकें मिलेंगी; यही 'चामसे अंगरी' है। लक्कामें चावलका सबसे बड़ा ज़ख़ीरा यही है। आपका मालूम हेाना चाहिए कि इंगलेंडकी मींति लक्का भी शायद तीन माससे अधिकके लिए अनाज नहीं पैदा करता। यहाँकी पैदावार है चाय, रवर और नारियल। इससे आप चामसे के अन्त-भएडारका महत्त्व समर्भेगे। चावलका व्यापार अधिकतर मासी हिन्दू चेट्टियोंके ही हाथमें है। यहाँसे कुछ आगे चलनेपर चौरगी आरम्भ हा जायगी। दानों तरफ विशाल भवन हैं; जिनमें बड़ी-बड़ी अंगरेज़ी कम्पनियोंकी दूकानें हैं। कहीं-कहीं, केाई-केाई भारतीय व्यापारी भी मिलेंगे। इन भारतीय व्यापारियोंमें अधिकतर गुजराती खोजे और वोहरे मुलतानी मुसलमान हैं। ये जवाहिरात और रेशम आदिका व्यापार करते हैं ?

श्राप इसी सड़कसे कुछ हो मिनटोंमें कोलंबो वन्दरपर पहुँच जायँगे। केलंबोका यन्दर स्वामाविक वन्दर नहीं है। १ = १ कि तक वाल लड़ाका सबसे वड़ा बन्दर था। सहस्राव्दियोंसे श्राप्त, ईरान, चीन, जावाके व्यापारी यहीं श्राकर मिलते थे। १ = २ के बाद करोड़ों रुपये लगाकर कोलंबोका वड़ा वन्दर तैयार किया गया, श्रीर उसके साथ ही लदमी देवी भी गालसे हट गईं। इसमें विशालकाय पवासों जहाज़ श्रयना-श्रपना लंगर ड ले खड़े रहते हैं। दिनके। कभी दिखाई घोड़ोंकी लहरोपरकी दौड श्रीर कभी उनका श्राकाशमें उड़ना देखनेके लिए कितने ही लोग श्रापका एकत्रित मिलेंगे। रातके समय तो बिजलीकी रोशनीसे चारों श्रोर—स्थल-जल जगमगा उठता है। यदि श्राप चाहें, ते। श्राठ श्राना पैसा फेंककर, छोटी मोटरनावपर चढ़ सकते हैं; दो घंटेमें वह श्रापका सारे बन्दरकी सैर करा देगी। यदि फ्रांच, श्रंगरेज़ी, श्रमेरिकन, जर्मन, जापामी किसी जहाज़के देखनेकी इन्झा

है। तो वह भी मुश्किल नहीं, ज़रूरत सिर्फ़ रुपयेकी है।

वन्दरगाहसे निकलने पर अब दाहिनी आरको सबकपर हा जाना चाहिए। दो मिनटों में अब आप उस सहक पर पहुँच गये, जा यहाँकी सबसे पिवत्र सहक है। यहाँ वडे डाकघरके सामने बगीचेका दरवाजा-सा दिखलाई पड़ेगा, जिसके दरवाजेपर ज्येष्ठ-तेंशाखकी धूप-में, काली ऊनी केट पहने हुए पुलिसमेन खड़ा है। पुलिसमेन ही वयों; आपको बारह वजे दिनमें कितनेही सिंहाली साहव मी, गर्म ऊनी लवादेदार केट पहने मिलेंगे; आख़िर उन बेचारोंके लिए यदि प्रकृतिने जाड़ा नहीं दिया तो क्या वे ऊनी कपड़ोंके पहननेका शोक ही न पूरा करे १ यही वया, आपमेंसे कितनोंको तो उस कड़ाकेकी गर्मीमें इन साहबोंको उवलती चाय और काफ़ी पीते भी देखकर असस मालूम होगा। लेकिन आपको समस्ता चाहिए कि कितनी ही बातोंमें जंका और उसकी राजधानी भारतसे सदियों आगे बढ़ आई है।

यही वगीचेवाला घर 'कीन्स हीस' महारानोका घर कहा जाता है, क्योंकि यह उस समय बना था, जब महारानो विक्टोरिया राज्य-शासन करती थीं। यही 'वाइसीगल लाज' है, जिसमें सीलोनके गर्बनर रहते हैं। चुपचाप श्राफ़िसोंका देखते, जरा इस वहनीका पार कर जाइए, अब श्राप फिर समुद्र के तटपर पहुँच गये। बाई भोर कौंसिल-हाल श्रीर सेक टिरियटकी इमारतें हैं। कुछ कदम श्रागे 'बढनेपर नहर पारकर श्राप एक हरे भरे मैदानमें पहुँचेंगे। यदि सायंकालका समय है; सूर्य हा या न हो, पर उसका विप बुक्त चुका हो; तो विशाल नीले समुद्रकी लहरोंपरसे श्रानेवाली हवा एक वार श्रापके तीनों ही ताप भुलवा देगी, शारीरिक तापकी तो बात ही क्या ? यदि कहीं कराल कालके चक्रसुदर्शनसे श्रातं, सहसाशुको सागरके श्रनन्त गर्भमें लीन होनेका श्रवसर श्रागया हो, तव तो कहना हो क्या है। नीचे श्रापके पैरोसे श्राकाशके छोर तक, सारा समुद्र लाल हो जाता है। उसकी अनन्त र्छाटें श्राकाशके छोर तक, सारा समुद्र लाल हो जाता है।

पढ़ी कुर्सियोंपर ज़रा बैठ जाइए; देखिये, लहरें कैसे एक दूसरेवर चढ़ाई करती श्रापके पैरोंके नीचे तक श्राजाती हैं। इस नहरसे प्रायः है मील भर कैला हुश्रा यह मैदान, कोलम्बोका सबसे रमणीय स्थान है; यद्यपि हरी घासके फ़र्श, मामूली बेचें श्रीर किनारेपर वँचे पत्यरोंके बाँधके श्रातिरिक्त, मंनुष्यने इसके शृङ्कार के लिए कोई साधन नहीं अस्तुत किया है, तो भी यह बहुत ही रमणीय है।

यहाँसे सामने गहरी रामरज मिटीमें रंगा हुआ प्राप्ताद दिखाई दे रहा है; इसे आप रामरजमें रंगा हुआ सममकर तापसोंकी कुटिया न समभें। यह है 'गालफेस होटल' फ़ेंचमें 'होतेल दिल्युस्'। यह हैं पेरिसका (परी) दुकड़ा। इसके हातेमें सैकड़ों मोटरे देखकर आपको युक्दोंक्का मैदान याद आने लगेगा। समुद्रके तटपर बाहरसे मोली-माली सी मालूम होनेवाली यह इमारत अन्दरसे वैसी भोली नहीं है। जीवनके आनन्दको लूटनेके लिए, कितने ही कोलम्बो-वासी सिंहाली साहब इसमें ही वास करते हैं। भीतरकी स्वच्छता, सौन्दर्य, सिन्यमता के लिए क्या कहना है ? यहाँ आवश्यकता है, रुपये और हृदयहीन इदय की। यहाँसे दिल्या दिशाकी सक्क, पचासों मील तक समुद्रके किनारे किनारे चली गई है। इसीपर कोलम्बोसे ६ मीलपर, समुद्र-तट-पर दूसरा सुन्दर 'मोंट लेवनिया होटल' है। यह अपने समुद्रक स्नानके लिए विशेष प्रसिद्ध है।

होटलोंकी सैरके बाद अब आप कोलम्बोके बड़े बाज़ारमें चिलए, यह पेट्टा कहा जाता है। सबक पतली है, इसमें ट्रामकी दुहरी लाइनें भी हैं। भीव यहाँ भी बड़े बाज़ारकी ही तरह है। मारवाड़ियोंकी जगह, यहाँ गुजराती बोहरों और खोजोंने ले रक्बी है। इन गुजराती मुसलमानोंमें कितने ही करोड़पति हैं। अभी फ़ोर्टमें एक बड़ें मार्केकी ज़भीन, एक बोहरे सेठने दस लाखसे ऊपरपर खरीदी है, अब वह उसपर १५ लाख और खर्च करने जा रहा है। उससे पहले हीसे 'ग़फ़ूर बिल्डिक भी शानदार' हमारत फ़ोर्ट में बन्दरके पास खड़ी है; यह त्रपेता, क्वर्की अधिक पसन्द करते हैं। इसी सबकपर सर रामनाथन-का मन्दिर बन रहा है। चिदम्बरम् श्रीर मदुराके नमूनेके पत्थरके मगड़प बन रहे हैं; लाखों रुपये व्यय हो रहे हैं, पर सर साहबका, इन पत्थरके मकानोंके खड़े करनेकी जितनी भक्ति है, उतनी उन अपने सह-धर्मियोंके लिये नहीं, जा हज़ारों की संख्यामें हर साल ईसाई बनते जा रहे हैं। शायद उन्हें मन्दिरवालोंकी अपेता मन्दिरका अस्तित्व श्रिधक वाव्छनीय है। इसका मतलब यह नहीं, कि सर रामनाथन् लोकापकारक कार्योंसे अलग रहते हैं। वे जाफनामें अपने धनसे लड़कों श्रीर लड़कियोंके दें। कालेज चला रहे हैं। अमेरिकन रमणासे विवाह करनेपर भी, वे पक्के हिन्दू हैं।

अव हमें पेहाकी सीमा छोड़कर एक दूसरे भागमें, चलना है, जिसमें रायल कालेज, जादूघर, घुडदौड़, टाऊन हाल और सिनामोन-गार्डन मुह्ला है। रायल कालेज लंदन यूनिवर्सिटीसे सम्बद्ध सरकारी कालेज है; उसके। श्रव यूनिवर्सिटी-कालेज कहते हैं। सीलानमे श्रपना विश्वविद्यालय न हानेसे, यहाँ सभी कालेज लन्दन-यूनिवर्सिटीकी ही परीक्षा दिलाते हैं। इनमें सिर्फ यही यूनिवर्सिटी कालेज है, जहाँ वी॰ ए० तककी पढ़ाई होती है। मैटिक तककी पढ़ाईवाले स्कूल भी यहाँ कालेज ही कहे जाते हैं। ब्रागे चलकर अब हम 'सिनामोनगाडन' दारचीनीके व्याचिमें प्रवेश करते हैं; लेकिन अव यह दारचीनीका वगीचा नहीं है, पहले, पोर्तुगीजों ग्रौर डचोके कालमें था। ग्रव ते। यह केालम्बाके मन कुवेरोंक वँगलोंसे सुशाभित है। इसीमें, 'टाऊन-हाल' है। यह सीलानकी सर्वोत्तम इमारतोंमें है। अभी हात हीमें तयार हुन्ना है; टाऊन हालके सामने विक्टोरिया पार्क है। वगीचेकी कोई उतनी विशेषता नहीं है। इससे टेनिस खेलनेके कई चेत्र हैं। उसके वाद आपका जादूघर दिखलाई पडेगा। समी जादूघरोंकी तरह यहाँ भी मृतियाँ, शिलालेख, मुदें जानवर रक्ख हुए हैं। विशेषता है, एक सङ्गमरमरकेसे पत्थरसे वने लङ्काके चित्रकी, जिसमें पहाड़ोंकी केंचाहयां श्रीर दूरियां, बढ़ी श्रन्त्री तरह दिखलाई गई है । म्यूजियम के ही एक कानेमें पुस्तकालय है । पुस्तकालय लक्काके याग्य नहीं है । इसीमें सीलान-शाखा एसियाटिक सेासाइटीका पुस्तकालय मी शामिल है । तोमी मुक्ते तो बहुवा बढ़ा निराश होना पड़ता यां। मालूम होता है, सीलानके लोग श्रंगरेज़ी माषापर जितन, ध्यान देते हैं, उतना साहित्यपर नहीं। म्यूजियमके पान एक दूसरी पंज्लिक लॉय री भी है ।

म्यू ज़ियमसे अब मर्दाना स्टेशनका चलना चाहिए; टाऊन हालेंसे
थाड़ी ही दूर आगे मसजिद मिलेगी। मर्दाना स्टेशनके वास एक और
भी मसजिद है। इसका आहाता बहुत लम्बा-चीड़ा है। मर्दानाके
चारों ओरफी बस्ती खूब घनी है। स्टेशनके बाहर मदन कर्यनीका
सिनेमा है। केलम्बे।में मदन-कम्पनीके तीन सिनेमाघर है। मर्दानाकी
पूर्व जानेवाली सड़कपर यहाँका सबसे बड़ा बौद-कालेब आनन्द-कालेब
है, दढाई लन्दनके एफ० ए० तक है। ईट-चूनेपर इन लोगोंने भी
लाखों रुपये कुर्ज़ कर लिये हैं। अन्य बौद-शिच्चा-संस्थाओं नालन्दा
कालेब, महवाधी कालेब, और कन्याओंका 'विशाखा कालेब' है।
शिच्चामें लक्का भारतसे बहुत आगे है; इसलिए लक्कावासी बौद-बन्धुओंका इघर ध्यान आकृष्ट होना आवश्यक ही है, तामी शिचाका बहुतसा
काम ईसाइयोंके हाथमें ही है, यद्यपि अब में भी बौदोंकी जायतिका
अनुमव करने लगे हैं।

केलम्बाकी उत्तरी सीमा केलनी कल्याणी गक्का है। इसीके किनारे कल्याणी-विहार है, जे। लक्काके सर्वोत्तम बौद-तीयोंमें है। अमावस्या और पूर्णिमाके दिन आप यहाँ हज़ारों खी-पुरुषोंका पायेंगे। अभी हाल हीमें एक एहस्पने विजलीकी रोशानीके लिए इंजन लगवायां है, और देा लाख रुपये लगाकर मन्दिर वनवानेका काम आर्रम करें दिया है। केलनी-विहारसे डेढ्मीलपर केलनिया स्टेशन है, जिसकें पास ही विद्यालक्कार विद्यालय है। यह विद्यालय मिन्न ब्रोंका है, जिसकें पास ही विद्यालक्कार विद्यालय है। यह विद्यालय मिन्न ब्रोंका है, जिसकें

ग्रिषकतर भिन्न ही पढ़ते हैं। इस तरहका एक विद्यालय के।लम्बोर्मेभी है, जिसका नाम विद्योदय है। विद्योदय सबसे पुराना ग्रौर विद्यार्थी एएएगमें भी सबसे वडा भिन्न विद्यालय है। लड्का के बौद्ध भिन्न ग्रोका वर्णन में एक दूसरे लेखमे करना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ लिखने की कोई ग्रावश्यकता नहीं।

केलिनया स्टेशन से हम एक मील पैदल चलकर कल्याणी गङ्गाके घाटपर पहुँच सकते हैं, श्रौर इसके उस पार ट्राम है। यह ट्राम १० सेट प्राय: ६ पैस में फ़ीट पहुँचा देगी। रास्तेमें पहले श्रापका सिंहाली शहरकी वस्ती देखनेका मौका हाथ लगेगा। कही-कही श्रापका सूखी मछिलियोंकी गंध श्रवश्य वेचैन कर देगी, चाहे श्राप भले ही भारत-वर्षसे ही मत्स्यावतारके प्रभी हों; लेकिन यह तो सारे लङ्कामें साधारण यात है। कुछ दिनके श्रभ्यासपर शायद श्राप भी इसमें कन्नौजकी गिलियोंकी-सी सुगन्ध मालूम करने लगें। ट्राम्वेके दोनों बगलमें सारी छोटी छोटी दूकानें ही हैं। केला श्रौर चाय श्राप यहाँ श्रिधक देखेंगे। यह बात यहीं नहीं सारे सिंहलद्वीपमें है।

केालम्वाकी सैरमें श्रापको कुछ विशेष वातें मालूम होंगी। एक तो कुछ भागोको छोड़कर वाकी सभी जगह मकान एक तल्ले हो हैं। खास वाजारोंको छोड़कर; नारियलके बृद्ध तथा फूल-पत्ते श्राप हर जगह देखेंगे। चाहे काई मास हो, हरियाली सदैव बनी रहती हैं; क्यों-कि यहीं वर्षा हर सप्ताह हो जाया करती है। मई तो वर्षाका मास ही टहरा। मुसलमानोंका छोड़कर यहाँ पदा विलकुल नहीं है। सिंहली त्यिं तो इस प्रकार कुन्ती पहनती हैं कि, श्राधा कन्धा ऊपरके खुला रहता है। शर नद्भा रहना तो उनके लिए धर्म सा है।

एक जगह ग्रोर चिलए। यह है 'हेवलाक टाऊनमें, इसि (ऋषि) पतनाराम'। यनारसके छ, मील उत्तर सारनाथ है। उसीका यह पुराना नाम है। यहाँ एक छोटा-सा मन्दिर है, जो बड़े ही सुन्दर चित्रों और मूर्तियोंसे ग्रलट्कृत है। यदापि इसे बने हुए बहुत दिन नहीं हुए

तो भी लाग इसका भी कोलम्बाकी दर्शनीय चीजोंमें सम्मते १६१५६० में लक्कामें मार्शल-लाकी घोषणा हुई थी, उसीमें यह कि एक करोइपतिका, तरुण-पुत्र बलिदान हुआ ! उसीमें स्मृति-रज्ञाके लिए, अगवान् बुद्धका यह मन्दिर, उसके घनाट्य पिताने बनवाया है 🖂

## , लंकाके ले। ग और भिचु

यहाँ में त्रावश्यक ज्ञातन्य वातोंका संतेरमें ही दे सकूँगा ह चह सब नवीन लंका (सीलोन) के बारे में।

लक्की आकृति मोती या आमकी तरहकी है। यह उत्तर श्रेंद प° पप' श्रीर ६° प०' तथा देशान्तर ७६° ४२ और दि? परे -मध्यमें है। भूमध्य-रेखाके वहुत समीप हानेसे देश गर्म है और ऋदुमेद न्सष्ट नहीं मालूम होता । यद्यपि बीचकी पहाड़ी ऊँची जगह जुँबर-एलिया त्रादिमें सदी पड़ती है तो भी पहाड़के नीचेकी समतल मृमि लूब गर्म है, जो समुद्र के पास भी बाज वक असहा मालूम होती है। सीलोनकी अधिकतम लबाई २७० मील और चीबाई १३७ मील, चेत्रफले २५% ३३२ वर्गमील है, जो भारतका आठवाँ माग है। १६२१ ईस्वीकी न्मदु मशुमारीमें सीलोनकी जन-संख्या ४४,६८,६०५ थी, जिसमें

बौद्ध २७,६६,८०५ हिन्दू ६,८२,०७३ मुसलमान ₹,०₹,५₹२ ईसाई 4,43,800 श्रान्य SE Y

जातिके विचारसे यही सख्या इस प्रकार है-

| <b>यारपीय</b>            | ۵,१ <b>१</b>             | *၃             |
|--------------------------|--------------------------|----------------|
| पुराने डच श्रौर यूरेशियन | ₹ <b>६,४</b> ₹ <b>६</b>  | <b>*</b> '0    |
| सिंहल                    | ३०,१६,१५४                | ६७             |
| तमिल                     | ११,२०,०५६                | 38E            |
| तमिल (भारतीय)            | ६,०२,७३५                 | १ <b>३°४</b> ) |
| मूर (मुसलमान)            | <sup>२</sup> ,८४,९६४     | <b>६</b> •३    |
| मलाई                     | १३,४०२                   | •₹             |
| वेदा (जगली)              | <b>Y,4</b> ? 0           | ٠٤             |
| <del>ग्र</del> न्य       | <b>૨</b> ૧,દ <b>પ્રદ</b> | •પૂ            |

ढाई हजार वर्षसे पहले लंकामें जो लोग वसे थे उनकी शुद्ध सन्तान त्राज भी जंगलों में हैं। इनका 'वेदा' (व्याधा) कहते हैं। ये लोग शिकार त्रीर मधुपर गुजर करते हैं। एक छोटेसे कोपीन के अतिरिक्त इनके पास त्रीर कोई कपड़ा नहीं होता। सामान में भी एक धनुप त्रीर एक कुल्हाडी, दम। ये खेतो त्रादि नहीं करते त्रीर सभ्य त्रादिमियों से दूर वार जगलों में रहते हैं। कहते हैं, इन लोगों के इसना नहीं त्राता। ये मनुष्यजातिकी बहुत पुरानी त्रावस्था के सजीव उदाहरण है, लेकिन वे लोग नर-मास नहीं खाते।

वेद्दा लोगोंके प्रवंजांका पराजित कर सिहल लोग आबाद हुए हैं। इनकी सबसे अधिक संख्या है। प्रायः दो हजार वर्ष पूर्वसे मदरास-प्रान्तसे तामिल लोगोंका हमला शुरू होने लगा, और तामिल लोग बराबर लकामें आते रहे। इनमेंसे ऊँची जातिवाले तो सिहलोंमें मिल गये और वाको जो पीछेसे आये वही सीलोनी तामिल हैं। इनकी सख्या वाँच लाख है। मूर लोग अरव सौदागरोंकी सन्तान हैं और मलाई लोग मलायासे डचेंके लाये हुए सैनिकाकी सन्तान हैं। डचोंकी अपनी मन्तान आज कल वर्गर कही जांती है।

सिंहल लोगोमें भी १०-११ जातियाँ हैं, जिनमें सबसे ऊबी तथा बहुसंख्यक गोवी जाति है। शिचा,धन तथा प्रभावमें ये लोग बहुत बढेन , चढे हैं। किन्तु सीलोन श्रौर भारतके जाति-भेटमें बहुत श्रन्तर है। सीलोनमें धर्म बदलनेपर भी जाति नहीं टूटती । एक गावी ईसाई होने-पर भी पक्का गोवी बना रहता है ख्रौर केाई भी बौद्ध गोवी उसे लड़की देने-लेनेमें जरा भी ग्राना-कानी नहीं करता। ऐसे दृश्य वहीं विलक्कल साधारण हैं-पति वीद है तो पत्नी ईसाई, मा ईसाई है तो लड़के वौद्ध। धर्म-भेदसे उनके पारिवारिक जीवनमें कुछ भी ग्रन्तर नहीं पड़ता। जाति-भेदके इस सिद्धान्तसे लंकाके वौद्ध नफे मे ही रहे हैं। पोर्तु गीजोने जवर्दस्ती ईसाई बनाना शुरू किया था। उस समय पानी पीते ही हमेशाके लिए ईसाईवाला सिद्धान्त यदि वे लोग मानते तो वहाँका प्रधान धर्म ईसाई ही हो गया था । किन्तु उनकी इस नीतिने फिर ऋपने धर्ममें लौट त्रानेका दरवाजा खुला रक्खा। वहुतसेध नी परिवार जा पोर्तु गीज़ोंके अत्याचारसे ईसाई हो गये थे, उलटकर बौद हा गये और होते जा रहे हैं। १६२१ में पिछले दस वर्षमें जहाँ वौद्ध ११ ६ सैकड़ा वढ़े थ, वहाँ इसाई सिर्फ ५ ४ वढे थे। ग्रीर यह भी वृद्धि ग्रिधिकतर उन तामिल हिन्दुत्रोंकी वजहसे है, जिनमें मदरासकी भाँति यहाँ भी ईसाइयोका काय ऋधिक हो रहा है, तो भी सिंहल लोग ऋब इस जाति-भेदके दे। पके। श्रनुभव करने लगे हैं। हालके चुनावोमे भारतकी तरह वहाँ भी जातिका सवाल उठा जा रहा है। लोगोने जाति-पातिके खिलाफ स्रावाज उठानी स्रारभ्म कर दी है। वौद्ध धर्म भी जाति पौति-के खिलाफ है, इसालए पडे पुजारियोका धमेकी दुहाई देनेका मौका नहीं है।

सामाजिक बुराइयाँ सिंहल लोगोमें बहुत ही कम हैं। १८-१६ वर्ष लड़की के व्याहकी सबसे कम उम्र है। लड़के साधारणतया २६-३० वर्षकी उम्रमें व्याह करते हैं। इस प्रकार वाल-विवाहका नाम नहीं। विधवा-विवाह ग्रार तिलाक इच्छापर निर्भर हैं। इनमें किसो प्रकारकी स्कावट नही। दहेज ग्रादिकी भी प्रथा नहीं है। गाँवसे लेकर शहरतक सभी जगह ग्राज कई वर्षोंसे प्राहमरी शिद्धा लड़के-लडिकयोंके लिए

१२२

मुप्त श्रोर ग्रनिवार्य हैं। श्रपढ़ लोग बहुत कम हैं। सारे लंकामें वेश्यावृत्ति कान्नसे मना है। शराबका वेचना मी स्थानीय लोगोंके ऊपर है। यदि किसी इलाकेके लोग शराब श्राद नशाकी चीजोंकी विक्री रोकना चाहें तो कहनेपर समी वयस्क श्रादमियोंका वोट लिया जाता है श्रीर बहुमत होनेपर दूकान बन्द कर दी जाती है। सीलोनके वहुतसे भागोंमें मादक वस्तुश्रोंका इस प्रकार बहिन्कार हो चुका है।

लंका

लकाके लोग भारतकी ऋपेचा ऋधिक सुखी हैं। उनका मुख्य पेशा चाय, रवर ऋौर नारियलके बगीचे हैं। यद्यपि भूमि बहुत ही उर्बर तथा ऋधिक है, तो भी चावल यहाँ २-३ मास ही खाने-भरका पैदा होता है, वाकी हिन्दुस्तानसे आता है। रवर और चायके वगीचोंमें भी काम करनेवाले कुली भारतीय तामिल हैं। प्रतिवर्ष सत्तर हजारकी सल्यामें बढ़ रहे हैं। इस ऋसाधारण वृद्धिका ही देखकर सिंहल लोग भयमीत हो रहे हैं। श्रौर जब डोनोमेर कमोशनने ५ वर्षसे श्रधिकके भारतसे आये लोगोंका भी वाट देनेके अधिकारकी सिफारिश की, तब उन्होने जो तोडकर इसका विरोध करना आरम्भ किया। उनका कहना है कि यदि भारतीयोंका वोटका अधिकार दिया गया ता अपनी वर्त-मान वृद्धिकी गतिसे वीस-पच्चीस वर्षमे भारतीय (तामिल) ही बहुमतमें हो जायॅगे और हम सिंहल ग्रल्पमतमें । यद्यपि सिंहल लोगोंके भयका काफी कारण है, तो भी इसमें भी शक नहीं है कि भारतीय कुलियों के बिना श्रॅगरेजोके श्ररकों रुपये चाय, श्रौर रवरके जिन बागोंमें लगे हैं वे सूल जायॅगे। ऐसी हालतमें श्रॅगरेज कमी कुलियोकी श्रामद रुकने न देंगे। सीलोनमें जङ्गली भूमि बहुत है। भूमिमें हाथ लगते ही तामिल कुली कुनीगीरी छोड़ स्वतन्त्र किसान वन जाता है; इसलिए प्रतिवर्ष कुिलयोकी मींग भी घटनेकी जगह वढती ही जाती है। इसका वरिसाम स्पष्ट है. ऋर्थात् कुछ वर्षोंमें भारतीयोंकी वह संख्या। सिंहल लोग भी वहु संख्यासे नहीं घवराते; किन्तु वे चाहते हैं कि सिर्फ कुली भारतीय वहाँ रहे, उनके लिए वोटाधिकारमें ऐसे नियम होने चाहिए, जिनसे उनकी अधिकाश संख्या वोटाधिकारसे वंचित रहे, उदाहरणार्थ ५००), ६००) दपया सालाना आमदनीवाले अच्छे शिचित और बहुत वपों से वहीं रहनेवाले भारतीयका हो वोट देनेका अधिकार दिया जाय।

श्रॅगरेज लोग भी उनकी वात मान होते, यदि उन्हें विश्वास होता कि भारत अपने पुत्रोंको सदा चुपचाप लंकामें गुलामी करनेके लिए मेजता रहेगा। फल स्पष्ट है। या तो सिंहल लोग श्रॅगरेजोंके चाय और रबरके वगीचोंके लिए यांस सिंहल मजदूर दें, नहीं तो २०, २५ वर्षमें श्रव्य सख्यामें होनंके लिए तैयार रहे। वर्तमान समयमें कुलियोंकी को मजदूरी है उसपर सिंहल मजदूर मिलना ही असम्भव है। मजदूरी दूनी करनेके लिए वेसिंहल वाग-मालिक मी तैयार नहीं, जो व्याख्यान-मचोंपर इस विपयकी लम्बी लम्बी स्थीचे भाड़ा करते हैं।

लकाका सारा पश्चिमो तमुद्र-तट नारियलके वगीचोंसे ढका है। नारियल बिना कोई देश जां भी सकता है, इसका यहाँके लोगोंके लिए अनुमान करना हो मुश्किल है। समुद्र-तलसे हजार डेड हज़ार फाटकी ऊँचाईतक रवर होता है। रवरके वगीचे अधिकतर अँगरेज़ों के हैं, तो भी लकावालोंका उनमें काफी हिस्सा है। डेड़ दो हजार फुटसे कपरके पहाड़ चायके वागोसे ढ के हुए हैं। ये अधिकतर अंगरेजोंके ही हायमें हैं। ठडा होनेसे ये उनके रहनेके लिए भी बहुत ही अनुकुल हैं।

नुवर एलिया समुद्रतलसे ६,००० फुट ऊपर है, यही यहाँका शिमला है। बारहों महीने यहाँ बनारसके कार्तिक-अगहनकी सी सर्दी पडती है। चारो ओर पहाडोंसे घिरी यह चौरस टपत्यका सीलोनकी अत्यन्त रमणीय भूमि है। इसीके करीव सीता-एलिया है, जहाँ कहा जाता है—रावणने सीताको कैंद करके रक्खा था। लोग इसके प्रमाण-में आस-पासके जगली लाल अशोकके पेडोंको भी दिखाते हैं, तथा

लगे हुए उस पर्वतको भी दिखलाते हैं, जिसके ऊपरकी एक हाथ गहरी मिट्टी कोयले की भाँति काली है।

नुवर एलियाके पास लंकाका सबसे र्जना पर्वत-शिखर पेड तला गल्ल (८,२६६ फुट) है। यह ७३५३ फुट ऊंना है; अधिक क्र्यः समभा जाता है। कहते हैं, मगवान बुद्ध एक बार जब लंका आये थे, तब उन्होंने अपना पद-चिह्न इस पर्वत-शिखरपर अद्भित किया था। फरवरीमे बहुतसे यात्री भीपादकी यात्रा करते हैं। बाबा आदम-से सम्बन्ध रखनेके कारण मुसलमान भी इस स्थानकी पवित्रताको स्वीकार करते हैं।

लंकाका रत्नपुस-प्रदेश रत्नोंके लिए बहुत पुराने समयसे प्रसिद्ध न है। उत्तरी समुद्रमें मोती निकालने का व्ययसाय भी होता है। जंगली हाथी भी जब-तव पकडे जाते हैं; किन्तु इन व्यवसायोंसे आय बहुत बोड़ी होती है।

सीलोन में अधिक संख्या सिंहल लोगोंकी है, जिनमें दो ढाई लाखको छोड़कर वाकी सभी बौद्ध हैं। यहाँ बौद्ध और बौद्ध-संस्थाओं के बारेमें कुछ लिखनेसे पहले यह लिखना आवश्यक है कि पोर्तुगीजों- के समयमें बौद्ध धर्मपर कैसा सद्धट आया था। उन्होंने भी मुसलमानों- की भीत तलवारके जोरसे ईसाई धर्मका प्रचार करना चाहा। मंदिरों- को लोड़ा और जलाया, पुस्तकोंका नाश किया और हाथ लगे भिन्नुओं- को कल्ल किया। इसीका परिणाम है कि पोर्तुगीजकालसे (१५६४-१६३६ ई०) पूर्वके कोई भी मन्दिर, मूर्तियाँ या किताबे लकामें नहीं मिलतीं। यद्यपि इस समय भी सीलोनका मध्य-भाग पहाड़ोंमें स्वतन्त्र था, तो भी कितनी ही बार पोर्तुगीजोंने वहीं भी आग लगाई थी। इस राजनैतिक अशान्तिके समय भिन्नुओंका नियम चलना असम्भव था। और परिणाम यह हुआ कि सत्रहवीं सदीके अन्ततकमें एक भी भिन्नु लंकामें न रह गया, जिसपर तत्कालीन राजा कीर्ति औ राजसिंहने दूत मेजकर स्थामसे भिन्नु मँगवाये और लंकामें नये सिरेसे भिक्ष-संघकी

अतिष्ठा कराई । उसी वक्त बौद्ध त्रिपिटक मी स्थामसे भंगाया गया ।

१७५३ ईस्वीमें मिलु सघकी हुनः स्थापना हुई। इसके बाद ७० द्रुव वर्माकी तत्कालीन राजधानी श्रमरपुरसे कुछ सिंहल लोगों ने मिलु-श्राश्रम प्रहण कर श्रमरपुर निकायकी स्थापना की। उसवें पीछे वर्मासे ही एक श्रीर निकाय रामण्य-निकाय की स्थापना हुई इस प्रकार श्राजकल लकाके वौद्ध साधु तीन निकायोंमें विमक्त हैं स्थापना मी इन्हीं श्रिषकारमें हैं। इनका एक श्रीर भी नियम है कि ये सिर्फ गोवी जाति के लोगोंको ही मिलु बनाते हैं। इसके वाद श्रमरपुर निकाय है रामण्य-निकाय में छः-सात सी ही मिलु हैं। श्रमरपुरकी तरह यहाँ इनमें भी जाति मेदका खयाल नहीं है, तो भी तीनों निकायोंमें यह विनयके नियमोंके पालनमें कढ़ाईसे काम लेते हैं।

पिछले पचास वपामं वौद्ध-भिन्न श्रोने बौद्ध धर्मके श्रध्ययन श्रीन अपापने काफी माग लिया है। इसके लिये श्राचार्य धर्मगलने कोलंबे में विद्योदय-विद्यालय तथा उनके गुरु-भाई श्राचार्य धर्मालोकने कोलंबे नगरके बाहर विद्यालद्वार-विद्यालय (पेलियागोडा) स्थापित किया लिया लिया है हि। दाके श्रध्ययनके लिए बहुत काम किया है श्रीर कर रही है। इनके श्रितिक्त श्रीर में कितने विद्यालय हैं, जिनमें भिन्न श्रोके पढ़ने का प्रवन्ध है। दोडन्द्रवर्मे श्राचार्य श्रीजानातिलोक महास्थित तथा दूसरे कितने जर्मन वौद्ध-भिन्न हैं। महास्थित ज्ञानातिलोकने बहुत सी पाली पुस्तकोंका जर्मन माणा में श्रनुवाद किया है। पाली माणापर उनका पूरा श्रिषकार है। बौद्ध धर्म श्रीर दर्शनके प्रति उनकी श्रदा श्रगाध है।

# ६ लंकामें हिन्दू

१६२१ की जन-सख्याके अनुसार ६८२०७३ हैं। यहाँ मैंने संचेप के लिए हिन्दू शन्दके अर्थको संकुचित करके, उसी अर्थमें प्रयुक्त किया है, जिसमें कि सरकारी कागजोंमे इसका प्रयोग होता है। इन हिन्दुन्त्रों-में सभी वही तामिल (द्राविड़) हैं, जो या तो उनकी सन्तान हैं, जो -सहस्रो वर्षोंसे यहाँ स्त्राकर दसते गये हैं स्रथवा वह अमजीवियोंकी भारी तादाद है, जो चायके बगीचोंमें कुलियो का काम करते हैं। उक्त जन-गणनाके अनुसार कुल द्राविड ११२००६६ है। सभी पहिले हिन्दू थे; किन्तु स्रव इनमेंसे सवा लाख ईसाई हो चुके हैं। यहाँके हिन्दू समुद्र पार होकर भी वैसे-ही कट्टर हैं, जैसे की मद्रास प्रान्तमें। छृत-न्छातका पृणित तथा श्रमानुषिक व्यवहार, विशेषतः उत्तरी प्रान्त जाफनामें श्रमहा है। उपरोक्त हिन्दुश्रोंकी श्रधिक सख्या प्रायः दो ही प्रान्तोंमें वास करती है; यह प्रान्त हैं, उत्तरीय तथा पूर्वीय प्रान्त । उत्तरमें ब्रनुराधपुरसे ही तामिल बस्ती ब्रधिक होने लगती है। पूर्वमे नद्दीकोलाके दित्त्वासे त्रिकोमाली तथा उत्तरतक फैला हुआ प्रान्त पूर्व यान्त है, जिसका शासन-केन्द्र वद्यीकोला समुद्र तटपर वसा है। इस प्रान्तमें भी तामिलोंकी ही वस्ती अधिक है, किन्तु कितने ही भागोमें मलाई तथा मद्राससे आकर बसे हुये मुसलमानोकी संख्या पर्याप्त है। पूर्वीय प्रान्तोंमें हिन्दू सिर्फ खेतीका काम करते हैं। कपड़ा तथा दूसरे प्रकारका भी प्रायः सवका धव काम मुसलमानोंके हाथमे है। इन प्रान्तों में सिहाली भाषा इतनी कठिनाईसे समभी जाती है, जैसे वह -लङ्काकी भाषा ही नहीं है।

वामिल बहे ही परिश्रमी हैं। लक्काकी चाय और रवर उन्हों के परिश्रमका फल है। जिन प्रान्तों में अधिकांश वामिल रहते हैं, वह समी शुष्क प्रान्त हैं। इनमें वर्षा बहुत कम होती है। इनारों वर्षोंसे लक्काके राजा बहे-बहे वालाबोंको बनाकर बूँद-बूँद जल एकतित करनेका प्रबन्ध करते आये हैं। किसी समय जब यह जलाशय सुरांद्रत ये तो मनुष्य दैवकी कृपण्ताका मी अपने पौरुषसे प्रतीकार करता था। बहुत दिनोंसे मरम्मत आदिका इन्तिजाम न होनेके कारण यह जलाशय बहुतसे नष्ट अष्ट हो गये हैं। अगरेज़ सरकारने इधर इनमेंसे बहुतोंकी मरम्मत कराई है, जिससे भिष्यमें बहुत कुछ कृषिकी उन्नति होनेकी आशा है। इनमें कितने ही जलाशय छोटे-छोटे समुद्र जैसे १५,१० मीलके घेरेमें फैले हुये हैं।

यद्यपि यहाँ के हिन्दु श्रों में ब्राह्मणों की संख्या बहुत कम है तो भी दूसरे श्रमाह्मण हिन्दू श्रक्षृतों के नाय वैसाही कठोरताका बर्ताव करते हैं, जैसे कि कोई मालावार के नम्बूदरीपाद । फल इसका यह हो रहा है कि निम्न जाति के श्रक्षृत हिन्दू ईसाई होते जा रहे हैं। तीन-बार लाखकी सख्यामें जो कुली मद्राससे यहां श्राते-जाते रहते हैं, उनकी भी देख-भाल करनेवाला कोई नहीं है। श्राज पश्चिमी समुद्र-तद्यर भी देहातों में श्रनेक गिर्ज तामिलों के लिए बने हुये मिलते हैं। पिछली श्रमंशताब्दी से उद्योगने वौद्धोंको बहुत कुछ जागृत कर दिया है। यही बबह है, जो पिछले दश वर्षों में वौद्ध ११ ६ फी सदों बढ़े हैं। जब कि ईसाई ८ ४ मुसलमान, ६ ७ श्रीर हिन्दू ४ ७ बढ़े हैं।

इघर हिन्दुश्रोंमें जहाँ-तहाँ रामकृष्ण मिशनकी श्रोरसे मी काम है । सि । सि वह उतना नहीं है, जितनेकी श्रावश्यकता है। सब से बड़ी बात यह है कि यहाँ श्रावश्यकता है कितनी ही सामाजिक कुरीतियोंमें क्रान्ति पैदा करने की; किन्तु श्रिषकांश रामकृष्ण मिशन वाले क्रान्तिसे मयमीत होते हैं। यही बजह है कि वह जनताके उन्स्वारोंके स्वीकार करलेनेपर श्रपना कदम उधर बढ़ाते हैं। विख्त

लकाके हिन्दुत्रोंका त्रार्य-समाज जैसी संस्थाकी त्रावश्यकता है, जो यहाँके जाति-पाँति छुत्रा-छुतके बन्बनोंका तीखे नश्तरोंसे फोड़ निकाले, न कि जहरीले फोडेपर साधारण मरहम लगावे । त्रिंकोमालीमें सुननेमें श्राया, कितने ही वर्ष पूर्व वहाँ कुछ त्रार्य-समाजी थे; किन्तु शायद श्रव केाई नहीं है। त्रिकोमालीकी (त्रिकोणामलय) जन-सख्या ६ इज़ार है, जिसमें ५ हजार हिन्दू, बाकी ४ हजारमें ईसाई, मुसलमान, श्रौर सिंहाली बौद्ध हैं। जहाँदो हजारकी संख्या होनेपर भी रोमन कैथलिक ईसाइयों के स्कूल स्रोर लड़ कियों के लिग का न्वेट हैं। वहीं हिन्दुत्रांने बहुत पीछेसे इन संस्थात्रांको खोला है, तो भो कार्य मङ्गलपद है श्रीर रामकृष्ण मिशन इसके लिए धन्यवादका पात्र है। त्रिंकोमालीके हिन्दुन्त्रोमें कितने ही क्लर्कीका काम लङ्कामें ही नहीं बाहर मलाया स्टेटतक जाकर करते हैं। इस प्रदेशके हिन्दू (जहाँ हिन्दू बहुत श्रधिक सख्यामें हैं) व्यापारमें जितने निछडे हुए हैं, उतने शायद ही वहों के हों। यह लोग सिर्फ कुलीगिरी, म्वेती छौर क्लकीं जानते हैं। हिन्दी जाननेवालों का तो यहाँ पता भी नहीं है।

सचेपसे कह देना चाहता हूँ िक, मारवाड़ी वैश्योंके लिए इस तामिल-लकामें बहत चेत्र पड़ा हुत्रा है। यद्यपि यहाँका कपड़ा, गल्ला त्रादिका व्यवसाय मुसलमानोंके हाथ में है; िकन्तु वह मारवाड़ियोंकी व्यापारिक बुद्धि, रुङ्गठन श्रीर पूँजीका सामना नहीं कर सकते। सिंहालियों जैसे सुस्त क्लकोंकी जातिको श्रयवा देशकालानुसार प्रतिमा-विरिहत तामिल जातिको ही वह पञ्जाड सकते हैं। जहाँ काबुली पठान त्रिंक माली, कोलम्बो तक धावा मारते हैं, वहाँ सारे लङ्काका मारवाड़ी-रुद्भय होना श्रव्छा नहीं मालृम होता।

लड़ाके हिन्दुयोका सर्वोत्तम तार्थ स्कन्दस्वामीका मन्दिर दिल्ण लड़ाके खिदर गाँवमें है। हर माल यहाँ श्रावण पूर्णिमाको मेला लगता है। कुछ साधु भी हैं, किन्तु वह अधिक।श भारतीय साधुत्रोंकी भौति जातिपर वोभ-मात्र हैं। कहा नहीं जाता, लड़ाके हिन्दु श्रोंका

मिवष्य कैसा है। श्रमीतक यहाँके हिन्दू चेतनाशूत्यसे जारहे हैं। किसी प्रकारके धार्मिक, सामाजिक तथा श्रार्थिक सुधारकी भावना भी श्रभी इनमें पैदा नहीं हुई है।

#### 9

# समन्तकूट (Adam's Peak)

समन्तक्ट या श्रीपाद, जिसे श्रंगरेजीमें 'ऐडम्स-पीक' मी कहा, जाता है लका (सोलोन) का सबसे पवित्र पवत शिखर है। यह वहाँके तीन सर्वोच्च शिखरों—पिदुरु तला-गल ८२६६ पीट , किरि- गल पीत (७५५० पीट) श्रीर ऐडम्सपीक (७३६० पीट)— में तीसरें नम्बरपर है। श्रिषक ऊचा होनेपर भी उन दो शिखरोंके साथ वह पिवत्रताका भाव नहीं पाया जाता, जो 'समन्तक्ट' के साथ है। सबसें बड़ी बात तो यह है कि यह चोटी बौद्धों श्रीर बाह्म स्विपेकी हिंदी में जितनी पवित्र है, उतनी ही मुसलमानोंकी हिंदी भी ! पिछली रे४- २५ मार्च (१९३२) का मुक्ते यहाँकी सव-प्रथम यात्रा करनी पड़ी।

मदन्त प्रानन्द कीमल्यायन चार वर्षसे यहाँ आये थे। वह अव जल्दी ही स्याम और हिन्दू-चीन (Indo-china) की ओर जा रहें हैं, और इस लिये—फिर कभी मौका मिले या न मिले, ऐसा ख्याल कर - उनकी इच्छा समन्तकृट हो आने की हुई। इतने दिनोंसे यह (सीलोन) रहते हुए भी मैं कभी जा नहीं सका था; और यद्यपि अभी मुक्ते कुछ महीनों और यहां रहना है, तो भी यह सोचकर कि समन्तकृट को यात्रा मार्च और अपल में ही मुकर होती हैं अन्य मासोमें वर्षा और तेज हनके कारण यात्रा कठिन हो जाती है मेरा भी इरादा जानेका है।गया। हमारे साथ अ। एम० एच परेरा पहलेसे ही जानेका तैयार थे। दिन पक्का होनेके दिन, श्री वाड्ने भी-एक चीनी विद्वान, जो आजकल हमारे (विद्यालङ्कार) कालेजमे ही पढ़ रहे हैं, जानेके लिये उत्साह प्रकट किया। इस प्रकार चार आदिमयोंकी मंडली हो गई। स्टेशनतक एक और सज्जन मिल गये। अब हम पाँच हो गये।

केलम्बोसे समन्तकूट जानेके दो रास्ते हैं—एक 'रलपुरा' हेाकर श्रीर दूसरा 'हैटन्' हेाकर । रलपुराके रास्तेमें यद्यपि खर्च कम पड़ता है, तो भी पैदल श्रधिक चलना पड़ता है; इसीलिये पैसेवाले क्या, श्रधिकाश लोग, हैटन्के रास्ते ही जाते हैं । हमारी डाक गाड़ी ६ वजे रातकेंग जानेवाली थी। २३ मार्चकों हम लोग मर्दाना (केलम्बो) गाड़ीपर जब पहुँचे, तो देखा, वहाँ जगह ही नहीं है ! श्रानन्दजी, मेरा श्रीर श्री परेराका टिकट सेकएड क्लासका था श्रीर इस्टरकी छुट्टियोंके कारण ६,६५ रुपयेमे श्राने-जानेका मिला था। गाड़ी में चढ़कर भी हम उत्तर श्राये। कुछ ही मिनटोंमें दूसरी स्पेशल ट्रोन श्राई। उसमें किसी प्रकार हम दोनों मिन्नु कोंके लिए एक वेच खाली कर दी गई।

दस बज चुके थे, जब हमारी गाडी रवाना हुई। हमारे डब्बेके सभी आदमी बीचमें कही उत्तरनेवाले न थे, अतः वह आशा न थी कि कही सोनेका मौका मिलेगा; इसलिये बैठे-बैठे रात बिता देनेका तैयार हा गये।

भारतकी डाकके। लेकर आनेवाली गाड़ीके पहले और दूसरे दरजोंमे निचली सीटोंके ऊपर भी एक-एक सीट रहती है, जिससे यात्रीके सानेका के।ई रास्ता निकल आता है; परन्तु मालूम हुआ कि इस लाईनमें वह बात सिर्फ प्रथम अरेगीमें ही है।

पहले इमारा ध्यान एक कृष्णकाय श्रधेड़ मेम साहेवकी श्रोर गया जब हमने उन्हें फर-फर श्रंगरेजी साडते देखा । जब उनके सायका छे।टा बच्चा राने-चिल्लाने लगा, श्रौर उसे भी उन्होंने श्रॅगरेजीमें चुप कराना शुरू किया, तो हमें मालूम हो गया कि इनका यह स्वांग बनावटी नहीं है। सीलानमें वस्तुतः ऐसे कितने ही परेंचार हैं, जिनके यहा अगरेजी मातृमापाके तौरपर है। कितने ही ऐसे सिंहल परिवार यद्यिप बोलचालकी सिंहल-भाषा बोल तो लेते हैं, किन्तु लिखना-पढना नहीं जानते। हम लोगोंने यह भी देखा कि मेम साहेबकी दो लड़किया जहा कौवेसे भी गोरी थीं, वहाँ सबसे छोटा बच्चा गोरे रग और मुनहले वालोवाला थां! लेकिन इसका समाधान हो गया, जब मालूम हुआ कि रोमन-कथिलक ईसाइयोंमें, अपने पापोंका चमा कराने के लिये, जी-पुरुषोंका अनिवार्य रूपसे अपने पादिरयों वा पात होता है। इन पादिरयों या फादर लोगोंमें बहुतेरे योरोपियन हैं और अविवाहित होते हैं। मालूम होता है, काले रग और पापका एक ही रग है। इसीलिये जब कभी पापकी गहरी चमा हाथ लग जाती है, उस समय यह चमत्कार देखने में आता है कि यद्यपि उसी व्यक्तिमें तो नहीं; किन्तु स्त्री होनेपर उसकी सन्तानमें, कालिमा-रहित स्वेत-वर्ण सन्तानके रूपमें, पादुभूत होती है।

रातको कुछ देरतक तो श्रखनार श्रीर पुस्तकमें गुजारा। इसके
-याद श्रानन्दजी तो कोनेमें होनेसे बैठे-बैठे भ्रपकी लेने लगे। इम
दोनों ऐसे ही समय विताने लगे। यह जानकर सन्तोष हुश्रा कि कुछ
स्टेशनांतक खंडे रहनेके बाद, श्रोबाइ श्रीर दूसरे सज्जनको बैठनेकी
जगह मिल गई है। श्रायः ५२ मील तक तो हमारी गाडी मैदानमें गई
है, किन्तु 'रम्जुककन' से पहाड़ श्रुरू हुश्रा,श्रीर वहां से ५६ मील हैटन्तक पहाड़ ही पहाड़ था। जाते वक्त रातमें जानेसे यद्यपि हम बाहरके
हश्यको देख न सके थे, किन्तु लौटते बक्त उसे श्रच्छी तरह देखा।
पहले निचले पहाडोंपर नारियल श्रीर रवड़के दृक्त बहुतसे दिखाई
पड़ते थे। नारियल का भाव कुछ इधर सुघर गया है, इसलिए उनके
नगीचोंमें साफ-सुथरापन दिखलाई पड़ता था, किन्तु रबड़को कुछ न
पूछिये, कितने ही बगीचे बरसोंसे नहीं पाछे गये हैं। कोई-कोई बगीचे-

वाले भिविष्यकी श्राशापर कभी-कभी सुध तो लेते हैं, जिसके प्रमाण-स्वरूप वृद्धकी जड़के पास लटकती हुई नारियलकी खोपडीमें पाछे हुये हिस्से से दूधकी पतली धार गिरती दिखाई पड़ रही थो। एक पहाड़-को तो नीचेसे ऊपरतक केलेके बगीचेसे ही ढॅका देखा। किन्तु ॲचाई-के साथ नारियल श्रौर रबडके बाग कम होते जाते थे। डेढ़ हजार फीटसे ऊपर चायके वगीचे शुरू हो गये।

लंकाका विचला भाग पहाड़ी है, जिसे पुराने ग्रन्थों में 'मलय' कहा गया है। त्राजकल इस प्रदेशके बहुतसे भागों में चायके बगीचे हैं, जिनके श्रिषकाश मालिक साहब लोग हैं और कुली सब-के सब तामिल भारतीय। इन कुलियों की संख्या सात लाखसे ऊपर है। यह इन्होंकी मिहनतकी बरकत है कि सैकड़ों मील ये पहाड, पैरसे चोटी-तक, पौतीसे लगी बेलाकी फुलवारी-जैसे, चायके बागों में परिणत हो गये हैं।

सबैरे छः बजेके करीब हमारी गाड़ी हैटन् पहुँची। पहले हमें यहाँके एक सज्जनका तार मिल चुका था। किन्तु हम नियत गाड़ीसे न आ सके थे; इसलिये वह स्टेशन पर न मिल सके। 'हैटन्' पहाड़-पर समुद्रतलसे ४१४१ फीटकी ऊँचाईपर वसा हुआ है। इसीलिये यहाँ गर्मी नहीं है; बल्कि यहाँवाले तो इसे बहुत ही सर्द स्थानों में भानते हैं। लेकिन यह सदी हमारे बनारसकी दीवाली की सदीं से कम ही है।

सिंहलमें भिद्धु, जहाँतक हो सकता है, मठों में टिकाये जाते हैं। इमलोग भी एक मठमें लिया ले जाये गये। मालूम हुआ, अभी स्थान-पित भिद्धु सो रहे हैं। हम लोग जबतक शोच आदिसे निवृत्त हुये, तबतक भिद्धु भी जाग उठे। उन्होंने कहा, सर्द जगहमें निद्धा देरतक रहती है। मैंने कहा, विख्कुल ठीक, योरपमें तो नव-दस बजेतक सोना मामूली बात है। वेचारे उहले समभते थे, हम दोनों आगन्तुक

भिन्तु सिहलके हैं, किन्तु उन्हें और भी श्रधिक प्रसन्तता हुई, जब उन्हें मालूम हुआ कि इम भारतीय हैं।

मठके निचले भागमें एक स्कूल है, जिसमें दो सौसे ऊपर लड़के पढ़ते हैं। तामिल श्रौर सिंहलके साथ स्कूललीविड तककी पढ़ाई होती है। श्रासपास सभी चायके बगीचे हैं, जिनमें तामिल कुली काम करते हैं श्रौर वाजारमें भी बहुत-सी दूकानें तामिलोकी हैं। कुलियोंकी भला इतनी कहाँ सामर्थ्य जो वे श्रपने लड़कोंका यहाँ पढ़नेके लिये मेज सकें, किन्तु तामिल न्यापारियों श्रौर क्लकों के वहुतसे लड़के इस स्कूल में पढ़ते हैं। इस भारतीय सम्बन्धका एक स्पष्ट प्रभाव मैने यहाँ देखा कि हमारे ऊपरकी वैठकमें महात्मा गाधी श्रौर देशबन्ध दासकी तसवीरे लटक रही थी।

भिन्नु के। श्राश्चर्य हुश्रा, जब उन्हें मालूम हुश्रा कि प्रायः पाँच वर्षसे सिंहलका सम्बन्ध होनेपर भी मैं सिंहल-भाषा वोल ।या समभ नहीं सकता। उन्होंने कुछ दिनों पहले सिंहली दैनिक 'दिन-मिन" में छुपे मेरे लेखके वारेमें पूछा। मैने कह दिया—में संस्कृतमें वालता जाता था, जिसे दूसरे भिन्नु ने सिंहलमें उल्था किया था। पीछे श्रानन्दजीमें उनकी सिंहलमें घुटने लगी श्रीर में श्रास-पासका दृश्य देखने लगा। सामने हमारे ऐडम्स-पीक-होटल था श्रीर नोचेकी श्रोर दो तीन पतली कतारों में वसा बाजार। पहाड़ोमें जहाँ तहाँ चायकी के।ठिया तथा टीनसे छाई नाटी-नाटी पतली कुली-लाइनें थीं। सिंहलकी विशेषता—-नारियल—का कहीं पता न था। इस ठडकमें उसका फूलना-फलना दर-श्रसल हो हो नहीं सकता था।

श्रव हमारा जलपान तैयार था। पाव रोटी, मक्लन, पानीमें उवाली चावलकी नमकीन सेवइयाँ, वीचमें नारियलके बुरादे-भरे चावलके चीले तालका गुड़--यही नाश्ता था। पानी तो दर-श्रवल श्रमृत था। रातका जगे ही थे, इचलिये निद्रादेवीका वड़ा तकाजा था। खाते ही हमें सोनेका कमरा वतला दिया गया श्रीर श्राठसे साढ़े दस बजेतक

हम साते रहे। श्रीवाङ् भी जगे थे, किन्तु उन्होंने अपना अधिक समयः प्रकृति-निरीच्यामें लगाया।

दोपहरका भोजन हमें उक्त सद्ग्रहस्थके घर ग्रहण करना था, इसलिये इम वहाँ पहुँचे। वहाँ मालुम हुन्ना, यद्यपि यह प्रदेश 'उड-रट्' (उद्-राष्ट्र = ऊपरी देश) है, तो भी यहाँ के सिंहली व्यापारी ऋषिकतर हैं। जनके। मालुम हो गया था कि ऋानन्दजी मास-मछली नहीं खाते। उनके। यह भी समभा दिया गया था कि वह 'उम्मल कड़' भी नहीं खाते, जिसपर उन्हें ऋाश्चर्य होना स्वामाविक ही है। जैसे कोई भारतीय वैष्ण्व किसी मिठाईका यह कहकर छोड़ दे कि उसमें कस्त्री पड़ी है! कस्त्रीकी भीति इस विशेष प्रकारकी सूखी मछलीका भी लोग मसालाकी भीति व्यवहार करते हैं और सभो भाजी-तरकारियों में डालते हैं। ऋाज ऋानन्दजीके कारण जब 'उम्मलकड़' भी नहीं पड़ने पाई, तो मछली मांस कहाँ से ? ऋन्तमें जौके साथ घन भी पीसा गया ऋौर मुभे भी उसीपर सन्तोष करना पड़ा। मुभे तो नारियलके बुरादेके दूधमें बनी मिर्चसे भरी यहाँकी भाजी-तरकारियां श्रच्छी लगती ही नहीं, वैसे तो मछली-मासमें भी वही बात है, तो भो कुछ कामचलाऊ हो जाती है।

एक वजे हमें 'मस्केलिया'के लिये लारी मिली। भिल्नु होनेसे हम दोनोंके लिए ड्राइवरकी वगलमें अगली सीट मिली। सीलोनकी सहके आम तोरसे वहुत ही अच्छी हैं। यहां भी यह पक्की नहीं विलक्ष 'टार'की वनी हुई थी। लेकिन, हर बीस कदमपर घुमाव था, जा यद्यपि हम दोनोंका उतना कष्टप्रद तो नहीं मालूम हुआ; किन्तु श्रीवाह् तो उससे बहुत उकता ही नहीं गये, बिलक हर दूसरे मिनट उनका लारोके खडुमें चले जानेका डर लगा रहता था। दस-वारह मीलकी यात्रा करके उन्होंने तो फतवा दे डाला कि ड्राइवरका मनः फौलादका था और यह भी जाहिर किया कि अब हम लारी द्वारा नहीं लौटेंगे। श्रीपरेराके भी हाँमें हाँ मिलानेसे उत्साहित हो, उन्होंने

जंगल भी था, यद्यपि वे देवदारु श्रौर चीड़-जैसे विशाल न थे। कुछ ही देरमें हम 'मडम्' ( मठम् ) पहुँच गये।

यद्यपि बहुतसे आदमी अभीसे टिकने लगे थे; तथापि हमें मालूम है। गया था कि यहींसे असल चढाई शुरू होती है। तीन पौने-चार भीलकी कठिन चढ़ाई, एक ही बारमें, स्योदयसे पूर्व पूरा करना आसान काम न था। इसलिए अगले और आखिरी पड़ाव 'इन्-दि-कटु-पान' या 'गेत्तम् पान्' (रफ़् करना) पर आज ही पहुँच जाना चाहिए। अभी घंटा-सवा-घटा दिन भी था। यहा श्रीपाद (समन्तकूट) के ट्रस्टी श्री विजयवर्धन भी मिल गये। उन्होंने अगले पडाव तथा श्रीपादके लिए चिटिया लिख दीं, और हम चल पड़े।

'मडम्' यहाँ द्रविड नाम है। सिहल-भाषामें इस स्थानका भोगुलतेन्न' कहते हैं। यहा एक तामिल साधु रहते हैं, जिन्हें—उनके पीतलके घड़ोमें चन्दा माँगनेके कारण—'कल-गेडि-सामी' कहते हैं। सिहल लोग भी इनके—यात्रियोंके आरामके—कामोंकी बड़ी प्रशसा करते हैं। इनके काममें सिहलियोंके आतिरिक्त चाय-वगीचेके सभी तामिल कुली सहायता करते हैं। यद्यपि यह ठीक है कि इन्हें ईसाई बनानेके लिए ईसाइयोंकी कुली-मिशन जैसी सस्थाएँ अथक काम कर रही हैं। और दूसरी ओर ये निरक्तर — अधिकतर अस्पृश्य — कुली अपने धर्मके बारेमें कुछ जाननेका केाई साधन नहीं पाते, तो भी पूर्वजोका धर्म बहुत आकर्षण रखता है; इसीलिए सभी ईसाई नहीं हो सकते।

'मडम्' से थोड़ा ही आगे चलनेपर चढाई शुरू है। गई। इस चढ़ाई में चक्कर खाता हुआ रास्ता न बनाकर सीढ़ियाँ बना दी गई हैं, जिससे चढ़ाई और किटन हा गई है। थोड़ी ही देरमें पैर भए गये, और गति मन्द ही नहीं हुई, बल्कि हर पचास कदमपर सुस्ताने की जरूरत पड़ने लगी। श्रीवाड् महाशय तो सबसे पीछे रहने लगे। मैंने कहा— वाड् महाशय जैनरल चुने जायं। लोगोंने उनके आगे न रह पीछे रू उनके जाते ही लोगोंने स्थान दखल कर लिया। इस प्रकार इस रात भी उनके सेानेकी नौयत न श्राई, श्रौर वाड् महाशयके ऊपर ते। एक-के बाद दूसरी श्राफत-सी श्राती भालूम हुई! चैत वदी वोज होनेसे चौंदनी रात थी; इसलिए एक बजते ही चल देनेकी बात तय कर हम सो गये।

यद्यपि सोनेके लिए हमें अच्छी जगह मिल गई थी, तो भी नींद भीच-बीचमें उचट जाती थी। लोग भी बारह बजे रातसे ही चलने लगे थे। हम लोग भी एक बजे (१५ मार्च) से पहले चल पड़े। हमारे सामने चाँदनीमें स्त्पाकार 'समन्तकूट' दिखलाई पड़ रहा था। चाँदनी इतनी तेज थी कि वृद्धोंकी घनी छायामें ही हमें बिजलीकी मशाल (टार्च) की आश्यकता पड़ती थी। रातके। सोनेके लिये भी स्थान न मिलनेसे श्रीवाड श्रौर भी दुखित थे। मुश्किल यह थी कि हम इच्छा रखते हुए भी कुछ नहीं कर सकते थे। इसमें सन्देह नहीं, यदि वह भिच् होते, तो हम श्रपना स्थान उन्हें दे सकते थे। अस्तु; जैसे-जैसे उनके पैर ज्वाव देते जाते थे, वैसे ही वैसे उनकी जवानकी कड़ी टिप्पियाँ बढ़ती जा रही थीं। बेचारे वाड ्ही क्यों एक सिंहल-यात्री भी कहता सुना गया—बुद्ध तो बड़े ज्ञानी होते हैं; किन्तु मालूम होता है, उनसे भी बेवकूफी बिलकुल छूट नहीं गई रहती, अन्यथा किसी श्रासानीसे पहुंच जाने लायक स्थानके। छोड़ इस दुर्गम शिखरपर क्यों अपना पद-चिन्ह स्थापित करने आये!

मेरे पैर भी भर श्राये थे, किन्तु इस समय मैं पीछे रहनेवाला न या। श्राखिर हिमालयके यात्रीकी लज्जा भी तो रखनी थी! श्रन्तका इम उस जगह पहुँचे, जहाँसे "नारियलके वृद्धपर चढ़नेकी तरह" की चढ़ाई शुरू है।ती है। कई जगह सीढियाँ पैर रखने भरकी ही हैं, लेकिन कठिन स्थानोंपर लोहेके सीकचे लगा दिये गये हैं। उस वक्त यह खयाल जहा हुश्रा था कि इस वक्त रातका कुछ सीढियासे श्रधिक देखा नहीं जा सकता श्रीर चढ़ना भी ऊपरकी श्रोर है; दिनमें उतरते वक्त पहले पादुकाके पास गये । देखा, कुछ स्त्री-पुरुषोंका मत्या पैरके गृहहे में दिकवाया जा रहा है । उस वक्त मुक्ते स्त्रपने वचपनकी एक घटना बाद साई—

"उस समय जिन पंडितजीके यहाँ गाँवमें में लघुकौमुदी पढ़ता या, वहाँके एक विद्यार्थी वनारसमें विश्वनायजीका दर्शन करने आये। वहुत दूर था नहीं, पैदल ही चले आये थे ; किन्तु आठ-दस आने पैसे वेचारेके पास थे। बदिकस्मतीके मारे विश्वनाथसे वह कचौरी-गलीके रास्ते चौककी श्रोर चल पड़े। वहाँ रास्तेमें एक पडा मिल गया श्रौर बोला, काशीकरवट बिना किये क्या विश्वनायके दर्शन श्रीर मिण-कर्णिकाके स्नानका केाई फल हो सकता है ? विद्यार्थी यद्यपि देहाती श्रीर संस्कृतका था, तो भी धर्मकी बात समभनेमें पीछे रहनेवाला न था। वह पंडेके साथ काशी-करवटमें गया। पंडेने कुन्नी दिखलाकर कहा, यह काशी-करवट है, यहाँ करवट लो । विद्यार्थी जब करवट लेकर लेट रहा, तो पंडाजीने कहा, ऐसे नहीं पहले चित लेटो श्रौर श्रांलों, नाक, मुँह स्रौर कानांपर एक-एक चवन्नी रखो। वेचारेके पास सात चवन्नियाँ न थीं। त्रान्तमें सात इकन्नियाँ रखी गईं; फिर करवट ली। इकन्नियां जमीनसे पंडाजीने उठा ली ख्रीर 'यात्रा सुफल हो' कहकर पीठ ठोक दी !

यहाँ भो उसी तरहका कुछ दृश्य था। एक वित्ता ऊँचे ढालुए चबूतरेसे पैरके गड़हेमें तीन-चार स्त्री-पुरुषोंने पैसे रख-रखकर सिर रक्खा था। पुजारी पाली भाषामें कुछ मंत्र वाल रहा था। कई मंत्र-वाक्यों या गाथाश्रोंके समाप्त होनेपर वेचारे सिर ऊपर करने पाते थे।

दूसरी तरफ देखा, कुछ तामिल 'हरो हर' कहकर साष्टांग दंडवत् कर रहे हैं। तीसरो त्रोर कुछ लाल टोपीवाले त्रोर नंगे सिर मुसलमान वाबा त्रादमके नक्शे-कृदमपर विचर्ष जला रहे हैं। पैसेके युगमें पैसा चढ़ाना सभीके लिये लाजिम ही ठहरा!

यद्यपि श्रव इम दर्शन कर चुके थे, तथापि समन्तकूटपर चढ़कर

उनके विचारानुसार शिवजीका एक पैर यहाँ श्रीर दूसरा मक्कामें है ! किसी जानकार हिन्दूसे तो नहीं पूछ सका; किन्तु मुसलमानोंके वारेमें मालूम हुश्रा कि मुहम्मद साहबका पैर नहीं, बल्कि बाबा श्रादमका पैर है !!

बौद्ध लोग इस शिखरको 'समन्तक्ट' और पद चिन्ह को 'श्रीपाद' कहते हैं। वे कहते हैं कि शाक्य मुनि एक बार लकाद्वीपमें आये थे, उसी समय उन्होंने यहाँ धर्मोपदेश किया और आनेवाली जनताके हितार्थ अपना पद-चिन्ह छोड़ दिया। सारे पान्नी त्रिपिटक ( बुद्ध चन ) में न ऐसे किसी आगमनका और न उपदेशका ही कोई जिक्र है, तो भी यहाँके लोग इसपर परम श्रद्धालु हैं। यही नहीं, खिल्क उनके कथनानुसार बुद्धने तीन पद-चिन्ह छोड़े हैं —एक नर्मदा नदीमें सञ्चबद्धक पर्वतपर, दूसरा यहाँ और तीसरा यवनोंके नगर अर्थात मक्कामें; जैसा कि इस गाथामें कहा गया है—

"यं नम्मदाय नदिया पुलिने च तीरे, यं सच्च बद्धिगरिके सुमनाचलग्गे। यं तत्थ योकनपुरे सुनिनो च पादं, तं पादलांछनमहं सिरसा नमामि॥"

जिस प्रकार बदरीनारायण श्रीर पशुपतिकी यात्रामें लोग श्रनेक गीत गाते तथा जय-घोष करते चलते हैं, वैसे ही यहाँ भी। "हिम-वत्-वर्णनाव" इसी मतलबकी एक पद्य पुस्तिका ही है। (यहाँके लोगोंके लिये इतनी सदीं भी काफ़ी है, इसीलिये इस प्रदेशका नाम ही 'हिमवत' रख दिया गया है)। इन पद्योंमें एक श्रारंभिक पदको एक श्रादमी पहले कहता है। इसके बाद सभी साथी मिलकर दूसरे इस्सेको बोलते हैं। उदाहरणार्थ—

समन देवियो (समन देवता)—पिहिट वेग्ड (प्रतिष्ठा हो)।
पाद-पद्म--श्रिप वॅदिग्ड (हम वन्दना करते हैं)।
श्रिपे बुदुन् (श्रिपने बुद्ध को)--श्रिप वॅदिग्ड।
वन्दना करके लौटते समयके कुछ पद्य ये हैं—

# तिब्बत में सवा बरस (३)

पहली मंजिल

## भारत के बौद्ध खँडहरें। में

🚦 १. लङ्का से प्रस्थान

सन् १६२६ में मैने कश्मीरसे लदाखकी यात्राकी थी। वहाँ से लौटते हुए दलाई लामाके डरी-खोर्स म पदेशमें कुछ दिनों रहा, किन्तु तव कई कारणोंसे वहाँ अधिक न टहर सका। सन् १६२७-२८-में मैंने सिंहल-प्रवास किया; उस समय सुके फिर तिब्बत जानेकी आवश्यकता मालूम हुई। मैंने देखा कि भारतीय दार्शनिकाके अनेक अन्योंके अनुवाद तथा भारतीय बौद्ध धर्म की बहुमूल्य ऐतिहासिक सामग्री मुके तिब्बत जानेसे ही मिल सकती है। मैंने निश्चय कर लिया कि पाली वौद्ध अन्यों का अध्ययन समाप्त कर तिब्बत अवश्य जाऊँगा।

१६२८में मेरा सिंहल का कार्य समाप्त हो गया और पहली दिसम्बरकी रातका डाकसे में अपनी यात्राके लिए रवाना हुआ। कहने-की आवश्यकता नहीं कि तिब्बत जानेका रास्ता और उपाय मैंने पहले

<sup>[</sup> १. पिन्छमी तिन्वतका, अर्थात् कैलाश पर्वतसे पिन्छमके प्रान्त-का, दरी कहते हैं। उसीका पूरा नाम है दरी-खोर्चुम अर्थात् दरी-चक-त्रय-दरीके तीन प्रान्त। दरी का शब्दार्थ—शक्ति। अलमोबासे जो यात्री कैलाश जाते हैं, वे दरी में ही पहुँचते हैं।]

हीसे सोच रक्ला था। मैं यह जानता था कि खुल्लमखुल्ला ब्रिटिश सीमा पार करना लगमग असम्मव होगा। पासपोर्ट के मंभटों में पढ़ना और अधिकारियों की कृपा की राह देखते रहना मुभसे न हो सकता या। किलम्पोड से सीधा ल्हासाका मार्ग तो बहुत खतरनाक था, क्यों कि उधर ग्याची तक अँगरेजी निगाह रहती है। इसीसे मैंने अधिकारियों की आँख बचा तिब्बत जानेका निश्चय किया। मैंने नेपाल का रास्ता पकड़ा। नेपाल बुसना भी आसान नहीं है। बहाके लोग भी अँगरेजी प्रजा के बहुत सन्देहकी दृष्टि से देखते हैं। और यही हालत मोटिया (तिब्बती) लोगों की है। इस प्रकार मैं तीन गवन्मेंटों से नज़र बचा कर ही अपने लद्य पर पहुँच सकता था। अस्तु।

यात्राके सम्बन्धमें जाननेके लिए श्रीयुत कावागुची, तथा मदाम् नील श्रादिकी पुस्तकें मैंने पहले पढी थीं। उनसे मुक्ते मोटिया लोगोंके स्वागत-वर्तायकी जानकारीके िंखवा मार्ग के सम्बन्धमें कोई सहायता न मिली। श्रन्तमें भारतीय सरकारके सर्वे के नवशोंसे काठमाड़ (नेपाल) से तिञ्वत लाने वाले रास्तोंका मैंने लिख डाला। नवशों तथा वैं की दूसरी सन्देह की चीज़ोंको पास नहीं रखना चाहता था। नेपालमें युसने को मैंने शिवरात्रिका समय उपयुक्त समका। सन्दिश्च मांस वहाँ रहा भी था। मैंने देखा, श्रमी शिवरात्रिको तीन मास वाकी हैं। सोचा, इस बीच पिंछुमी श्रीर उत्तरी भारतके बोद ऐतिहासिक श्रीर धार्मिक स्थानोंको देख डालूँ।

कोलम्वोसे चल कर सवेरे इमारो ट्रेन तलेमन्त्रार पहुँची। यहाँ स्टीमरका घाट है। भारत श्रोर सिंहलके बीचका समुद्र स्टीमरके लिए सिफ्रंदो घंटेका रास्ता है। उसमें भी सिफ्रंचंद मिनट ही स्टेसे श्राते हैं जिनमें कोई तट न दिखाई देता हो। सिहलसे श्राने वाली सभी चीज़ोंकी जाँच कस्टम-श्रिषकारियों द्वारा धनुष्कोंडीमें होती है। मैंने प्रायः पाँच मन पुस्तके, जिनका अधिकांश त्रिपिटक व्योर उनकी अडकथायें यीं, जमाकी थीं। खोलने और फिर अच्छी वितरह न वन्द करनेमें पुस्तकों के खराब होने के उरसे मैंने अपने सामने खोले जाने के लिए उन्हें साथ रक्खा था।

धनुष्कोडीमें पुस्तके दिखा कर मैने उन्हें पटना रवाना किया।

फिर वहाँसे रामेश्वर, मदुरा, श्रीरगम्, पूना देखते हुए कार्ले पहुंचा।
कार्लेकी पहाड़ीमें कटी गुफ़ाय स्टेशन मलवाड़ी (जी॰ श्राई॰ पी॰)
से प्रायः श्रदाई मील हैं। वरावर मोटर की सड़क है। साबुत पहाड़
काट कर ये गुफाये बनाई गई हैं। चैत्यशाला विशाल श्रौर सुन्दर
है, जिसके श्रन्तके छोर पर पत्थर काट कर एक वड़ा स्तूप बनाया
गया है। शालाके विशाल स्तम्मों पर कहीं कही बनवाने वालोके
नाम भी खुदे हैं। शालाके वग़लमें भिन्न श्रोके रहनेकी छोटी छोटी
कोठिरयाँ हैं। ऊपर सुन्दर जलाशय है। यह सब श्राघ मीलसे ऊपर
की चढ़ाई पर है।

काल से नासिक पहुँचा। नासिक के श्रासपास भी बहुतसी लेखियाँ (गुहाये) हैं। सबको देखनेका मुक्ते श्रवकर नहीं था। में १२ दिसम्बर को सिर्फ़ पाडव गुफाको देखने गया। यह शहर से प्रायः पाँच मील दूर है। सड़क है, मोटर श्रोर टमटमभी सुलम हैं। यहाँ कालें जितना चढ़ना नहीं पड़ता, बाई श्रोर कितनेही महायान देवी-देवताश्रोंकी मूर्तियाँभी हैं। बड़ी चैत्यशालाके छोरमें विशाल खुद्धप्रतिमा है। एक चैत्यशालाके चैत्यको खोद कर ब्राह्मण देवता की प्रतिमाभी बनाई गई है। खेखोंमें ब्राह्मण-मक्त शक राजकुमार उपवदात श्रीर उसकी कुटुम्बिनीके भी लेख है।

<sup>े [</sup> १. बौद्ध धर्म-ग्रन्थ तीन पिटकों में विभक्त हैं।]

<sup>[</sup> २. ऋडकथा = ऋर्यकथा = भाष्य । ]

<sup>[</sup> ३. ई० पू० १०० से कुछ पहते सकों ने अपने देशशकस्थान 🖛

नासिकसे मुक्ते वेरूल जाना था। श्रीरङ्गाबाद स्टेशन पर उतर कर मुक्ते एक विचित्र अनुभव हुआ। प्लैटफ़ार्म के बाहर निकलते ही पुलिसके सामने हाजिर होना पड़ा। नाम वतलानेमें तो मुक्ते कोई उज्ञ न था। किन्तु जब श्रपमानजनक स्वरमें पुलिसके सिपाही ने बाप श्रादिका नाम पूछा तव मैंने इनकार कर दिया। फिर नया था, वहाँ से मुक्ते यानेमें, फिर तहसीलदारके पास तक घसीट कर हैरान किया गया । इससे कहीं भ्रच्छा होता यदि हैदरावादकी नवाबीने बाहरसे त्रानेवालोंके लिए पासपोर्टका नियम बना दिया होता। खैर। तह-सीलदार साइव भलेमानस निकले । उन्होंने मद्रापके गवर्मरके त्राज वेरूल-दर्शनका बहाना बता कर मुक्ते छुट्टी दी। दूसरे दिन भोटर-वस पर चढ कर प्रायः ६ वजे वेसल पहुँचा । उसी वससे एक श्रीर श्रमेरिकन भी श्राये थे। सड़कसे गुफा जाते वक्त पता लगा वे भी मेरी तरह मस्तमौला हैं। स्थर महाशय 'स्रोहायो वेस्लियन विश्वविद्यालय' ( अमेरिका ) के धर्मप्रचार-विभागके अध्यत्त हैं । वे श्रमेरिकासे श्रंकोरवाट<sup>२</sup> श्रादिकी भारतीय भव्य प्राचीन विभूतियों को देखते हुए भारत श्रा पहुंचे थे। उन्होंने बहुत सहानुभूति-पूर्ण मानव हृदय पाया है। वेरूल में कोई डाकवङ्गला नहीं है और न केई दूकान। गुहाके पास ही पुलिस-चाकी है। सिपाही सुसलमीन हैं

<sup>(</sup> सीस्तान ) से सिन्ध-गुजरात पर चढाईकी थी, श्रीर यहाँसे उज्जैन महाराष्ट्र पर । उज्जैनका शक राजा नहपान बहुत प्रसिद्ध हुन्ना। उषवदात नहपानका जमाई था। पैठन (महाराष्ट्र) के राजा गौतमीपुत्र सातकर्षि। ने नहपान था उसके किसी वंशजका मार कर ५७ ई० पू॰ में उज्जैन वापिस लिया। गौतमीपुत्रही प्रसिद्ध विक्रमादित्य था।

<sup>[</sup>१. 'वेरुल' का विगाड़ा हुन्रा श्रॅग्रेजी रूप है-'एलारा'!]

<sup>[</sup> २. श्राधुनिकफासीसी हिन्दचीनके कम्बुज प्रान्तमें, जे। कि एक प्राचीन श्रार्य उपनिवेश था।]

त्रीर बहुत श्रन्छे लोग हैं। कह देने भरसे यात्रीकी श्रपनी शक्ति भर सहायता करनेके लिए तैयार हो जाते हैं।

प्रथम हमने कैलाश-मन्दिरसेही देखना त्रारम्भ किया। एक विशाल शिवालय श्राँगन द्वार केठि कमरे हाथी वाहन नाना मूर्ति चित्र श्रदि महापर्वतगात्रका काट काटकर गढ़े गये हैं। यह सब देख कर मेरे मित्रने कहा—इसके सामने श्रकोरवाटकी गिनती नहीं की जा सकती। यह श्रतीत भारतकी सम्पत्ति, इड मनेविल, इस्तकौशल सभीका सजीव स्वरूप हैं।

कैलाश समाप्त कर केलाशके ही चश्मे पर हम दोनोंने अपने मेहरबान सिपाहीको दी हुई रोटियोसे नाश्ता किया। इसके बाद बौद्ध गुहाओं के हिस्सेवाले छोरसे देखना आरम्म किया। कैलाशके बाई आरके छोरसे १२ बौद्ध गुहायें और फिर ब्राह्मण गुहाये हैं, जिनके बीचमें कैलाश है। अन्तमें चार जैन गुहाये हैं। वस्तुतः इनको गुहा न कह कर पहाड़में कटे हुए महल कहना चाहिए। कल मदास के गवर्नरके आनेसे यहाँ खूब सफ़ाई हो गई थी, इसलिए हमे चमगा-दड़ाकी बदबू और ततैयों के छत्तों से टकराना न पड़ा।

स्यास्त हो गया था। उस वक्त हम ग्रन्तिम जैन गुहाको समाप्त कर पाये थे। लौटते वक्त हमारे दिमागमें कभी पहाड़को काट कर अपनी अद्धा ग्रौर कीर्तिको ग्रटल करने वाले ग्रपने उन पुरखोंकी पीढ़ियोंका ख़याल ग्रा रहा था। हिन्दू, बौद्ध ग्रौर जैन धर्मकी विशाल कला-कृति तथा हृदयोंका इस प्रकार एक पिक्त एक स्थानमें शता-ब्दियों ग्रनुपम सिंहण्युतांक साथ फूलते-फलते देखना क्या ग्राश्चर्य-युक्त वात नहीं थी ?

१४ दिसम्बरका हम दानोंने वहीं पुलिसकी चौकीमें विश्राम किया। बस्ती कुछ दूर दूर है। यदि ये भलेमानस सिपाही न हों, तो यात्रियोंका यहाँ रहनेमें बहुत तकलीफ़,हो सकती है। उन्होंने हमारे लिए देा चारपाइयाँ दे दीं ग्रौर शामको गर्भ-गर्भ राटियाँ भो। स्थर महाशय भाग्यवान् थे, उन्हें गर्म चाय भी मिल गई।

१५ दिसम्बरके हमने वहाँसे दौलताबादकी श्रोर पैदल प्रयाण किया। रास्तेमें, खुल्दाबादमें, हठधमीं सम्राट् श्रौरगज़ बकी समाधि भी देखी, जिसके सामने पीर जैनुदीनकी समाधि है। देवगिरि (दौलताबाद) का दूर तक फैला हुश्रा खंडहर बीचमें खड़ी श्रकेली पहाड़ी पर श्रनेक सरोवरों, दरवाजों, भूल-भूलइयों, पानीके। चहत्र च्चों मंदिरध्वसों, मीनारों, तहखानोंसे गुक्त विकट दुर्ग श्राज भी मनुष्यके चित्तमें श्राश्चर्य पैदा किये बिना नहीं रहता। पानीका श्राराम तो पहाड़ीको चोटीके पास ठक है। इन्हीं देवगिरिवासियोंकी ही विभूति श्रौर श्रद्धाकी सजीव मूर्ति हैं उक्त कैलाश श्रौर उसके पासकी गुहायें। देखते ही दिल बाग़ी हाने लगता है। मला इनके स्वामी कैसे पराजित है। सकते थे १ लेकिन पराजित होना सत्य है।

तीसरे पहर हम लोग औरङ्गाबाद आये। स्थर महाशयने पहले हीसे डाक-वंगलेमें इन्तज़म कर लिया था, इसलिए मेरे लिए मी आसानी हुई। दूसरे ही दिन हमें अजिंठाके लिए चल देना था, इसलिए में भी अपना सामान परिचित ग्रहस्थके यहाँसे उठा लाया।

#### ‡ २. श्रजिठा

सुननेमें श्राया था कि सबेरे ही फर्दापुरका वस जाती है, लेकिन वह नी बजे चली। निज़ाम सरकारने बसोंका ठेका दे रक्खा है, जिससे एक श्रादमी मनमानी कर सकता है। इस मनमानीमें यात्रीको पैसा श्रिषक देना श्रीर कष्ट उठाना पड़ता है। किसी तरह इम लोग एक वजे फर्दापुरके डाक-बॅगले पर पहुँचे। गवर्नर! साहब चले गये थे। निज़ाम-सरकारके श्रफ़सर लोग खेमें वंगैरह बँधवारहे थे। मोजनके वाद इम श्रिजंठा देखने चले। डाक-बंगलेसे यह प्रायः तीन मील है। बहुत दिनोंसे श्रिजंठाके दर्शनकी साध थी। श्राज पूरी हुई। यहाँ मी गव नरके लिए ख़ास कर सफ़ाई हुई थी। इमने घूम-पूम कर

नाना समयोंकी वनी नाना गुहाश्रों सुन्दर चित्र प्रतिमाश्रों, शालाश्रों, स्थानकी एकान्तता, जलको समीपता, हरियालीसे ढेंके पहाड़े की सुन्दर्ताको श्रतृप्त हो देखा। श्रभी पूरी तौर देख भी न पाये थे कि "वन्द होनेका समय श्रारहा है" कहा जाने लगा। किसी प्रकार श्रन्तिम गुहाश्राको भी जल्दी-जल्दी समाप्त किया।

रास्तेमे लौटते वक सूथर महाशयने इन कृतियोकी चर्चाके साथ वर्तमान भारतकी भी कुछ चर्चा छेड दी । उन्होने वर्तमान भारतके विचार ह्यौर जातीय वैमनस्य ही भी बात कही। मैने कहा--विचार तो वही हैं जो एक उठती हुई जातिके हाने चाहिए। श्रीर यह भी निस्तन्देह है कि बाधा श्रोंके होते हुए भी ये विचार श्रागे वढ़नेसे रोके नहीं जा सकते। वैमनस्य हमारी वडी भारी निर्वलता है। जातीयता श्रीर मज़हव एक चीज़ नही है श्रीर न वे एक दूसरेसे बदलने लायक चीजे हैं। दोनोंका एक दूसरे पर असर पडता है और वह अनुचित भी नहीं है। तो भी जब केाई मज़हब जातिके अतीतसे श्राते हुए प्रवाहका — उसकी संस्कृतिका — हटाकर स्वयं स्थान लेना चाहता है, तब यह उसका बडी जुबदेस्त धृष्टता है, स्रोर यह श्रद्याभाविक भी है। हिन्दुस्तानमें इस्लामने यह गलतीकी श्रौर कितने हीईमाई भी कर रहे हैं। सूथर महाशयने कहा — इसे हम लोग हर्गिज नहीं पसन्द करते। मैने कहा—ग्रव छुत्राछ्नुत पहलेसी कहाँ है ? जा हैं वह भी कितने दिनोंकी मेहमान है १ क्या हिन्दुस्तानी नाम, हिन्दु-स्तानी वेप, हिन्दुस्तानी संस्कृति श्रौर हिन्दुस्तानो भाषाको रखते हुए कोई सच्चा ईसाई नहीं बन सकता ? में यह मानता हूँ कि अधिकाश श्रमेरिकन पादरी इसको पसन्द नहीं करते । उन्होंने कहा —मैं श्रपनी इस यात्राम भारतमें अपने मिशनवालों से मिलते वक्त इसकी अवश्य चर्चा करू गा। मैने कहा इसी तरह यदि भारतीय मुसलमान भी चाहते ता कभी यह फूट न हाती। लेकिन समय दूर नहीं है, जब है -गलतियां दुरुस्त है। जाउँ री। भारतका भविष्य उज्ज्वल है।

#### † ३. कनीज श्रीर सांकाश्य

१७ दिसम्बरका हम पूर्वापुरसे जलगाँवके लिए वैलगाहीपर नाहर तक १० मील आये, फिर २४ मील जलगाँव तक बर्धों। जलगाँवसे में तो उसी दिन साँचीके लिए रवाना हे।गया, किन्द्र स्थर सहस्रने दूसरे दिन आनेका निश्चय किया। सबेरे में साँची पहुंचकर उसे देखने गया। कभी ख्याल आता या कि यही वह स्थान है जहाँ अशोकके पुत्र महेन्द्र सिंहलमें धर्म-प्रचारार्थ हमेशाके लिए प्रस्थान करनेसे पूर्व कितने ही समय तक रहे थे। यही स्थान है, जहाँ बुद्धका अद्धतम-धर्म (स्थिवरवाद) मगध छोड़ शताब्दियों तक रहा। उसी समय तथागतके दो प्रधान शिष्यों महान् सारिपुत्र और मौद्गल्यायनकी शरीर-अस्थियाँ यहाँ विशाल सुन्दर स्त्योंमें रक्खी गई थीं, जो अब लन्दनके म्यूजियमकी शोमा बढा रही हैं।

सौचीके स्त्रोंको गद्गद हो देखा। भोषाल राज्यके पुरावल-विभागके सुन्दर प्रवन्धको भी देखकर अत्यन्त सन्तोष हुआ। लौटकर स्टेशन आया तब स्थर साहव भी आ गये थे, इसलिए एक बार् उन्हें दिखानेके लिए भी जाना पड़ा।

१६से २६ तारीख़ तक कोंचमें अपने एक पुराने मित्रके यहाँ रहना हुआ। दशाणोंका देश सूला होनेपर भी कितना मधुर है।

श्रब मुक्ते शिवरात्रिसे पूर्व मध्यदेशके वृद्धके चरणोंसे परिपूत 'कितने ही प्रधान स्थानोंको देख लेना था। २७ दिसम्बरसे मैंने फिर 'वावा रामउदारकी काली कमली पहनी, एक छोटासा मोला श्रीर

<sup>[</sup>१. दशार्ण पूरवी मालवेका पुराना नाम है। श्रव भी वह घरान कहलाता है।]

<sup>[</sup>२. कुरुद्धेत्रसे विहार तकका प्रान्त प्राचीनकालमें मध्यदेश कहलाता या। नेपाली उसे श्रव भी मधेस कहते हैं।]

श्रानन्दकी सिंहल पहुँचाई बाल्टो साथ ली। २७के। कन्नौज पहुँच , गया। वे-घरके। घरकी क्या फ़िक १ इक्केवालेसे कहा, ।शहरसे बहुत दूर न हो। ऐसी वगीची में पहुँचा दो। एक छोटीसी बगीची मिल भी गई। पुजारीजीने श्रिकचन साधुके। उसके लायक ही स्थान बतला दिया। खुली जगह थी, दो वर्ष वाद जाड़ेसे भेंट हुई थो, इसलिए मधुर तो नहीं लगा।

कन्नीज ? नया कन्नीज तो अव भी विना गुलावका छिड़काव किये ही सुगन्धित हो रहा है। लेकिन मैं तो मुदों का भक्त ठहरा। रूक्कों भोड़ा जलपानकर चला, टीलोंकी खाक छानने। ऐसे तो सारा ही देश अवहा दरिद्रतासे पीडित हो रहा है, लेकिन प्राचीन नगरोंका तो इसमें और भी अभाग्य है। शताब्दियोंसे उनका पतन आरम्भ हुआ, अव भी नहीं मालूम होता कहाँ तक गिरना है। विशेषकर अमजीवियोंकी दशा अकथनीय है। मैंने चमारोंके यहाँ जाकर एक जानकार आदमीका साथ लिया। एक दिनके लिए चार आना, उसने काफ़ो समभा।

कन्नोज क्या एक दिनमें देखने लायक है ! श्रौर उसका भी पूरा वर्णन क्या इस लेखमें लिखना शक्य है, जिसका मुख्य सम्बन्ध एक दूसरे ही सुदीर्घ वर्णन से है ! में श्रजयपाल, रौज़ा, टीला महल्ला, जामा मस्जिद ( = सीता रसोई ), वड़ा पीर चेमकलादेवी, मखदूम जहानिया, कालेश्वर महादेव, फूलमती देवी, मकरन्द नगर तक ही पहुँच सका। हर जगह पुरानी टूटी-फूटी चीजोंकी श्रधिकता, श्रध-सत्य कहावतोंकी भरमार, पुरातन सुन्दर किन्तु श्रधिकतर खंडित मूर्तियाँ, इतिह,स प्रसिद्ध भव्य-कान्यकुव्जकी चीण छाया प्रदर्शित कर रही थीं। फूलमती देवीके तो श्रागे-पीछे बुद्ध प्रतिमाये ही श्रधिक दिख़लाई देती हैं।

ग्रादमीको चार त्राने पैसे दिये, उसने त्रपने पडो सियोसे कुछ

पुराने पैसे दिलवाये. उसके लिए भी उन्हें दाम मिला। वहाँसे मैं इक्केके ठहरनेकी जगह गया। किन्तु मेरे अभाग्यसे वहाँ कोई न था। पासमें कुछ मुसलमान भद्रजन मैठे थे। उन्होंने देखते ही कहा— श्राइए शाह साहेब, कहाँसे तशरीफ लाये १ मैने कहा—भाई, दुनियाकी खाक छानने वालोंसे वया यह सवाल भी करना होता है ?

''जुमा की नमाज क्या जामा मस्जिदमें अदाकी १ पान खाइए।" ''शुक्रिया है, पान खानेकी आदत नहीं। फर्फ खाबाद जाना है।"

उन्हें मेरी काली लग्वी अल्फ़ी देखकर ही यह अम हुआ। अम वयों ? हिन्दू भी तो नास्तिक ही कहते। किसी तरह और सवालकां भौका न देकर वहाँ से चम्पत हुआ। स्टेशनके पास फतेइगढके लिये लारियाँ खड़ी मिलीं। वसों और रेलकी यहाँ वड़ी लाग डाँट है। रेल-को घाटा भी हो रहा है। अस्तु, पाँच वजे के करीब हमने कन्नौजसे बिदाई ली।

रास्तेम पुनीत पचालके हरे खेत, आमोंके बगीचे, देहाती हाट, फटी घेर्तियाँ, कृश शरीर, नटखट और भविष्यकी आशा आमीण विद्यार्थी समूहको देखते ठीक समयपर फर्क खाबाद पहुँचा। नहींसे फ्तेहगड़को गाड़ी बदली, उसी दिन मोटा स्टेशन पहुँच गया।

रातको खुलो हवामें मोटा स्टेशनपर ही सदीकी बहार लूटी। सबेरे सिकस -वमन्तपुरका रास्ता लिया। काली नदीकी नावने २६ दिसम्बरको पहले-पहल सुभे ही उतारा। खेतों में भूजते-भटकते पूछते-पाछने तीन मील दूरी तयकर बिसारी देवीके पाम पहुँच गया। देखा भारतके भव्य भूतकी जीवन्त मृर्ति सम्राट ग्राशोकके ग्रमानवीय स्त्पॉ-

१ पुराने पैसे कन्नीजके पुराने टीलों पर वरसातके दिनों में बहुत मिला करते हैं।

<sup>[</sup> २. कन्नों क फर्र खाबादका इलाका प्राचीन दिल्ण ंचाल देश है, उसके उत्तर रहेलखड उत्तर पचाल । ]

मेंसे एकके शिखर-हस्तीके पास ही कुछ चीणकाय मिलन-वेष भारत-सन्ताने धूर सेक रही हैं। पुष्करिगरि वेचारेने परिचितकी भाँति स्वागत किया। मुँह ग्रादि घोनेके वाद प्राचीन ग्रशोक स्त्यको दखल करनेवाली परिचय-रहित विसारी देवीका दर्शन किया। पुष्कर गिरिने मोजन वनानेकी तैयारी ग्रारम्भकी; ग्रीर में गढ़ सिकसाकी ग्रोर चला। पांचालोंके पुराने महानगर साकाश्यका ध्वंस भी वैसा ही महान् है। गाँवमें ग्रधिकाश मकान पुरानी इँटोंके हो वने हुए हैं। कहते हैं, दूर तक कुन्नां खोदते वक्त कभी-कभी लकड़ीके तख्ते मिलते हैं। क्यों न हो, किले, महल, पश सभी किसी समय लकड़ीके तख्तोंके ही तो होते थे। सिकसा फर्क खाबाद जिलेमें है। इसके पास ही सराय ग्रगहत एटामें है, जहाँ ग्रव भी कितने ही जैन (सरावगी) परिवार वास करते हैं। कितने ही दिन हुए वहाँ भी मूर्त्तियाँ निकली थीं। संकिसा पुराने नगरके ऊँचें भीटेपर बसा हुन्ना है। पुष्कर-गिरिके हाथका बनाया सुमधुर माजन ग्रहणकर उसी दिन शामको तीन जिलेका चनकर लगाकरमें मोटा (मैनपुरी जिला) पहुँचा।

#### ‡ ४. कौशास्त्री

श्रव मेरा इरादा कुरुकुलदीपकी श्रन्तिम शिखा वत्सराज उदयन-१ की राजधानी कौशाम्बी देखनेका था। सोटासे भरवारीका टिकट लिया। शिकोहाबादमें रातको ट्रेन कुछ देरसे मिलती है। सबेरे भरवारी पहुँच गया। उतरते ही हाथ-मुँह धो पहले पेट पूजा करनी शुरूकी। मैने पभोसा जाकर कौशाम्बी श्रानेका निश्चय किया। मालूम हुश्रा करारी तक सड़क है, वहाँ तकको इक्का मिलेगा, उसके

[ २ इलाहाबादसे २४ मील पन्छिम रेखवे-स्टेशन । ]

<sup>[</sup>१. कौशाम्बीका राजा उदयन भगवान् बुद्धके समयमें था। उज्जैनके राजा प्रद्योतने उसे कैंदकर लिया था; उसी कैंदमें उसका प्रद्योतकी वेटी वासवदत्तासे प्रेम होगया, ग्रौर तब युवक-युवती एक पद्ध्यन्त्र कर भाग निक्ले थे।]

कानमें अँगुली लगाकर आज भी गारहे थे। मैं खेतोंमें रास्ता भूल भया था, इसलिए रास्ता पूछनेके लिए उनके पास जाना पड़ा। वहीं एक श्रीर साथी कुछ दूर श्रागे-जानेवाला मिल गया। उसका मकान गगाकी नहरके किनारे बसे आगेके बड़े गाँवमें था। गरीव मालिकके लिए गाँजा खरीदने गया था। हमको तो उस गाँवसे कोई काम न या, त्राज ही पभोसा पहुँचना था। उसने कहा, यदि मालिक ने छुटी दे दी तो मैं श्रापको पभोसा तक पहुँचा दूँगा। श्रागे नहरपर मैने थोड़ी देर इन्तिज़ार किया। फिर जान लिया कि मालिककी मर्ज़ी न हुई होगी। मैंने रास्ता पूछा और यह भी कि रास्तेमें कहीं कोई पंडित है। मुक्ते नहरको पटरीपर ही एक पडितजीका घर बतला दिया गया । जल्दी-जल्दी में वहाँ पहुँचा, ऋष दिन बहुत नहीं रह गया था। पभोसा पहुँचनेका लोभ ऋब भी दिलसे न हटा था। पंडितजीके बारेमें पूछा । वे घरमें थे, निकल आये । पीछे एक अपरिचित गरीक साधुका देखकर उनके चित्तमें भी वही हुआ जो एक श्रभागे देशके साधन-हीन गृहस्यके हृदयमें हो सकता है। उन्होंने आगे एक बहुत सुन्दर टिकाव बतलाया । मेरी भी तो श्रान्तरात्मा पभोसामें थी । श्रागे चलकर नहर छोड़नी पडी। रास्ता खेतोंमेंसे होकर था। भूलनेपर कहीं-कहीं अलके कोल्हूके पास जाना पड़ता था। जाते-जाते नालोंके त्रारम्भ होनेसे पूर्व ही सूर्यने त्रपनी लाल किरणोको भी हटा लिया। त्रव रास्ता कुछ त्रधिक स्पष्ट था, तो भी पोरसों नीचे, पोरसों ऊपर श्रानेवाले रास्तेमें, जिसमें जहाँ-तहाँ श्रीर रास्ते श्राते जाते दिखाई पड़ते थे रास्तेका क्या विश्वास था १ जल्दी कोई गाँव भी नहीं आता था। ख़याल था, यह तो यमुना के उत्तर वत्सोंका व समतल देश है।

१. पोरसा एक पुरुषकी ऊँचाई या गहराई चार हाथ। विहारमें यह बोल-चालका शब्द है।

२. वत्स देश = प्रयागके चौगिर्दका प्राचीन प्रदेश जिसके राजः-धानी कौशाम्बी थी।

परन्तु यहाँ तो चेदियोंकी-सी किवड-खावड, अनेक नालोंसे परिपूर्ण भूमि
है। प्राखिर पानीकी यमुना ही तो इसे चेदि बनानेमें रुकावट डालती
है। अब भी आगे वढता जारहा था, तो घीरे-घीरे आशाने साथ छोड़ना
आरम्भ किया। दूर भी कहीं कोई चिराग टिमटिमाता नहीं दिखाई पड़ता
था। उसी समय एक तालाव का बाँध दिखलाई पड़ा। पहले पीपलके
दरस्तके नीचे गया। पोछे पासमें एक छोटासा शून्य-देवालय दिखाई
पड़ा। विचार किया, इतनी रातको अपरिचित गाँवमें ऐसी स्रतसे जानेकी अपेत्ता यहीं शून्य देवालयमें विहार करना अच्छा है। वाहर चवूतरा
बहुत पुराना होजाने से विगड़ गया था। विजलीकी मशालसे देखा
दूटी-फूटी अनेक मूर्त्तियोंसे जटित वह छोटी मढी दिखाई पड़ी। मेंने
रात वहाँ वितानेका निश्चयकर लिया। आगे बढनेका विचार अभी
चित्तसे विदा ही हुआ था कि कुछ दूरपर आदिमियोंकी बात सुनाई दी।

वरगदके पेडके नीचे वहाँ दो गाड़ियाँ खड़ी देखीं। मालूम हुन्ना, कुछ जैन-परिवार दर्शन करनेके लिए इन्हीं गाड़ियोंपर आये हैं, जो पास ही धमशालामें ठहरे हुए हैं। पभोसा पहुँच गये सुनकर वही प्रसन्नता हुई। धमशालाके कुएँसे पानी मर लाया और गाड़ीवानोंके वगलमें आसन लगा दिया। वेचारोंने धूनी भी लगा दी। सवेरे गाँवसे होकर यसुना स्नानको गया। गाँवमें कुछ ब्राह्मण-देवालय मी दिखाई पड़े। स्नानसे लौटकर पहले विचार हुआ, पहाड़ देखना चाहिए जिसके लिए इतनी दूरकी खाक छानी यी। जब एक पाली-सूत्रमें कौशाम्बीके घोषितारामसे आनन्दका 'देवकट सोडम'को एक छोटे पर्वतके पास जाना पढा था, तव सन्देह

१ चेदि देश = बुन्देलखगढ, छत्तीसगढ। वत्स ग्रौर चेदि सटे डुए हैं, वीचमें केवल जमना है।

२. बुद्धके समय कौशाम्वीमे इस नामका एक विहार था।

३. मगवान् बुद्धके प्रमुख क्षिष्य।

हुआ था कि यमुनाके उत्तर पहाड कहाँ। लेकिन आयुषमान आनन्द जब इन सभी तीर्था को घूमकर सिंहल पहुँचे, तब वह सन्देह जाता रहा। इस एकान्त पहाड़ीके दो भाग हैं, उत्तर वाला वंडा पहाड़ कहा जाता है, जिसके निचले भाग मे पद्म प्रभुका मन्दिर है। जैन गृहस्थोंने कहा, साथ चले तो दरवाजा खोलकर दर्शन होगा। मै थोडा आगे गया। पहाडीकी ऊपरी चटानोपर कितनी ही पुरानी छोटी-छोटी मूर्तिया खुदी हुई है। बहुतसी दुगम भागोंपर हैं। ये मूर्तियाँ ऋधिक-तर जैनी मालूम होती हैं। इषसे मालूम होता है सहस्रो वर्ष तक कौशाम्बीके समृद्धि-कालमें त्यहाँ जैन-साधुजन रहा करते थे। उस समय कौशाम्वीके घनकुवेर यहाँ कितनी ही वार धर्म-अवण करने आया करते थे। थोड़ी देरमें जैन गृहस्थ भी स्त्रागये। उन्होंने स्वयं भी दर्शन किया । मुफे भी बड़े ब्रादरसे तीर्थं करकी प्रतिमाश्चोंका दर्शन कराया । वाहर उस समय दो बार वूँ दे पड़ रही थीं। चौड़े गच किये हुए खुले श्रांगन पर कहीं-कहो पीली चूँद सी कोई चीज़ निकली हुई थी। उन्होंने वड़ी श्रद्धासे कहा-यहाँ श्रतीतकालमें केशर बरसा करता था। तब लोग सच्चे थे, श्रव त्रादिमयोंके वेईमान हो जानेसे -यही केसरकीसी चीज़ निकलती है। मैंने सोचा अतीतकी स्मृति कितनी मधुर है। भारतका यही तो एक मवसे पुराना जीवित धर्म है, जो ग्राविच्छिनन रूपसे चला त्र्याता है। बौद्ध यदि होते तो वरावरी का दावा करते। शंकर, रामानुज, सभी तो इनके सामने कलके हैं। ढाई हज़ार वर्ष हो गये, कौशाम्बी जन-शून्य, गृहशून्य हो गई, भूमि ने कितने ही मालिक बदले, परन्तु इनके लिए केसरकी वर्षा की बात पूरी सच्ची है। उन्होंने मोजन करनेका निमन्त्रण दिया। कौन उस गाँव में उसे श्रस्वीकार करता, यदि वह सत्कार विना मी मिलता ? वहाँसे मैं पहाइ-की परिक्रमा करने निकला। फिर ऊपर गया। वहाँ पुराने स्तूपका ध्वंस है। एक छोटासा नया स्तूप बना हुआ है। वहाँसे पासमें एक श्रीर कलिन्द-निद्नोकी मन्द नोली धार देखी, जिसके उसपार

युवक ने कारण वताया। कैसे किसी समय संकृति-वंशी किसी सरवार, मलाँवके ब्राह्मण तरुण ने विवाह सम्बन्ध द्वारा ऊँचा बननेकी इच्छा वाले किसी दूसरे ब्राह्मणके फैरमें पड़कर हमेशाके लिये जन्मभूमिको छोड़ दिया। उसने चलते-चलते जैन-मन्दिर जाने तथा जैनकी पकाई रोटी खानेके वारेमें भी अपनी टिप्पणी कर दी। संकिसाकी भाँति यहाँके लोग 'सरौका'को न-पानी-चलने वाला नहीं कहते।

प्रेम और अद्धापूर्वक दी हुई मधुर रसोई, उसपर चौवीस घंटेका कड़ाका, फिर वह अमृतसे एक जौ भी कैसे नीचे रह सकती है १ वे लोग भी कौशाम्बी जाना चाहते थे, किन्तु उन्हें नावसे जानेका प्रवन्ध करना था। साथमें वच्चे और स्त्रियाँ भी पर्याप्त संख्यामें थीं, उनको हमारी नज़रसे देखना भी न था। इसिलए मैं मोजनके बाद अकेले ही चल पड़ा। सिंहबल एक कोस पर है। उससे आगे पाली। पालीमें पुरानी ईंटोंके बने हुए घर देखनेमें आते हैं। पालीसे थोड़ी ही दूर आगे कोसम है। बस्तीमें अधिकतर पुरानी मुसलमानी लखीरी ईंटोंके बने मकान बतलाते हैं कि कौशाम्बी मुसलमानोंके हाथों आते ही एक दम ध्वस्त नहीं कर दी गई।

कोसमसे प्रायः आध कोसपर गढवा है। यह पुरानी कौशाम्बीका गढ़ है। यह यमुनाके तटपर है। दूर तक इसके दुर्ग-प्राकार आज भी छोटी पहाड़ियोंसे दिखाई पड़ते हैं। इसीके बीचमें एक ऊँची जगह जैन मन्दिर है। मन्दिरके पास ही एक आत सुन्दर खडित पद्म-प्रभुकी प्रतिमा है। जैन-मन्दिरकी उत्तर आरे थोड़ी दूरपर विशाल अशोक-स्तम्भ है। यह किस स्थानको स्चितकर रहा है, यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। घोषिताराम, बदरिकाराम आदि बौद्ध-संभ-

रं. [पभासा का पुराना नाम | ]

२. [ कोसम नाम स्पष्टतः कौशाम्बीका श्रपभ्रंश है । ]

को दिये गये तीनों ही आराम तो शहरसे वाहर थे। सम्भव है, यह उस स्थानको सूचित करता है, जहाँ पर उदयनकी रानी बुद्धकी एक श्रद्धालु उपासिका श्यामावती सिखयोंके सहित अपनी सौत मागन्दी-द्वारा जलवा दी गई थी। श्यामावती बुद्धके ८० प्रसिद्ध शिष्य-शिष्याओं में है। जलते वक्त उसका धैर्य भी अपूर्व बतलाया गया है। वह महलमें जली थी, इसलिए सम्भव है कि यहाँ ही राजकुल रहा हो।

कन्नौजकी मौति केाराममें रास्ता पूछते वक्त एक मुसलमान सज्जनने अपने मकान लेजानेका बहुत आग्रह किया था। न मानने पर गढ़वा टेखकर आनेके लिए जोर दिया। यद्यपि उन्होंने 'शाह-सहव' नहीं कहा तो मी मालूम होता है, उनको मी सुक्रमें मुसलमानीपन दीख पड़ा था। यही भ्रम एक और मुसलमानने उसी शामको सरायआकिलके करीब कुछ दूपर वकरियोंका पत्ता खिलाते हुए, सलामलेकुम् कहकर प्रदर्शित किया था। अँघेरा हो जानेपर सरायआकिल पहुँचा। पक्के कुऍके पास ही धर्मशाला है, जिसके पास ही मन्दिरके अधिक साफ होनेसे वहीं रात बितानी चाही। मन्दिरमें आसन लगाकर आरतीके वाद ठाकुरजीको दरहवत् करने न जाना मेरा बड़ा भारी अपराप था। पुजारोजीने नास्तिक कह ही डाला। लेकिन उसकी चोट लगे, ऐसा दिल ही कहाँ १ इस प्रकार आकिलकी सरायमें सन् १६२५ समाप्त हो गया।

पहली जनवरीको वसपर चट मनीरी आया । बसमें इलाहाबाद-को जानेवाले दफ्तरके वाबू भी थे। इस बार एक हिन्दू वाबूने भी मुखलमान होनेका सन्देह किया। खैर । उनके साथीने नहीं माना, और यही अन्तिम सन्देह था। इस सन्देहकी भी वड़ी मौज रही। मैं हैरान होता था, सिवा १५-२० दिनके बढे हुए वालके और क्या चात देखते हैं जो लोग मुक्ते मुसलमान बनाते हैं। पर उन्हें मालूम नहीं था कि मैं राम-खुदाई होनोंसे योजनों दूर हूँ।

#### ‡ ५. सारनाथ, राजगृह

प्रयागमें कोई काम नहीं था। यदि कोई मित्र होता तो दाल-रोटी मिल गई होती, लेकिन अब होटलों के युगमें इसके लिए तरसनेका काम नहीं। उसी दिन छोटी लाइनसे बनारसमें उतरे विना ही सार-नाथ पहुँच गया। भिन्न श्रीनिवास सो गये थे। सैर जागे, और सोनेको जगह मिली।

वनारस में श्रपनी टीका-सहित पूर्ण किये हुए 'श्रिमधर्मकोशको श छपाने तथा यदि होमके तो उससे तिब्बतके खर्चेका प्रयन्ध करना था। पुस्तक साथ न रहनेसे उस समय कुछ नहीं हो सकता था। केवल तथागतके धर्मचक्र-प्रवर्तनके इस पुनीत ऋषिपतनका दर्शन-कर पाया। ऋषिपतनका भी श्रय पहलेका क्या रहा ? तो भी उतना शून्य नहीं है श्रीर उसका भविष्य उज्ज्वल है।

शिवरात्रि १३ मार्चको पड़नेवाली थी। ग्रमी दो महीने श्रौर हायमें थे। इसमे ४से ७तक छपरामें विताकर पटना पहुँचा, ६ केा ही पटनासे वित्तवारपुरमें गाड़ी वदलकर राजगिरि पहुँच गया। कोंडिन्य बावा की धर्मशाला घरसी ही थी। दो बजेके करीब वेग्युवन, सप्तपणां-गुहा, पिप्पत्ती गुहा, बेभार, तपांदाको वेखने चला। जिस वेग्युवनको तथागतने सघके लिए पहला ग्राराम पाया था, जिसमें कितनी ही बार महीनां तक रहकर श्रनेक धर्म उपदेश किये थे, श्राज

१ श्रिमिधर्मकोश पेशावरके बौद्ध दार्शनिक वसुवन्धुका प्राचीन प्रन्थ है। रहुलजीने उसका सम्पादन किया है। j

२. [ वौद्ध वाड्मयमे सारनाथ-वनारसको ऋषिपत्तन कहा जाता है। वहीं बुद्धने धर्मचक प्रवत्त न किया, अर्थात् अपने धर्मका प्रचार आरम्भ किया था।]

<sup>. [</sup> बीद वाड भयमें राजगृहके इन सब स्थानोंका उल्लेख है ।]

४. श्राराम माने बगीचा, विहार । बुद्को श्रपने संघके लिए उस<sup>्</sup>

उसका पता लगाना भी मुश्कल है। वेग्रुवनकी भूमिसे होकर नदीके पार हो महंत वाबाकी कुटीमें गया। मालूम हुन्ना, न्नाठ-नौ वर्ष पहले-के वावा श्रव इस ससार में नहीं हैं। वहाँसे बैभार के किनारे तक बहुत दूर तक सप्तपर्शीकी खोजमें गया। किर बैभार पर चढ, उतरते हुए पत्थरसे विना गारेकी जोड़ी पिप्पली-गुहाको देखा। महाकश्यप निका यही कितने दिनों तक प्रियस्थान रहा। थाड़ा श्रीर उतर नपोदा-सप्तत्रप्तियोंके गर्म कुण्डपर पहुँच गया। लौटकर दूसरे दिन ग्रामकृट जानेका निश्चय हुन्ना।

स्वामी प्रेमानन्द जी साथी मिल गये। उन्होंने पराठे श्रौर तरकारीका पायेय तैयार किया श्रौर श्रीकौडिन्य स्थिवरका नौकर
मार्ग-प्रदर्शक वना ग्रप्रक्ट ४ मीलसे कम न होगा। पुराने नगरमें में
होते हुए श्रागे जगलमें सुमागधाके स्खे धाटसे हम श्रागे वढ़े। यही
भूमि किसी समय लाखों श्रादिमयोंसे पूर्ण थी श्रौर श्राज जगल।
यही सुमागधा कभी राजगृह श्रौर श्रास-पासके श्रनेक ग्रामोंके तृत
करनेकी महान् जलराशि थी, श्रौर श्रव वर्षामें भी जल-रिक्त। ग्रिक्ट-पर तथागतकी, सेवामें जानेके लिए जिस राजमार्गको भगध-साम्राज्यके
शिलास्थापक विम्विसारने बनवाया था वह श्रव भी काम लायक है।
चलते चलते ग्रथकट पहुँचे। मनुष्योंके चिह्न सब लुप्तप्राय थे, किन्द्र
जिन चट्टानोंपर पीले कपड़े पहने तथागतकी देखकर पुत्रके बन्दी विम्बसारका हृदय श्राशा श्रौर सन्तोषसे भर जाता था उनके लिए

समयकी सब बड़ी नगरियोंमें त्राराम दानमें मिल गये थे, राजगृहमें वेशावराराम उनमें पहला था।

१. [ महाकाश्यप बुद्धके एक प्रधान शिष्य थे । ]

२. [ राजगृहके पास गृधक्ट नामका एक विहार बुद्धके समय -वहत ही प्रसिद्ध था।]

<sup>ु</sup> ३. [ पाली बौद वाड मयमें लिखा है कि अजातशत्र ने अपने

हजार वर्ष कुछ घएटे ही हैं। दर्शनके वाद वहीं पराठे खाये गये, श्रीर फिर दोपहर तक हम कौंडिन्य वाबाकी धर्मशाला में रहे।

उसी दिन १० जनवरीको सिलाव चला श्राया । जिनसे कुछ काम लेना या वे तो न मिले, किन्तु मौखरियोंका गंधशालीका भात-चिउड़ा श्रौर खाजा तो छोड़ना नहीं होता । सिलाव ब्रह्मजाल-सुत्तके उ उपदेशके स्थान श्रम्बलिहका तथा महाकाश्यपके प्रवज्या-स्थान बहुपुत्रक चैत्यमेंसे कोई एक है । बाबू भगवानदास मौखरीके हातेमें एक ग्यारहवीं-बारहवीं शताब्दी का नया शिलालेख भी देखनेको मिला । दूसरे दिन उसकी कापी लेने श्रौर खानेमें ही दोपहर हो गया । फिर बहासे श्रपनी स्वप्नकी भूमि नालन्दाके लिए रवाना हुआ ।

दो वर्षके बाद फिर भव्य नालंदाकी चिता देखने आया—उसी नालंदाकी जिसके पिएडतोंके रौंदे हुए मार्गको पार करनेके लिए मैंने अपनेको तैयार किया है। इच्छा थी, नालंदामें थोड़ीसी, भविष्यमें कुटिया बनानेके लिए भूमि ले ले। लेकिन इतनी जल्दीमें वह काम कहीं हो सकता था १ भीतर-बाहर परिक्रमा करके निकली हुई मूर्तियाँ,

पिता राजा विम्विसारका केंद्र किया और मार डाला था; पर आधुनिक मिद्वान् अब इस बातका सच नहीं मानते । ]

- १. [ नालन्दाके पास एक आधुनिक गाँव। वहाँके चिउड़ेकी विहारी लोग वहुत तारीफ़ करते हैं।]
- र. [ गुप्त सम्राटोंके बाद मध्यदेशमें मौखिर वंशके सम्राट् हुए । हर्षवर्धनकी बहन राज्यश्री एक मौखिर राजाका ही व्याही थी। मौखिरियोंकी एक छोटी शाखा बिहारमें भी राज्य करती रही। खिलाव गाँवमें श्रव भी कई 'मोहरीं' परिवार हैं।]
  - [ नुद्धके उपदेश किये हुए स्कोमेंसे एकका नाम । ]

४. [ प्रनथकारका यह स्वप्न-संकल्प है कि नालन्दामें फिरसे एक बौद्ध विद्यापीठ स्थावित किया जाय ।

मुद्रायें, बर्तन, कोठरियां, द्वार, कुएं, पनाले, स्तूप देखे, एक ठंडी आह भरी और चल दिया।

उसी दिन १२ जनवरी को पटना पहुँच गया। अभिधर्मकोशका पार्सल पहुँच गया था, इसलिए उसके प्रवन्धमें १३ जनवरीको फिर वनारस पहुँचा। डेरा हिन्दूविश्वविद्यालयमें डाला। प्रकाशक महोदयने स्वयं पुस्तक देखी, फिर दूसरे विद्वान्के पास दिखानेको ले गये। उन्होंने मूल फ्रेंचसे कारिकाश्रोंको मिलाकर कुछ राय देनेके लिए कहा । स्रठारह तारीखको सारनाथ जानेपर चीनी भिन्तु बोधिधर्मकी चिडी मिली। दो वर्ष पूर्व मेरी उनसे राजगृहके जगलमें मुलाकात हुई थी। पीछे सिंहलमें विद्यालकार विहारमें ही जहाँ में रहता था वे भी महीनों रहे। इदसे अधिक शान्त थे, इसलिए अपरिचित मनुष्य उन्हें पागल कहनेसे भी न चूकते थे। देखनेसे भी उस गर्दन-मुके, मलिन श्रकृतिम शरीरको देखकर किसी को श्रनुमान भी नहीं हो सकता था कि वह श्रन्दरसे मुसस्कृत होगा । सिहलसे लौटकर उन्होंने मेरे लिखने-पर अपनी नेपाल-यात्राके सम्बन्धमें विस्तार-पूर्वक लिखा था। चीनी-भाषा में बौद्धदर्शनके वे पिएडत ही न थे, विल्क उसके अनुसार चलनेकी भरपूर कोशिश भी करते थे। उन्होंने इस लोगोंके भविष्यके कार्यपर ही उस पत्रमें लिखा था। मुक्ते यह न मालूम था कि वही उनका ऋन्तिम पत्र होगा।

२० जनवरीको पिएडत महोदयकी अनुकूल सम्मति मिली। दूसरे दिन प्रकाशक महोदयसे बातचीत होनेपर मालूम हुआ कि दस-पाँच प्रतियाँ देनेके अतिरिक्त और कुछ पारितोषिक देनेमें वे असमय हैं। मुक्ते अपनी यात्राके लिए कुछ धनकी अत्यन्त आवश्य रता थी,

१. वेल्जियमके विद्वान् लुई द वाली पूर्वीने म्याभिधर्मकोशका फ चमें सम्पादन किया है। राहुलजीका नागरी सम्पादन उसीपर म्याश्रित है।

इसलिए उनकी बात स्वीकार करनेमें असमर्थ था। इस प्रकार इस बारका नी दिन काशी-वास निष्फल ही होता, यदि आचार्य नरेन्द्र-देवने पुस्तकके कुछ अंशोंको देखा न होता। उन्होंने उसको काशी-विद्यापीठकी ओरसे प्रकाशित करानेकी बात कही। २२को प्रकाशन समितिकी स्वीकृति भी आ गई और सबसे बड़ी बात थी सौ रुपये देनेकी स्वीकृति भी।

### ‡ ६. वैशाली, लुम्बिनी।

में अन्य भंभटोंसे मुक्त था ही। पटना होकर पहले बुद्धगयां गया। वहीं मुक्ते मगोलियांके भिन्नु लोब्-संड्-शे रब मिले। मैंने भोटिय भाषाकी एक-आध पुस्तक देख ली थी, इसलिए एक-आध शब्द बोल लेता था। उन्होंने बड़े आग्रहसे चाय बनाकर पिलाई। मुक्ते उनसे उनके ल्हासाके डेपुङ्मठमें रहनेकी बात भी मालूम हुई। उन्हें अभी एक दो मास और यहीं रहना था। वे महावोधिके लिए एक लाख दंडवत प्रणाम पूरा करना चाहते थे। उस समय मुक्ते कभी न भान हुआ था कि उनकी यह मुलाकात आगो मेरे बड़े कामकी सिद्ध होगी।

बुद्धगयासे लिच्छ्रवियोंकी वैशाली को देखना था। मुज़फ्रपुरा उतरनेसे मालूम हुन्ना कि वैशालीके पास वखरा तक वस जाती है। जनक वाबू ने वौद्ध धर्मपर एक व्याख्यान देनेके लिए भी दिन नियत करवा लिया। में रास्तेमें वखराके छशोकस्तम्भको पहले देखने गया,

१. प्राचीन मिथिलामें लिच्छिव नामकी प्रसिद्ध जाति ग्हती यी, जिनको पंचायती राज्यकी राजधानी वैशालीको मुजफ्फ़रपुर अलेका बसाढ़ गाँव स्चित करता है।

२. मुज़पफ़रपुरके काग्रेस कार्यकर्त्ता बाबू जनकथारी प्रसाद महात्मा गांधीकी चम्पारन-जांचके समयसे राष्ट्रीय कार्य करने लगे हैं;

जहा किसी समय महावन की क्टागारशाला थीं, जिसमें तथागतेने कितनी ही बार वास किया था। जिस स्थानमें श्रनेक विख्यात दुन श्राज भी वर्तमान हैं, जहाँ तथागतके परिनिर्वाणके १०० वर्ष वाद श्रानन्दके शिष्य स्थविर सर्वकामीकी प्रधानतामें भिन्नु-सङ्गने दूसरी बार एकत्र हो शङ्काश्रोंका समाधान करते हुए भगवान की स्कियोंका गान किया था, उसकी श्राज यह श्रवस्था कि श्रादमी श्रसन्देह हो स्थानको भी नहीं बता सकते।

बखरा से बनिया पहुँचा। वैशाली आज कल बनिया-वसादके नामसे ही बोली जाती है। वसाद तो असल वैशाली है, जो बिज्जयों उन्की राजधानी थी। विनया उसीका व्यापारिक मुहल्ला था। यहीं जैनस्त्रों का 'वाश्यिय-गाम-नगर' है। भगवान् महावीरका एक प्रधान गहरथ शिष्य आनन्द यहीं रहता था। भगवान् बुद्धके ग्यारह प्रधान गृहस्य शिष्यों अग गृहपति यहीं रहता था। विज्जियों के महाशक्ति शाली प्रजातन्त्रकी राजधानीका यह व्यापारिक केन्द्र महासमृद्धिशाली या, यह बौद्ध-जैन अन्थोंसे स्पष्ट है। अब यह एक गाँव रह गया है। वहाँ पहुंचते पहुंचते भोजनका समय हो गया था, इसलिए एक गृहस्यके मोजनकर लेनेके आग्रहको अस्वीकार न कर सका।

बिनया-वसादके आस-पास मिद्दीकी छोटी-छोटी पकी मेखलाओं-से बँधी हुई कुइँयाँ कहीं भी निकल आ सकती हैं। वहाँसे चलकर वसाद आया। तालाबपरका मन्दिर निसमें अब भी बौद्ध-नैन-मूर्तियाँ हिन्दुओंकी देवी-देवताओंके नाम पर पूजी जा रही हैं, रौज़ा, गढ और गाँव सभी घूम-फिर देखा। यहीं किसी समय विजयोंका संस्थागार

१. बुद्ध ने कीन कीन सुत्त (स्क) कहाँ कहा सो पाली वार्मयमें दर्ज है।

२. वैशालीकी श्रोर निर्देश है।

३. लिच्छवि ही पृति या विज्ज कहलाते थे।

(प्रजातंत्र-भवन) था, जिसमें ७७०७ राजोपाधिधारी लिच्छिव किसी समय बैठकर मगध और केशिलके राजाओं के हृदय किसित करने वाले, सात 'अपरिहाणि धर्मों'से युक्त वज्जी देशके विशाल प्रजातंत्रका सञ्चालन किया करते थे। बसाढ़ और उसके आस-पास अधिक प्रभावशाली जातिके लोग जयरिया (भूमिहार) हैं। आज-कल तो ये लोग सोलहों आने पक्के ब्राह्मण जातिके वने हुए हैं, जिस जातिको भिलमंगोंकी जाति तथा तीर्थं इरोंके न उत्पन्न होने योग्य जाति जय-रियोंके पुत्र (ज्ञातु-युत्र) वर्द्ध मान महावीर ने कहा था । मैं जिस वक्त बसाढ़के एक वृद्ध जयरियासे कह रहा था कि आप लोग ब्राह्मण नहीं

१. मगघके राजा अजातशत्रुने विजयों के संघ राज्य प्रजातंत्र राज्य) को जीत लेना चाहा था। उसने बुद्ध के इस बारेमें सलाइ मौगी। बुद्धने कहा (१) जिनतक वज्जी अपनी परिषदों में बड़ी सख्यामें श्रीर वार-बार जमा होते हैं, (२) जनतक वे इकहे उठते-बैठते और मिलकर अपने सामूहिक कार्यों को करते हैं, (१) जब तक वे बिना नियम बनाये कोई काम नहीं करते, और अपने बनाये नियम-कान्त्रका पालन करते हैं, (४) जब तक वे अपनी बुजुगों की सुनने लायक नात सुनते और सनका आदर करते हैं, (५) जन तक वे अपनी कुलिक्सयों और कुल-कुमारियों पर ज़ोर जनरदस्ती नहीं करते, (६) जब तक वे अपनी वज्जी-चैत्यों (राष्ट्रीय मिन्दरों) का सम्मान करते हैं, और (७) जनतक वे विद्वान् अहितों की शुश्रूषा करते हैं, तनतक वे कभी नहीं हारेंगे चाहे कितनी सेना लेकर उनपर चढाई क्यों न करो। बुद्ध की ये सात शत्ते 'अपरिहाणि-धर्म अर्थात् ज्ञीण न होनेकी शत्ते 'कहलाती हैं। देखिये भारतीय इतिहास की रूपरेखा, ए० परिश्री

२. भगवान् महाबीर लिच्छवियोंके ज्ञात्रिक कुलमें पैदा हुए मे । हान्निकका ही रूपान्तर है जयरिया लोग अब भूमिहारोंके

है, स्तिय हैं, तब उन्होंने भट नीमझारसे आकर जेयरं हीह (इपरें। जिल्ला)में बहनवाले अपने पूर्वज ब्राह्मणोंकी कथा कह सुनाई । नेचारोंकी न्समृद्ध, प्रतिमाशाली, बीर, स्वतन्त्र शातु-जातिके खूनकी उतनी परवा न थी, जो अब भी उनके शरीरमें दीक रहा था और जिल्के लिए आज भी पढ़ोसियोंकी कहावत है—

सव जातमें बुबंक जयरिया। ं मारे लाठी छीनै चदरिया॥

जितना कि एक श्रिषिकांश धनहोन, बलहोन, विद्यालं , कुप्-मण्डक मिध्यामिमानी जाति में गणना करानेमें । वही क्यों, क्या संशिद्धि देशमक मौलाना शफ़ी दाऊदी भी शफ़ी जयरिया के महत्त्वक -समभ सकते हैं ?

वैशालीसे लौटकर मुज़फ़रपुर श्राया। एक ज्ञातृ-पुत्रके ही सम मित्तिमें बुद्ध-धर्मपर कुछ कहा। फिर एक-दो दिन बाद वहीं देविरयाका टिकट कटाया। श्राज (१४ फ़रवरी) फिर दो-तीन वर्षों बाद कुशीनार (किसया) पहुँचा। दश वर्ष पहले इसी रास्ते पैद शामिल हैं। विहारके मूमिहारोंने जिन्हें वीर लिच्छवि स्त्रियां वंशज होनेका श्रमिमान करना चाहिए, श्रशनवश्र श्रपने श्राप

१. खुदीराम बोस वाले भारतके पहले बम-मामलेमें हैशे न्दाऊदी सरकारकी तरफ़से वकील थे। १६२१में वे वकालतसे असं न्योगकर देशमक कहलाये। अब 'मुस्लिम अविकारों की रचामें इं वि मी जर्थारया है।

जास य कहना शुरू कर दिया है।

१. बुद्धका महापरिनिर्वाण (बुम्नना = देहास्त) कुर्रानिर ब्हुश्रा था, जिसे श्रव गोरखपुर ज़िलेकी देवरिया, तहसीलका किस् नाव स्वित करता है। नया या। उस वक्त एक मोले-माले गृहस्थ ने कहा था, क्या वर्मा बालोंके देवताके वास पाते हो १ सौभाग्य है, ब्राज लोगोंने ब्रयनेका पहचान लिया है। माथा कुँ ब्ररमें ब्रयकी महापरिनिर्वाण-स्तूपका तैयार पाया। प्रतापी कुँ ब्ररसिंहके सम्बन्धी स्थिवर महावीरके धूनी रमानेका ही यह फल है जो ब्रासपासके हज़ारों नरनारी तथागतके ब्रिन्तम-लीला-संवरण स्थान पर फूल माला ले बढ़ी श्रद्धासे ब्राते हैं।

मूर्तिके सामने बैठे ख़याल आया कि २,४१२ वर्ष पूर्व इसी स्थान-पर शुगल शालों (साखुआं)के बीचमें वैशाखकी पूर्णिमाके सबेरे, इसी तरह उत्तरको सिर दिल्लाको पैर पश्चिमकी और मुँह किये, अश्र-बुख हज़ारों प्राणियोंसे घिरी वह लोक ज्योति "सभी वने बिगबनेवाले. हैं" कहती हुई हमेशाके लिए बुक्त गई।

कुरीनारामें दो-चार दिन विश्राम किया। फिर वहाँसे दसमें गोरखपुर गया। शामकी गाड़ीसे नौतनवा गया। लुम्बिनी यहाँ से पाँच कोस है। जिसको दुर्गम, दुरारोह हिमालयको सैकड़ों कोस सम्बी घाटियाँ पार करनी हैं उसको यहाँसे टट्ट्रको क्या ज़रूरत हैं सबेरा हे ते ही दूकानसे कुछ मिठाई पाथेय बाँधा, श्रीर रास्ता पूछते हुए चल दिया। रास्ते में शाक्यों श्रीर कालियोंकी सीमापर

१. सन् ५७के गदरमें विहारके जो प्रसिद्ध कु वरसिंह बड़ी वीरतासे लड़े थे, उनके एक सम्बन्धी अप्रेज़ों की प्रतिहिंसासे बचने-को बर्मा भाग गये, वहाँ बौद्ध धर्मका अध्ययनकर भिन्नु वने और फिर बरहों बाद किस्यामें आकर रह गये। उनकी असलीयतके हाल तकका बहुत कम लोगोंको पता था। अब भी इस बातके सच्या होनेमें कुछ सन्देह हैं।

२. बुद्ध किपलवस्तके पास जिस वगीचेमें पैदा हए थे. असक्य

न्बहनेवाली रोहिणीके शिष श्रनेक नदी-नालोंको नार करते, जहाँ भगवान शाक्य मुनि पेदा हुए उस स्थानपर १७को पहुच गया। श्रव एक छोटी सो धर्मशाला भी वन गई है। कुएँ छोर मन्दिर की भी मरम्मत हो गई है। उदार नेपान नरेश चन्द्र-शम्शेरके सहुत्प-स्वरूप कॅकरहवा तकके लिए सड़क भी बहुत कुछ तैयार हो गई है। 'महाराज चिम्मनदेई' को फिर लुम्बिनी-चन बना देना चाहते थे, किन्तु यह इच्छा मनकी न्मन-होमें लेकर चल बसे। अब न जाने किसे उस पुनीत इच्छाके पूर्ण करनेका सीभाग्य प्राप्त होगा १3

२,४६१ वर्ष पूर्व यहीं वेशाखकी पूर्णिमाको सिद्धार्थ कुमार पेदा हुए थे। २,१८२ वर्ष पूर्व धर्मावजयी सम्राट श्रशोक ने स्वय श्राकर यहाँ पूजा की थी। इसी स्थानको देखना मनुष्य जातिके नृतीयाशकी मधुर कामना है। कुशीनाराके पूज्य चन्द्रमणि महास्थिवरकी दा हुई मोमवित्तयों श्रीर धूपवित्तयोंको उस नीची कोठरीम मने जलाया, जिसमें लोक गुरूकी जननी महामायांकी विनष्टप्राय मूर्ति श्रव भी शाल-शाखाको दाहिने हायसे पकडे खड़ी है। रातको यही विश्राम करनेकी इच्छा हुई, किन्तु दयालु पुजारीने कहा—हस माड़ीमें रातको चोर रहते हैं, इसलिये यहाँ रहना निरापद नहीं है। में श्रव भी जानेका पूरा निश्चय न कर चुका था कि इतनेमें ही खुनगाँई के चौधरीजीके लड़के श्रागये उन्होंने भी स्थाने यहाँ रातको विश्राम करनेको कहा। उनके साथ चल दिया। खुगिवनीके यात्रयोंके लिए चौधरीजीका घर खुली विश्रामशाला है।

१. बुद्ध शाक्य वशके थे; उनकी माँ पढ़ोसके कोलियवंशकी व्यां। शाक्यों श्रीर कोलियों के देशके बीच सीमा रोहिंगी नदी थी।

२. लुम्विनीके स्थानपर अब कम्मिनदेई गाँव है।

३. नेपाल सरकार का लुम्बिनी-पुनरुद्धार कार्य जारी है।

उन्होंने अ-हिन्दू अतिथियोंके लिए चीनी मिट्टीके प्याले-तश्तरी भी नरख छोड़े हैं। मुक्ते रातको भोजन करनेकी आवश्यकता न होनेसे मैं उनके उपबोगसे वच गया।

दूसरे दिन चौधरी साहबने ख्रापनी गाड़ीपर नौगढ रोड स्टेशन तक मेजनेका प्रवन्धकर दिया। खुनगाई से कॅकरहवा डेढ़-दो कोससे ख्रिधिक न होगा। यह नैगल-सीमासे थोड़ी ही दूरपर है। नौगढ़से यहां तक मोटर छौर बेलगाड़ीके छाने-जानेकी सड़क है। जब खुम्बिनी तक सड़क तैयार हो जायगी तब यात्री बड़े सुख-पूर्वक मोटर पर नौगढ़-रोडसे खुम्बिनी जा सकेंगे। उसी दिन रातको स्टेशनपर पहुंच गया। छव जेतवन जाना था। गाड़ी उस समय न -थी, भूख लगी थी, इसलिए इलवाईके पास गया। वह पूड़ी बनाने लगा। उसकी छपनी पानकी भो दुकान है। रोज़ोंके दिन थे। एक प्राम-वास मुसलमान एहस्य छाकर बैठ गये। इलवाईने पान मंगवायी। कहा—

"बहुत तकलीफ़ है, खीं साहब !"

"नहीं भाई! इस साल तो जाड़ेका दिन है, रातको पेट भर खानेको मिल जाता है। जब कभी गर्मामें रमज़ान पड़ता है तब तकलीफ़ होती है।"

उनकी वातें चुपचाप सुनते समय ख़याल हुआ कि इनको कौन एक दूसरेका जानी दुश्मन बनाता है ! क्या इस प्रकार अलग-अलग विचार-व्यवहार रखते हुए भी इन दोनोंको पैर पसारनेके लिए इस भूमिपर काफ़ी जगह नहों है ! यदि यह काम धर्मका है तो धिक्कार है ऐसे धर्मको।

१. कोशल देशकी राजधानी श्रावस्तीमें बुद्धको जो नगीचा दान मिला था, उसका नाम।

#### t ७. भारतसे विदाई

दूसरे दिन (१९ फरवरी) नौगढसे बलरामपुर पहुंचे । भिन्नु श्रासयाकी धर्मशालामें ठहरे। ये ब्रह्मदेशीय धनिक पिताकी गिचित छन्तान हैं। दस वर्ष पहले जब में यहा श्राया था, उस समय बर्ग पहले ये। उन्होंने इस धर्मशालाका श्रारम्भ किया था। उस समय बहुत थोड़ा ही हिस्सा बन पाया था। श्रव तो छुएँ श्रीर रहने तथा भेजन बनानेके मकानांके श्रातिरिक्त मदिर श्रीर पुस्तकालयके लिये भा एक श्रव्हा मकान बन रहा है।

२१ फरवरीकी अपनी चिंहीमें मेंने आयुष्मान आनन्दकी जेतवनके बारेमें इस प्रकार लिखा-

'कल सबेरे पैदल चलकर बिना कहीं रके दो-ढाई घटेमें यहां चला श्राया। चलनेका श्रभ्यास बढाना ही है। यहां महिन्द बाबार्क कुटीमें ठहरा हूँ। कल पूर्वाह गुमें जेतवन घूमा। गध कुटी, कोसम कुटी, कारेरी कुटो, सललागार में सन्देह नहीं मालूम होता। गध कुटीवे सामने बाहरकी श्रोर निम्न भूमि ही जेतवन-पाक्तरणी है। महिन्द बाबाकी जगह फाहियान विणंत तैथिकोंके देवालयकी है। महिन्द बाब श्राजकल ब्रह्मदेश गये हैं। सुमे तो वे धनुष्कोडीमें ही मिले ये श्रपराहण्में श्रावस्ती गया। पूर्व-हार गङ्गापुर दरवाजा (बढका दरवाजा हो सकता है, किन्तु उसके पास बाहर पूर्वारामका कोई चिह्न नहीं हनुभनवाँ ही सम्भवत पूर्वारामका ध्वसावशेष है। कल सूर्यास्त तक श्रावस्तीमें धूमते रहे ता भी चारां श्रोर नहीं फिर सके।

'श्रान-कल गोंडा बहराइचके जिलेमें श्रकाल है। इस देहातं श्रादमी तो विशेषकर पीढ़ित मालूम होते हैं। तालाब सूखे पड़े हैं वर्षाकी फसल हुई ही नहीं। गबी भी पानीके विना बहुत कम नो सं हैं। इनका कप्ट श्रगली वर्षा तक रहेगा। जगह-जगह सरकार सक श्रादि वनवा रही है, जिसके लिए दो-दो तीन तीन कोस जाकर लोग का करते हैं। मर्दको , ढाई आना, दूसरोंको दो आना रोज़। मक्की चार आना सेर मिल रही है। जाम्बनीके रास्तेमें ऐसी तकलीफ नहीं देखनेमें आई।

'७-८ मार्च तक नेपाल पहुँच जाऊँगा। अन्तिम-पत्र चम्पारनः ज़िलेसे लिखूँगा। नेपाल तक एक दो साथी मिलेंगे।

'यात्राके लिये महाबोधिके तीस चालीस पत्ते, बुद्ध-गयाके चढ़ें कुछ कपड़े, कुशीनाराके चढ़े कुछ कपड़े और कुश ले लिये हैं। नेपाल तक सम्भवतः डेढ़ सी रुपये बच रहेंगे। नेपालसे भी अपने साथीके हाथ एक पत्र दे दूँगा। आगोके लिए क्या प्रवन्ध हुआ, यह उससे मालूम हो सकेगा।

आज श्रन्भवन पुरैना, श्रमहा ताल) देखनेका विचार है।'

२२ फ़रवरीकी रातको मैने चम्पारन जानेका रास्ता लिया। सोनेके स्यालसे छितीनी घाट तकका क्योढेका टिकट लिया। गाड़ी गोरखपुर-में बदलती है। दस बजेके क़रीब छितीनी पहुँचा। गएडकके पुलके दूट जानेसे यहाँ उतर कर बालूमें बहुत दूर तक दोनों श्रोर पैदल चलना पड़ता है। सीधे रेलसे रक्योल जानेवालों के लिए छपरा, मुज़फ्फ़रपुर होकर जाना पड़ता है। नाव पर-पशुपितनाथके यात्रियोंको श्रमीसे जाते देखा। लेकिन अब मुक्ते खयाल श्राया कि में श्राठ दिन-पहले श्राया हूँ। श्रव इन श्राठ दिनोंको कहीं विताना चाहिए। उस वक्त, नरकटियागं जके पास विपन बाबूका मकान याद श्राया। मैंने कहा, चलो काम बन गया।

स्टेशन पर मालूम हुन्ना, शिकारपुर न कहकर उसे दीवानजीका शिकारपुर कहना चाहिए। नानेपर विषिन बाबू तो न मिले, उनके सबसे छोटे भाई घर हो पर मिले। बे-घरको घर बढ़ी श्रासानीसे मिल ही जाता है। लेकिन अब ख़याल हुन्ना, ये दिन कैसे कटें। इसके

१. बुद्ध-गयाका पीपल वृद्ध ।

ित्य मेंने श्रास-पासके ऐतिहासिक स्थानोंको देखने-भालनेका निश्चय किया । ये सद बातें मैंने २८ फ़्रवरीसे ३ मार्च तकके लिखे अपने पत्रमें दो हैं। वह पत्र ये। है—

> शिकारपुर, ज़िला चम्पारन (विहार) २८-२-२६

प्रिय ग्रानन्द,

वलरामपुरसे पत्र मेल चुका हूँ। इस जिलेमें तेइस ही तारीखकों ज्ञागया। आना चाहिए था तीन मार्चको। इस तरह किसी प्रकार इस समयको विताना पड रहा है। इधर रमपुरवा गया था, जो पिपरियागाँवके पास है और जहाँ पास-ही-पास दो अशोक-स्तम्भ मिले हैं, जिनमेंते एक पर शिलालेख भा है।

पुरातत्त्व विभागकी खुदाईके समय एक बल मिला था, जो एक स्तम्मके जपर था। दूसरेके जपर बया था, इसका कोई ठीक पता नहीं। परम्परासे चला श्राता है कि एकपर मोर था। मोर मौयों का राज-चिन्ह था। साथ ही पासमें पिपरिया-गाँव है। क्या पिप्पलीवन को ही तो नहीं यह पिपरिया प्रकट करता है १ पिप्पली वनिय-मोरियों ने भी कुसीनारामें भगवानकी घातु में एक भाग पाया था। एकही जगह दो-दो श्रशोक स्तम्भोंका होना मी स्थानके महत्त्वको वतलाता है। पिप्पलीवन ही मौयों का मूल-स्थान है श्रीर वहाँके लोगोंने बुद्धका सम्मान भी किया था। ऐसी श्रवस्थामें बुद्ध-भक्तोंका श्रपने पूर्वजोंके

१. विष्यलीवन — हिमालय तराईमें कोई जगह थी। वहां भोरियों (मीर्यों)का प्रजातन्त्र राज्य था।

२. बुद्ध के चितामसमके फूल या अश्यियां घातु कहलाती हैं। विरिनिर्वाण के बाद वे आठ हिस्सों में बाँटी गईं थीं। विष्यलीवनके मोरिय बटवारेके बाद पहुँचे, इसलिए उन्हें राखसे ही सन्तोप करना पड़ा था।

स्थानके स्मरण्में श्रशोकका यहाँ दो स्तम्म गाइना श्रर्थ-युक्त मालूम होता है।

विष्यलीवन जैसी छोटेसे गगा-तन्त्रकी राजधानी कोई बड़ा शहर नहीं हो सकता। अजातशत्रु के समयमें ही इसका भी भगध-साम्राज्यमें भिल जाना निश्चित है। इस प्रकार ईसा के पूर्वकी पाँचवीं शताव्दी-के एक छोटेसे क्रवेका जो अधिकतर लकडीकी इमारतोंसे बना था, ध्वसावशेष (जो अब वीस-वाइस फुट, जल-तलसे भी कई फुट नीचे है) वहुत स्पष्ट नहीं हो सकता।

में रमपुरवासे ठोरी गया, जो वहाँसे ७- मील उत्तर नेपाल-राज्यमें है; श्रीर वहाँसे भी एक मार्ग तिब्बत तक जानेको है। ठोरीसे तीन मील दिल्या महायोगिनीका गढ़ है। नीचेकी ईंटोंसे यह प्राक्-मुस्लिम-कालीन मालूम होता है। पुराना मन्दिर पत्यरका बहुत सुदृढ़ बना था। मुसलमानों द्वारा नष्ट होने पर नया बड़ा मन्दिर १००-१५० वर्ष पूर्व बना होगा। यह स्थान तरा के जङ्गलसे मिला हुआ है।

यहाँ थाद-जातिका परिचय प्राप्त करनेका भी मौका मिला। यह बढी विचित्र जा'त है। कितने विद्वान् इन्होंको शाक्य सिद्ध करनेका प्रयास कर चुके हैं (१) चेहरा मङ्गोलीय। (२) इघरके थारुश्रोंकी मुख्य भाषा गया-ज़िलेकी (मगही भाषासे संपूर्णतः मिलती है। (३) श्रपने दिच्छाके श्रथार लोगोंकी ये वाजी श्रीर देशको विजयान कहते हैं। (४) मुगीं श्रीर स्त्रप्र दोनों ही खाते हैं, हालाँकि हिन्दू हघर मुगीं खाना वहुत बुरा समभते हैं। (५) (चितवनिया थारु श्रपने को चित्तों का गढ़से श्राया कहते हैं। पिश्चम (जुम्बिनीके पास) के यारु श्रपनेको वनवासी हुए श्रयोध्याके राजकी सन्तान वतलाते हैं।

'कल चानकी-गढ़ जाऊँगा जहाँ मौर्य-काल या प्राक्-मौर्य कालका

१. अर्थात् वृत्ति = लिच्छ्वि।

एक गढ़ है। परखों रातकी गाड़ी से यहाँ से प्रस्थान करूँ गा। नेपाल-से पत्र भेजनेका कम ही मौका है।

'३-३-२६ आज सायकाल यहाँसे प्रस्थान करूँगा, कल सबेरे नरकटिया-गंज रेलपर रक्सीलके लिए।

"प्रिय त्रानन्द ! श्रन्तिम वन्दे करते हुए श्रव छुट्टी सेता हूँ। 'कार्ये वा साध्येय, रारीर वा पातयेयं"—जीवन वहुत ही मूल्यवान् है, श्रीर समयपर कुछ भी नह। है।

तुम्हारा श्रपना — रा॰ साकृत्यानन

तीन तारीख़को में शिकारपुरसे रक्षौल पहुँचा। वहाँसे नेपाल सरकारकी रेलगाड़ीसे उसी दिन वीरगंज पहुँच गया।

दृग्री मजिल

# नेपाल

### + १. नेपाल-प्रवेश

तीन मार्च १६२६ ई॰का स्पाँदयके समय में रक्सील पहुँच गया। इह वर्ष पहले जब में इसी रास्ते नेपाल गया था उस समयसे अब बहुत फर्क पड़ गया है। अब यहाँसे मुख्डके मुख्ड नरनारियोंका पैदल बीरगजकी ओर जाना, और वहा कतारमें होकर डाक्टरको नन्ज दिखलाना, तथा इस प्रान्तके उन्च अधिकारी से राहदानी लेना आव एमक नहीं है। रक्सील के बी॰ एन॰ उवल आर॰के स्टेशनको बगलमें ही नेपाल-राज्य-रेल नेका स्टेशन है। लाइन बी॰ एन॰ उवल् आर०के मी छोटोहै। यात्री अब सीधे वहाँ पहुँच जाते हैं। राहदानी टेनके लिये कितने ही आदमी खडे रहते हैं। उसके मिलनेमें न कार्ष दिक्कत न देरी। नव्ज दिखलानेकी भी कोई आवश्यकता नहीं। दर

असल उसकी आवश्यकता है भी नहीं, क्योंकि असल नव्ज-परी ता तो चीमा पानी, चन्दागढ़ी की चढाइयाँ हैं; जिनपर स्वस्य आदमी को भी इंपिते-हाँपते पहुँचना पड़ता है।

मेरे यहाँ पहुँचनेकी तारीख कुछ मित्रों को मालूम थी। पूर्वविचारके अनुसार यात्रा लम्बी होने वाली थी। वस्तुतः मैंने अपनी
इस यात्राका प्रोग्राम आठ-दस वर्षका बनाया था। तिव्वतसे चौदह
मास बाद ही लौट आनेका ज़रा भी विचार न था। इसीलिये कुछ
मित्रोंको विदाई देनेकी आवश्यकता भी प्रतीत हुई थी। उनमेंसे एक
तो गाडीसे उतरते ही मेरी प्रतीचा कर रहे थे। उनसे विदाई ले मैं
नेपाली स्टेशनपर पहुँचा। राहदानी तो मैंने ले ली, लेकिन अभी सीधा
अमलेखगंज नहीं जाना था। अभी कुछ साथियों और एक बिदाकरने वाले मित्रकी वीरगंजमें प्रतीचा करनी थी। मैं रेलमें बैठकर
बीरगंज पहुँचा। गाड़ियोकी कमीसे मालके डव्वे भी जोड़ दिये गए
थे। मुक्ते भी मुश्कलसे एक मालके डव्वेमें जगह मिली।

वस्तुतः रेल-यात्रासे यात्राका मज़ कितना किरिकरा हो जाता है,
यह श्रवकी मालूम हुश्रा। जिस वक्त इखन नेपाल-हिन्हुस्तानकी सीमा
बनाने वाली छोटी नदीपर पानी ले रहा था, उस समय मेंने कुछ दूरपर इसी नदीके किनारे सबकपरकी उस कुटियाको देखा, जिसमें दस
वर्ष पूर्व श्राकर में कुछ दिन ठहरा था। उस समय तो साधारण
श्रादमीके लिए बीरगझ भी पहुँचना, सिवाय शिवरात्रिके समयके,
मुश्किल था। मैं भी उस समय बैशाख मासमें राहदानीकी श्रवचनसे
ही नहीं जा सका था। उस समयका वह तक्ण साधु भी मुक्ते याद
श्राया, जो रूसके मुलककी ज्वालामाईसे लौटा हुश्रा श्रपनेको कह रहा
था। मैंने उसके किस्सेको सुना तो था, किन्तु उस समय इसका
विश्वास ही न था कि रूसमें भी हिन्दुश्रोंकी ज्वालामाई हैं। यह तो
पीछे मालूम हुश्रा कि वाक्के पास रूसी सीमाके श्रन्दर दर-श्रसल
ज्वालामाई हैं, श्रीर वह उक्त साधुके कथनानुसार बढ़ी ज्वालामाई हैं।

रक्वीलने बीरगञ्ज तीन-चार मील ही दूर है। इतनी दूरीको इमारी बयी गावीको मी काटनेमें बहुत देर न लगी।

गाड़ी वीरगड़ा बाजारके बीचमे गई है। सबक पहले हीसे बहुत यधिक चीड़ी न थी, ख़ब तो रेलकी पटरी पड़ जानेसे ख्रीर भी सक्कीर्य हो गई है। स्टेशनपर उतर कर श्रव धर्मशालामें जाना या। रेलसे ही धर्मशाला हा नकान देखा था। ब्राकृतिसे ही मालूम हो गया भा कि यह धर्मशाला है, इसलिए किसीसे रास्ता पृछ्नेकी आवश्यकता न यी । रीवे धर्मशालामें पहुँचा । दूसरा समय होता तो धर्मशालामें भा जगर मिलना जासान न होता, किन्तु मालूम होता है, जैसे श्रन्यत्र रेलीने पुरानी नरायोकी चहल-पहलको नष्ट कर दिया, वैसे ही यहाँ शिवरात्रिके यात्रियोंकी बहारको भी । मुक्ते एक दो दिन ठहरना था । ण्राज पागुन सुदी ण्रष्टमी (३ मार्च १६२६) थी। इसलिए अभी नेपाल पहुँचनेके लिए काफ़ी दिन ये। एकान्तके लिए में ऊपरी तल-की एक कोठरोंने ठटगा। यह धर्मणाला किसी मारवानी सेठकी बनवाई हुई है। यह दरकी ख़ीर बहुत कुछ माफ है, पीछेकी ख़ीर कुझाँ ख़ीर रलोई बनानेकी जगह भी है। द्वीजेपर ही इलवाईकी तथा आटी चायलकी दूरानें हैं। श्रासन रखकर मैंने पहले मुँह-हाथ धोया, श्रीर दिर पेटमर पृथ्वि पार्ड । योही ही देखें एक बागत श्रा पहुँची, श्रीर मेंने देखाकि मेरी कोठरी भर गई। श्रयलमें द्वा श्रीर धूपके लोनरे मेने वड़ी कोटरी लेकर गलतीकी थी। अन्तमें बारातकी मीरमें उत्त कोटरीमें मेग नदना प्रवम्भव मालूम हुप्रा, इसलिए दूसरी छोटी कोडरीमें चला गया, लिसमें वासतके दो-तीन नीकर टहरे हुए ये। पर ग्रन्दी भी भी।

यह स्व हो जानेपर, ग्रव बिना काम बैठे दिन काटना मुरिकल मालूम होने लगा । पासमें ऐछी कोई किताब भी न थी, जिसमें दिल महलाय करता; न यहाँ लोई परिचित ही या, जिसमें गय-ग्रप करता। बैट, किसी सरह सत आई। श्राज भी मैरे मित्रके श्रानेकी प्रतीत यी। वे न श्राये। तरह-तरहके ख्याल दिलमें श्रा रहे थे। संबेरे उठा तो पासकी दालानमें किसीके ऊँचे स्वरमें वात करनेकी श्रावाज़ मालूम हुई। मथुरा वाबूकी श्रावाज़ पहचाननेमें देर न लगी। मालूम हुश्रा, वह रातमें ही श्राकर यहीं श्रासन लगाकर पड़ गये थे। बहुत देर तक बात होती रही। पिछले दिन मुछे थोड़ासा ज्वर भी श्रा गया था, इसिलिये भोजनमें स्वाद नहीं श्राता था। भातका वहीं प्रवन्ध न था। मथुरा वाबूके परिचित मित्र यहाँ निकल श्राये, श्रीर मेरे लिए भाता का प्रवन्ध बराबरकें लिए हो गया।

दस बजेके करीब मधुरा बाबू लौट गए। श्रब मुक्ते मित्रोंकी ही प्रतीचा करनी थी, जिन्हें नेपाल तकका साथी बनना था। उनके लिए भी बहुत प्रतीचा नहीं करनी पड़ी । दोपहरके करीब वे भी पहुँच गये। लेकिन श्रौर श्राने वाले साथो उनके साथ न थे। मालूम हुआ, उनमेंसे एक बीमार हो गया, श्रौर दूसरोंने यात्रा स्थगित कर दी। मेरे इन मित्रको भी आगे जाना नहीं था। जिसको श्रकेले यात्रा करनेका श्रम्यास हो उसके लिए यह कोई उदास होनेकी बात तो थी ही नहीं। हाँ, मुक्ते इसका जरूर ख्याल हुआ कि उन्हें छपरासे इतनी दूर आनेका कष्ट उठाना पड़ा। लेकिन यह तो श्रनिवार्य भी था, क्यों कि मेरी यात्राका सामान श्रौर रूपये उन्हींके पास थे।

दोपहरके बादवाली गाड़ीसे उन्हें लौट जाना था। मुक्ते भी अब प्रतीद्याकी आवश्यकता न थी। मैंने बीरगञ्जमें प्रतीद्या करनेकी अपेद्या उसी गाड़ीपर रक्षोल जाकर लौटना अच्छा समका। सभी गाड़ियाँ रक्षोलसे भरी आती थीं, इससे बीरगंजमें चढ़नेकी जगह मिलेगी, इसमें भी सन्देह था। इस प्रकार अपने भित्रके साथ ही एक बार फिर में भारत-सीमामें आया, और चिरकालके लिये वहाँसे बिदा ले लौटती गाड़ीसे अमलेखगंज की ओर चला। यात्रा आरामसे हुई, लेकिन जो आनन्द पैदल इलनेमें पहले आया था, वह न रहा। अधेरा होते-होते इमारी गानी जङ्गलमें घुष पनी । कुछ राव जाते-जाते हम अम्लेखगंन पहुँच गए ।

#### 1 २. काठमाएडव की यात्रा

श्रमलेखगळ नई बस्ती है। दिनपर-दिन बद्ती ही का रही है।
रेल के आने के खाय ही साथ इसकी यह उन्नति हुई है। रेल यहाँ
समाप्त हो जाती है। श्रागे, सम्मव है धोरे-धीरे रेल मीमफेदी तक
पहुंच काय। झानकल समान श्रीर माल यहाँसे लीक्स्यों पर मीमफेदी
नाता है। स्टेशनसे उतरने पर ख्याल किया कि किसी लीरीवालेसे
बात चीत ठीक कर वहीं सोना चाहिये, जिसमें बहुत सबेरे यहाँसे
चलकर मीमफेदी पहुंच जाऊँ, श्रीर चीसापानी-गढी ठएके ठपटें में
चढ सक्ँ। एक बस वालेसे बातकी, उसने सबेरे जानेका बचने
दिया। उसी बसे से सो गया। सेनेरे देखा कि लीरियाँ दनादन
निकलती का रही हैं, लेकिन हमारे बस्ताले ने श्रमी चलनेका विचार
मी नहीं किया है। श्रस्तिर में थोको देउ में ऊक गया। पूछनेपर उसने
कहा, स्वारी तो मिल जाय। उसका कहना वाजित था। झासिर
मेंने खुली माल टोनेवाली लीरीके मालिकसे बात की। किराया मी
बहुत सस्ता, एक रुपया। लीरी तय्यार थी। किराया कम होनेसे
यात्रियों के मिलनेमें देर न लगती थी।

इमारी लौरी चली। इमने सम्भा था. ग्रन कोई मी भीमफेदी तक पैदल चलनेका नाम न लेता होगा। लेकिन रास्तेमें देखा मुख्डके मुख्ड ग्रादमी चले जा रहे हैं। दरग्रसल यह सभी लोग ग्राधिक पुगर्य-के लिये पैदल नहीं जा रहे ये, बल्कि इसका कारण उनकी भयानक दरिद्रसा है। दूरके तो वही लोग पशुपतिकी यात्रा करते हैं, बिनके पास क्या है; परन्तु पासके चम्पारन ग्रादि जिलों के लोग सन् लेकरें भी चल पत्रते हैं। यह तो मुश्किलते एक-ग्राध क्या जमाकर पाते हैं। उनके लिये तो खुली माल दोनेकी लौरीपर चढ़ना मी गोकीनी है। में प्रतीका कर रहा या कि अब चृरियायाटीवर चढना होगा. किन्तु थाड़ी ही देरमें हम एक लम्बी खुरङ्ग में ह पर पहुंचे। माल्म हुआ, चुरियापरकी चढाईको इस सुरद्भने खतमकर दिया। प्रय हम तराईके जद्भलसे आगो पहाड़ोमें जा रहे थे। हमारे दोनां तरफ जद्भलसे ढें के पहाड़ थे, जिनपर कहीं-कहीं जद्भल काटकर नथे-नये घर बसे हुए थे। कितनी ही जगह जद्भल ताफ करनेका काम प्रय भी जारी था, कितनी ही जगह छोटी-छोटी पहाड़ी गार्थे चरती दिखाई पढ़ती थीं। रास्तेमें लंग कहां पशुपति और मेरवके गीत गाते चल रहे थे; कहीं-कहीं "एक बार बोलो पस पस-नाथ बादाकी जय", "गुज़ेगरी (—गुहारवरो) माईकी जय" हो रही थी। देखा-देखी एभारो लौरीके आदिमयोंमें यह बीमारी फैल गई। और इस प्रकार हमें यह माल्म भी न हुआ कि हम कद भीमफेदी पहुंच गये। तारी ' पानामें तीन घटेंसे कम ही वक्त लगा। गोर्जाके राष्ट्र भाषा होनेसे सभी इसको बोलते। हैं।

मीमफेदीमें मोजनकर श्रादमीको ले श्रागे बढ़ा। चीर्सा-यानीकी चढाई थोड़ा आगेसे शुरू होती है। चढ़ाई शुरू होनेकी जगहपर ही कुलियोंका नाम-प्राम लिखने वाला रहता है। यह प्रबन्ध इंस्लिए है, निसमें कि कुली श्रननान श्रादमोको घोखा देकर, पहाड़में कहीं खिसक न जायेँ। चीसापानीका रास्ता श्रवकी उतना कठिन ने यो। पहलेका रास्ता छोड़कर राजकी श्रोरसे श्रव बहुत श्रच्छा रास्ता बेंन् गया है। इसमें चढाई कमशाः है; पहलेकी माँति सीधी नहीं दिस प्रकार चीसापानीके आधे गौरवको तो इस नये रास्तेने ही खतम करे दिया, श्रीर यदि कहीं इसपर भी मोटर दीवने लगी तो खतम ही हैं। रास्तेमें कहीं-कहीं इमने श्रपने सिरपरसे रोप लाइनके रस्सेपर माल दौढ़ते देखा। दोपहरके करीब इम चीसापानी गाड़ीके ऊपर पहुंचें। पहरेवालोंने तलाशी लेनी शुरू की, लेकिन मेरे पास सामान बहुत थोड़ा इ।नेसे उन्होंने सामान खोलकर देखना मी पतन्द न किया । मैंने तो भिन्नु श्रोंके पीले कपड़ोंको मोटरी बाँघकर बहुत गलतीकी थी। इस सारी यात्रामें उनका कोई काम न था, श्रीर दूसरोंकी उनके देखने मात्रसे पूरा सन्देह हो जानेका श्रवसर था।

मिर्याने कहा मेरा भी ऐसा विचार हुन्ना कि म्राजाही चन्द्रागढीको भी पारक जाय । पिछली बार भीमफेदीसे चलकर जिस भैसादहमें रात्रिवास किया था, उसे म्रावकी हम दो-तीन बजेके समय ही पारकर गये। चीसापानीके इस म्रोरके प्रदेशमें जहाँ-तहाँ गाँव वहुत हैं, तो भी उतनो हरियाली म्रोर जङ्गल नहीं है। चार वजेके करोब चन्द्रागढीके पार करनेकी प्रांतज्ञा छूटती जान पड़ी, तो भी हिम्मत बाँचे श्रमी श्रागे-श्रागे चलता-जा रहा था। बहुत रोकनेपर भी छली श्रागे चला जाता था। उसी समय सारन जिलेके दो तीन परिचित-जन मिल गमे। उनमें एककी तो म्रावस्था मुक्ति भी खराब

थी। खैर, किसी तरह मर-पिटकर हम चिताङ् पहुंचे। ऐसी यात्रामें दिन रहते ही चट्टीपर पहुंच जीना अञ्छा होता है, हम अँघेरा होते-होते पहुंचे। उस समय सभी जगहें भर चुकी थीं। सदीं काफी पड़ रही थी। बड़ी मुश्किलसे एक छोटी सी कोठरी मिली। हम पिची आदमी उसमें दाखिल हुए। उस यकावटमें तो सबसे मीठा लेटना ही लगता था, किन्तु बिना खाये कलकी चढ़ाई पार करना कठिन था। खैर, हमारे साथी पाएडेजीने भात बनाया। सबने भोजन किया; और लेट रहे।

सवेरे तक्के ही चल पडे। अव मुक्ते अपने सारनके सायियों से पिएड छुड़ाना था । यद्यपि उनका मेरे साथ धनिष्ठ सम्बन्ध था, तोभी उन्हें इतना ही मालूम था, कि मैं भी उनकी भाँति पशुपति का दर्शन करने जा रहा हूँ। चन्द्रागढीकी चढ़ाईमें श्राप ही वे पीछे पड़ गये; त्रीर मुक्ते श्रागे बढ जानेमें काई कठिनाई न हुई। मैं प्रतीद्या कर रहा या, श्रभी चन्द्रागढीकी सख्त उतराई श्रानेवाली है। लेकिन श्राकर देखा, तो यहा भी कायापलट, रास्ता बहुत श्रच्छा वन गया है। नीचे श्रांकर मालपूरके सदावतपर मुभे भी लेने जानेको कहा; श्रीर मेरे कुलीने भी जोर दिया। खैर, में भी गया। देखा पासमें कितने ही महात्मा लोग भी वैठे हुये हैं। गाँजेकी चिलम दमपर-दम लग रही है। मुक्ते भी कहा — ग्राग्रो सन्तजी ! में बहाना बना, मालपूत्रा ले, श्रागे चल पड़ा। यानकोटमें केला श्रीर दूध मिला। श्रागे देखा इधर भी लीरिया रोपलाइनके स्टेशनसे माल ढो रही हैं। मेरे साधी कुलीने पहले ही श्रपनी गाथा मुना दी थी कि किस प्रकार पहले जय रोपलाइन न थी. तव हम लोग शाल भर भीमफेदीसे काटनायडव माल ढोनेमें लगे रहते थे। हजारों परिवारोंका इस प्रकार सुरापूर्वक पालन होता या । लेकिन श्रव तो रोप लाइन पर छः ध्राने मन भाषा लगता है, किसेको पर्श है जो अठगुना भाड़ा देकर ध्यपनेमालको महेंगा वनावे । वस्तुतः इन हजारी परिवारोकी

जीविका-वृत्तिका कोई दूसरा प्रवन्ध किये बिना रोप-लाइनका निकालना वड़ा करू काम हुन्ना है।

काठमाण्डव शहरमें होते हुए दस बजेके करीव हम थापायलीके बैरागीमठमें पहुँचे। यद्यपि पिछली बार दक्षों तक रहनेसे महन्त जी परिचित हो गये थे, श्रीर उनके जन्म-स्थान छपरासे मेरा सम्बन्ध मी उन्हें मालूम था, पर भीड़के समय देखे आदमीका परिचय किसको रहता है। तो भी उन्होंने रहनेके लिए एक साफ़ स्थान दे दिया।

### t ३. डुक्पा लामासे भेंट

छः मार्चको मैं नेपाल पहुँच गया था। उस दिन तो मैं कहीं न जा सका। शिवरात्रिके अवसरपर कई दिन तक यापाथलीके सभी मठोंमें साधुस्रोंके लिए भाजन, गाँज, तम्बाकू, धूनीकी लकड़ी महा-राजकी स्रोरसे मिलती है। साधारण तौरपर भी इन मठोमें प्रतिदिन-की हांगडयाँ बधी हैं। एक हगड़ीसे मतलव एक आदमीका भोजन है। इन्हों हिएडयों स्रोर वार्षिक भोजसे पैसे वन्ताकर यहाँके महन्त लोग धनी भी होगये हैं, यद्यपि यों देखनेसे ये महन्त लोग बड़े गरीवसे मालूम हाते हैं। नेपालके दूनके महन्त ही क्या, राजपरिवारका छोड़ सभी लोग श्रपने धनके अनुसार ठाट-बाटसे नहीं रहते। राजा तथा उचोधिकारी सर्वेश तो हैं नहीं, श्रीर चुगलखोरोंकी कमी नहीं है, इसी-लिये लागोंको स्थातम-गापन करके रहना पड़ता है। मैंने नैपालमें जिन साहू कारों के घर मामूलीसे देखे, ल्हासामें उन्हीं की वड़ी-बड़ी सजी कोठियाँ लाखोंके मालसे परिपूर्ण पाईं । अस्त महत वेचारोंकी हालत तो श्रीर भी बुरी है। वे तो सदा अपनेको वारूदके ढेरपर समभते हैं। जिन लोगोंसे हरते हैं उन्हें भी पूजा देनी पड़तो है, स्वय भी रुपये वचाकर नेपाल राज्यसे वाहर कहीं इन्तजाम करना पड़ता है, जिसमें पदच्युत होनेपर आश्रय मिल सके। शिवरात्रिके मोजोंके समय राज-कर्मचारी भी देख-भालके लिए रहता है, लेकिन इससे प्रवन्धमें कोई

मदद नहीं मिलती, उसीका कुछ फ़ायदा हो नकता है। वस्तुतः यह दोप तो उन सभी शासनोंमें होता है, जहाँ लोक-मतका कोई मूल्य नहीं है, श्रीर इसलिए शासकको ग्रधिकतर श्रपने पार्श्ववर्ती -लोगोंकी वातपर चलना पड़ता है।

दूतरे दिन मैंने विचार किया कि यों ही बैठे रहना ठीक नहीं है। नेपालसे कई दिनोंके रास्तेपर भोटकी सीमाके पास मुक्तिनाय श्रीर गोसाई कुरहके तीर्थ-स्थान हैं। मालूम हुश्रा, कहनेसे वहाँ जानेके लिये श्राज्ञा मिल सकती है, लेकिन राज्यके खर्च श्रीर प्रवन्धसे साधु लोग नियत समयपर जाते श्राते हैं मैंने इस परतन्त्रतामें सफलता कम देखी। इसलिये किसी भोटिया साथीको द्व ढना ही उत्तम समभा। पशुपतिनाथके मन्दिरसे थोड़ी दूरीपर वोधा स्थान है। इसे नेपालमें भोटका एक दुकड़ा समभाना चाहिए, जैसे कि बनारसमें वङ्गाली, मराठे, तिलङ्गे श्रादि महले हैं। मैंने सोचा वहीं कोई भोटिया साथी मिल सकेगा। ७ मार्चको पशुपति श्रीर गुह्मेश्वरीका दर्शन करते, नदी पार हो, मैं वोधा गया।

बोधाकों भोटिया लोग छोर्तन रिम्मोछे ( चैत्य-रल ) या ब-युल-छोर्तन् (नेपालचैत्य) कहते हैं। कहते हैं पहले-पहल इस स्त्पको महाराज ध्रशोकने बनवाया था। यह बीचमें धनहले शिखरवाला विशाल रत्प है. जिसकी परिक्रमाके चारों-श्रोर घर वसे हुए हैं। हुन घरों में श्रधिकाश भोटिया लोग रहते हैं। विशेषकर जाड़े में तो यह एक तरह भोट ही मालूम होता है। श्रपनी पहली यात्रामें भी में यहाँ के प्रधान चीना लामासे मिला था। मैंने सोचा था, उनसे मेरी यात्रामें कुछ सहायता मिलेगी, लेकिन वहाँ पहुँचकर वड़े श्रप्तसीससे मुना, कि श्रव वह इस संसारमें नहीं रहे। जिस समय स्त्रकी मीतरसे प्रदक्तिणाकर रहा था, उस समय मैंने कितने ही भोटिया भिन्नु श्रांका हाथके वने यतके कागजोंको दोहरा चिपकाते देखा। मैंने श्रपनी टूटी-फूटी भोटियामें उनका देश पूछा। मालूम हुश्रा, उनमें तिन्त्रत, भूटान श्रीर

कुल्लू (कांगड़ा ) तकके आदमी हैं। मुक्ते वड़ी प्रसन्नता हुई, जब मेंने कुल्लू के दो भिन्न आंको हिन्दी बोलते देखा। उन्होंने बतलाया, हम लोग वड़े लामाके शिष्य हैं, जो प्रायः दो माससे यहाँ विराज रहे हैं और अभी एक मास और रहेंगे। ये वड़े सिद्ध अवतारी पुरुष हैं। इनका जन्म डुक्पा (= भूटान) देशका है, इसलिए इन्हें डुक्पालामा भी कहते हैं। कोरोक्ष (नेपालकी सीमाके पास मोटमें) तथा दूसरे स्थानोंमें इन्होंने वड़े-बड़े मन्दिर बनवाये हैं। रातदिन योगमें रहते हैं। हम लोग तीस-चालीस भिन्नु-भिन्नु ग्री उनके शिष्य इस वक गुरुजीके हाथ हैं। वे वक्रच्छेदिका प्रज्ञापारमिता (=दोर्ज-चोद्पा) पुस्तकको धर्मार्थ वितरण करनेके लिए छपवा रहे हैं। उसीके छापने अरेर कागल तय्यार करनेका काम हम लोग कर रहे हैं।

विछली वार जब मैं लदाख गया या तबके और कुछ पीछेके भी लदाखी वहे लामोंके थोड़ेसे पत्र मेरे पाछ थे। उनमें मेरी तारीफ़ काफ़ी थी, और मेरी यात्राका उद्देश्य तथा सहायता करनेको बात लिखी थी। मैंने उन चिडियोंको दिखलाया। उन्होंने परिचय करानेमें बढ़ी सहायता की। कुल्लूवासी भिक्तु मुक्ते हुक्पा लामाके पाछ ले गया। उन्होंने भी पत्रोंको पढा। उनमेंसे एकके लेखक उनके अत्यन्त परिचित तथा एक सम्प्रदायके वहे लामा थे। मैंने उनसे कहा— चुद्र-धर्म अपनी जन्म-भूमिसे नष्ट हो चुका है; वहाँ उसकी पुस्तकों भी नहीं हैं; उन्हीं पुस्तकों के लिए मैं सिंहल गया; कितने हो बढ़े-बड़े आचायों की पुस्तकों वहाँ भी नहीं हैं, लेकिन वे तिब्बत में मौजूद हैं, में तिब्बतकी किसी अच्छी गुम्वा (= विहार)में रह कर तिब्बती पुस्तकोंको पढ़ना उनका समह करना और उन्हें भारतमें लाकर कुछका संस्कृत या दूसरी भाषामें तर्जुमा करना चाहता हूँ; ऐसा करनेसे भारतवासी फिर बौद धर्मका प्रचार होगा, श्राप मुक्ते अपने साथ तिब्बत ले चलों।

हुक्पा लामाने इसे तुरन्त स्वीकारकर लिया, लेकिन उस क्ट्यीके

स्वीकारसे मुक्ते यह भी मालूम हो गया कि वे मेरे जानेको वैसा ही आसान समभते हैं, जैसा दूसरे भोटियोंके। मैं शिवरात्रिको सामान लेकर आजानेकी बात कह वहाँसे फिर थापाथली आया आजकी बातसे मैंने समभ लिया कि मैदान मार लिया।

श्राठ मार्चको मैं ग्रपने एक पूर्वपरिचित पाटनके बौद्ध वैद्यकों देखने गया। मालूम हुश्रा, वह भी इस संसारमें नहीं है। फिर मैंने पाटनके कुछ श्रीर संस्कृतज्ञ बौद्धोंसे मिलना चाहा । दो-चारसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। सभी मेरे विचारसे सन्तुष्ट थे। कोई बाह्मण बौद्ध धर्मकी स्रोर खिंचेगा, यह उनके लिए स्राश्चर्यकी बात थी। तिब्बत जानेके बारेमें उन्होने मी हुनपा लामा छोई दूसरा उपाय नहीं बतलाया । उस दिन भोजन मैंने पाटनके एक बौद्ध गृहस्थके यहाँ किया । पाटनको ललित-पट्टन भ्रौर अशोक-पट्टन भी कहते हैं। नेपालकी पुरानी राजधानी यही है। निवासी अधिकाश बौद श्रौर नेवार हैं। शहरके वीचमें पुराने राजमहल ऋब भी दर्शनीय हैं। जहाँ-तहाँ मन्दिरों श्रौर चैत्योंकी भरमार है। गलियों में बिछी ईंटें, बतला रही हैं कि किसी समय यह शहर श्रच्छा रहा होगा। लेकिन श्राज-कल तो गलियाँ बहुत गन्दी रहती हैं। जहाँ-तहाँ पाखाना श्रीर स्त्रर दिखाई पढ़ते हैं। शहरमे पानीकी कल लगी है। पाटनके पुराने भिन्नु विहार श्रव भी पुराने नामंसि मशहूर हैं जिनमें इस समय भी लोग रहते हैं। उनमें कितने श्रव भी श्रपनेको भिन्नु कहते हैं - हाँ, पहरथ-भिन् । वस्तुतः यह वैसे ही भिन् हैं, जैसे घरवारी गोसाई संन्यासी। विद्याका भी अभाव है। पिछली यात्रामें, जब कि मेरा विचार तिन्वत जानेका नहीं या, पाटनके एक साहूकारने मुक्ते तिन्वत लेजानेका प्रस्ताव किया था, किन्तु अब जब कि मैं स्वयं जानेके लिये उत्सुक था, किसीने कुछ नहीं कहा।

पाटनसे लौटकर मैं फिर थापाथली अपने स्थानपर आया । मेरा इरादा उसी दिन उस स्थानको छोड़ देनेका था लेकिन मैंने फिज्ला सिहली-चीवरोंकी एक वला मोल ली थी। वह न होते तो मुक्त हो विचरता। किसीके उनके देख लेनेमें भी अञ्छा न था। इन चीवरोंके लिए मैं वहुत दिनों तक पछताया। और मैं अपनी परिस्थितिके दूसरे पुरुपोंको यही कहूँगा कि हरिगज इस प्रकारकी चीजोंको साथ न रखें। मैं उन्हें एक नेवार सज्जनके पास रख छोड़ना चाहता था। उन्हें मैं एक जगह खड़ाकर चीजोंको लेने गया, लेकिन उस समय मेरे आसनके पास और लोग बैठे थे और मेरे असवाव उठानेसे उन्हें सन्देह हो जानेका डर था, इस कारण मैं कुछ न कर सका, और उस रात किर वहीं रहना पड़ा।

नौ मार्च शानिवारको महाशिवरात्रि थो। वहे तहके ही मैंने अपना कम्बल, गठरी वहुत यत्नसे इस प्रकार वाँघी, जिसने किसीका मालूम न हो कि मैं क्यों विदाईसे पहले ही आसन ले जाता हूँ । में पिहले वागमतीके किनारे पुलके नीचेके ऊपरको ओर चला, फिर पशुपितकी ओरसे आनेवाली धारका मुंड गया। सूर्योदयके करीव में पशुपित पहुँचा। एक तो ऐसे ही माघ-फालगुनका महीना, दूमरे नेपालमें सदीं भी अधिक पहती है। लेकिन उस जाडेमें भी अधिछ हजारोंकी सख्यामें नहा रहे थे। अधिकाश स्त्री-पुरुप उत्तरी विहारके थे, उसके वाद पूर्वी सयुक्त प्रान्तके, वैसे तो कुळु-कुळ सभी प्रान्तोंसे आदमी शिव-रात्रिमें वाबा पशुपितनाथके दर्शनके लिए आते हैं। सुक्ते आज न नहाने की फुर्सत थी, न बावा पशुपितनाथके दर्शन करने की। पुल और पहाड़ी टेकरी पारकर गुहेश्वरी, और वहाँसे नदी नार हो बोधा पहुँचा

श्रमी सवेरा हो था, जब मैं बोधा पहुँच गया। कुल्लूका मिल् रिखेन मुफे डुक्पालामाके पास ले गया। उन्होंने मेरे पास जा सिंहली मिल् श्रोंके कपडे थे उन्हें देखा। कैसे पहना जाता है, यह उनकी दिखाया। फिर रिखेन मुफ्तका एक वगलके मकानमें लेगया, कहीं वह श्रीर उसका दूसरा साथी छवड रहता था। यह दोनों ही हिन्दी समभते थे, इसलिए मुक्ते किटनाई न होती थी। नारतेके लिए भात श्राया। मैंने कहा, जो यहाँ और लोग खाते हैं, वही मैं खाना चाहता हूँ। मुक्ते इसका अभ्यास भी तो करना है। मैं इस वक्त भी काली श्रल्भी पहने हुआ था और यह मेरे लिये खतरनाक थी। मैंने रिक्रेनसे कहा कहींसे एक मोटिया खुपा (= लम्बा कोट) श्रीर एक मोटिया जूता लेना चाहिए। जाड़ेके महीनोंमें इन चीज़ोंका मिलना मुश्किल नहीं है। मोटिया लोग भी खर्चके लिए चीज़े वेच दिया करते हैं। वोधामें दूकान करने वाले नेपाली ऐसी चीजें खरीदकर रख छोड़ा करते हैं। मैंने सात-श्राठ क्पयेमें एक छुपा लिया। जूता तुरन्त नहीं मिल संका। जूतेके न होने पर भी, छुपा पिंहननेसे ही अब कोई मधेसिया (= मध्य देशका श्रादमी) तो नहीं कह सकता था। रिक्के न श्रीर छवड़ दिनभर पुस्तक छापनेमें लगे रहते थे, तो भी बीचमें श्राकर पूछताछकर जाया करते थे।

छुपा पहनकर दूसरे दिन फिर लामाके पास गया। डुक्पालामाका असल नाम गेशे शेंब्र-दोर्ज (= अध्यापक प्रज्ञावज्र) है। विद्वान् भित्तु को भोटिया लोग गे-शे (= अध्यापक) कहते हैं। इनकी अवस्था साठके कर व थी। खाम् अरोर ति ब्वतमें बहुत दिनों तक रह इन्होंने भोटिया पुस्तकोंको पढा था, वहीं ति ब्वतके एक बड़े तान्त्रिक लामा शाक्य श्रीसे तान्त्रिक किया सीखी थी। पीछे डुक्पालामा अपने देश भूटानमें गये। राजाने रहनेके लिए बड़ा आग्रह किया, लेकिन इनका चित्त वहीं न लगा। वहींसे भागकर काठमाएडवसे उत्तरका ओर सीमापार भोट देशके के-रोड स्थानमें ये बहुत दिनों पूजा और तन्त्र-मन्त्र करते रहे। ति व्वतमें और नेपालमें भी, बिना तन्त्र-मन्त्रके कोई सम्मान्तर रहे। ति व्वतमें और नेपालमें भी, बिना तन्त्र-मन्त्रके कोई सम्मान्तर रहे। ति व्वतमें और नेपालमें भी, बिना तन्त्र-मन्त्रके कोई सम्मान्तर रहे। ति व्वतमें और नेपालमें भी, बिना तन्त्र-मन्त्रके कोई सम्मान्तर रहे। ति व्वतमें और नेपालमें भी, बिना तन्त्र-मन्त्रके कोई सम्मान्तर रहे।

१. नेपाली अब भी बिहार-युक्त प्रान्तके लोगोंका मधेसिया कहते हैं।

२. तिब्बतका उत्तर पूरवो सीमा-प्रान्त ।

नित नहीं हो एकता। गेशे शेरब्-दोर्ज पढे लिखे भी ये, चतुर ये, तन्त्र-मन्त्र रमल फेंकने भूत भाइनेमें भी होशियार थे। श्रादमियोंको कैसे रखना चाहिए यह भी जानते थे, इस प्रकार धीरे-धीरे इनके चारों श्रोर भिच्नु चेले-चेलियोंकी एक जमात बन गई। इन्होंने धीरे-धीरे केरोञ् के श्रवलोकितेश्वरके पुराने मान्दरकी श्रच्छी तरह मरम्मत करवा दी। वहाँ भिच्नु-भिच्नु शियोंके लिये एक मठ बनवा दिया। केरोड् श्रीर श्रास-पासके इलाकेमें इनकी वड़ी ख्याति है। केरोड्के मन्दिरमें नेपालके बौदोंने भी मददकी थी। इस प्रकार यह गेशे शेरब्-दोजें से इक्या लामा हो गये।

हुन्या लामाकी वड़ी-वड़ी शक्तियाँ मेरे साथी कुल्लूवाले बयान किया करते थे। मैं भी दूसरे दिन जब जाकर लामाके सामने बैठा, तो देखा वह बात करते-करते बीचमें आखि मूँदकर निद्रित हो जाते थे। यह मैंने कई बार च्चीर दिनमें वहुत बार देखा। उस समय इसे निद्रा न समभा । मैंने ख्याल किया, यह जीवन्युक्त महात्मा बारम्बार इस हमारी वार्री दुनियासे भीतरकी दुनियामें चले जाया करते हैं। दो तीन दिन तक तो मैं इदसे अधिक प्रभावित रहा । मैंने समभा मेरे भाग्य खुल गये। कहाँ में कागज़ बटोरने जा रहा था, श्रीर कहाँ रत्नाकर मिल गया। लेकिन मेरे ऐसे शुष्क तकोंकी यह श्रवस्था देर तक नहीं रह चकती थी, पीछे मैंने भी समभ लिया, वस्तुतः वह समाधि नहीं, नींद ही थी। यह लोग रातमें भी लेटकर वहुत कम ही सोते हैं, श्रीर इस प्रकार बैठे बैठे सोनेकी श्रादत पड़ जाता है। उसी वक्त यह भी समभामें त्रा गया कि यदि मेरे जैसे पर तीन-चार दिन तक इनका जादू चल सकता है तो दूसरे श्रद्धालुत्रों पर क्यों नहीं चलेगा । नेपालके लोग लामाके पास पहुँचा करते थे । बराबर उनके यहाँ भीड़ लगी रहती थी। लोग आकर दराडवत् करते, मिश्री-मेवा तया यथाशक्ति रुपये चद्मते थे। कभी कोई अपना दुःख-मुख पूछता,-ता वे रमल फे ककर उसे भी बतला देते थे। बाघा इटानेके लिए कुछ

तन्त्र-मन्त्र देते; कभी कोई छोटी-मोटी पूजा भी बतला देते थे। दो तीन दिन अलग मकानमें रहकर मैंने छोचा, मुक्ते भी भोटियों के साथ ही रहना चाहिए, इससे भोटिया सीखनेमें आसानी होगी। फिर में उनके पास ही आ गया। पहलेसे अब कुछ भोटिया बोलनेका अधिक मौका तो किला, लेकिन उतना नहीं, क्योंकि सभी भिच्च -भिच्च िया स्योंदयसे पहले ही उठकर किताब छापनेको जगह पर चली जाती थीं। किताब छापनेको कोई प्रेस न था। एक लकड़ीकी तख्तीके दोनो अरे किताबके दो पृष्ठ खुदे हुए थे। तख्तीको जमीनपर रख कपड़ेसे स्याही पोती, और कागज रखकर छोटेसे वेलमको ऊपरसे चला दिया। डुक्ना लामा कई हजार प्रतियाँ वज्रच्छेदिकाकी छपनाकर मुफ्त वितरण करवा चुके हैं, और कहते थे, दस हजार प्रतियाँ श्रीर छपवा रहे हैं।

यद्यपि मैं श्रव भोटिया छुपा पहने था, किन्तु श्रव भी श्रात्मविश्वास न था। इस श्रात्म-विश्वासका श्रभाव श्राघे जून तक रहा,
यद्यपि श्रव में सोचता हूँ उसकी कोई श्रावश्यकता न थी। मैं समभता
था, मैंने कपड़ा पहन लिया है, दो चार भोटिया वाक्य भी बोल
सकता हूँ, लेकिन चेहरा मेरा कहाँसे छिपा रह सकता है। श्रपने साथी
रिश्चेन्का चेहरा भी मैं देखता था, तो वह भी भोटियोंसे जरा भी
मेल न खाता था, तो भी मुक्ते विश्वास न होता था। इसका कारण
दर-श्रसल सुनी सुनाई श्रितिशयोक्तियाँ श्रीर मेरी जैसी परिस्थितवाले
भारतीयको इन रास्तोंको वैसे पार करना चाहिए—इस ज्ञानका
श्रभाव था। वस्तुतः जब तुमने भोटिया कपड़ा धारण्करं लिया, श्रीर
थोड़ी भाषा भी सीख लो तो तुम्हें निडर हो जाना चाहिए, दुनिया
श्रपना काम छोड़कर तुम्हारी देख-रेखमें नहीं लगी है।

कोई देख न ले इसके लिए नौ-से तीस मार्च तक मैं गोया जेलमें या। दिनमें घरसे वाहर निकलनेकी हिम्मत ही नहीं थी, रातको भी वेशाब-पाखाना छोड़ एकाथ ही बार मैं बोधा चैत्यकी परिक्रमांके लिए

गया होऊँगा। इस समय वस है एडर्सनका तिवेतन-मेनुश्रल (तिन्त्रती मापाकी पुस्तक) दोहराया करता था वीच-वीचमें राव्दोंका प्रयोग मी करता था, लेकिन तिव्वतके प्रदेशमें भिन्न भिन्न उचारण है। ल्हासा रानधानी होनेसे उसका उच्चारण सर्वत्र समभा नाता है लेकिन है एडर्सन महाशयकी पुस्तकमें चाड (= टशीलुम्पोके पासके प्रदेश) का हो उच्चारण श्रधिक पाया नाता है। इसके लिए सर चालंस वेलकी पुस्तक श्रधिक श्रच्छी है, जिसमें उच्चारण भी ल्हासाका है।

डुक्पा लामाने सत्सङ्कमें जब योग समाधिकी वात न करके मन्त्र-तन्त्रकी ही वात शुरूकी तमी मालूम हो गया, यस, इतना ही है। लेकिन मुक्ते तो उनके साथ-साथ भोटको सीमांके भीतर पहुँच जानेका मतलब था । श्रीर इस कारण वे मेरे लिये बड़े योग्य व्यक्ति थे। सप्ताइके वाद ही मैं फिर धवराने लगा, जबिक बनारसके ब्राह्मण पिडतको खोज-खोजकर कितने ही नेपाली मेरे पास पहुँचने लगे। मैं चाहता था शीब्रातिशीब्र यहाँसे चल दूँ किन्तु यह मेरे वसकी वात न यी। डुक्पा लामाको छपाई पूरो न हुई थो। श्रभो गर्मी भी न श्रायी यी'कि पिछले वर्षकी तरह एकाध साथी मरणासन्त होते, श्रीर गर्मीके डरसे लामाको जल्दो करनी पहती।

जब लामाने करुणामयकी पूजा की विधि सागोपाग बतलाना स्वीकार किया, तो रिञ्चेन्ने कहा, श्राप बडे भाग्यवान् हैं जो गुरुजीने इतनी जल्दी इस रहस्यको देना स्व कार कर लिया। लेकिन उसको क्या मालूम था कि जो श्रादमी करुणामय (= श्रवलोकितेश्वर)को ही एक विलकुल कल्पित नाम छोड़ श्रीर कुछ नहीं सममता, वह कहीं तक इस रत्नका मोल सममेगा। कई दिन टालते-टालते सत्ताइस मार्चको मालूम हुश्रा, पुस्तककी छपाई समाप्त होगई। इस समय काठमाएडव श्रीर पाटनके कुछ श्रादमी मेरे पास उपदेश सुनने श्राया करते थे। भय तो था ही, कुछ कहनेमें भा सह्रोच होता था, क्योंकि

में तो पुरुषोत्तम बुद्धका पूजक था श्रीर वे श्रलौकिक बुद्धके। जबसे बोधा श्राया, तबसे मैने स्नान नहीं किया था; मैं चाहता ही था पक्का मोटिया बनना। श्राते ही वक्त कुछ दिनों तक पिस्सुश्रोंने निद्रामें बाधा डाली, पोछे उत्तनी तकलीफ़ न होती थी।

पुस्तक छप जानेपर मुमे वतलाया गया, कि अव गुरु जी स्व-यम्भू के पास एकाध दिन बैठकर यल्मों में श्रौर फिर वहाँसे यावज्जी-वन वैठनेके लिए लव्चीकी गुहामें जायंगे। मुक्ते प्रसन्नता हुई कि यदि नेपाली सीमासे नहीं पार हो सकता तो मोटिया जातिके देश यल्मोमें पहुँच जाना भी अञ्छा ही है। चैतमें अब गर्मी भी मालूम होने लगी, एकाध मोटिया साथियोंका सिर भी दर्द करने लगा। श्रन्तमें इकतीस मार्च, रविवारको सायकाल सब बोधा छोड़ किन्द्रको गये। स्राज इतने दिनोपर में वाहर निकला था। वौधासे काठमाराडव-के पास पहुँचते-पहुँचते ही भोटिया जूतेने पैर काट खाया। इसपर भी मैं उसे नहीं छोड़ना चाईता था, सममता था जूता उतारने पर मेरा भोटियापन कहीं न हट जाय, यद्यपि मेरे ऋधिकांश साथी नंगे पैर जा रहे थे। जिस समय मैं गलियों मेंसे गुज़र रहा था, मै समभता था सारे लोग मुक्ते ही मधेसिया समभकर घुर रहे हैं, यद्यपि काठनाएडवके लोग चिर-श्रभ्यस्त होनेसे माटियोंकी श्रोर जल्दी नजर भी नहीं डालते । नेपालके गृहस्थने त्रौर भी कितनी ही वार घर त्रानेके लिये श्राग्रह किया था, इसलिए श्राज वहाँ जाना हुआ। उन्होंने **ब**ड़े श्राग्रह पूर्वक एक अप्रेलसे दो अप्रेल तक अपने यहाँ मुक्ते रेखा। यह विचारे वड़े भोले-भाले थे, उन्हें इसमें भी डर नहीं होता था कि चाहे कितना ही मेरा काम श्रीर भाव शुद्ध हो, लेकिन मालूम हेा जानेपर नेपाल सर्कार मेरे लिये उनके। भी तकलीफ पहुँचा सकती है। चौथे दिनकी रातके। मै काठमाएडव छोड स्वयम्भूके पास पहुँचा।

१. काठमाडूके पास एक बौद्ध स्तूप।

### ‡ ४. नेपाल राज्य

नेपाल उपत्यका, जिसमें काठमाएडव, पाटन, भात गाँवके तीन शहर और बहुतसे छोटे-छोटे गाँव हैं बड़ी आबाद है। इस उपत्यका-का भारतसे बहुत पुराना सम्बन्ध है। कहते हैं पाटन, जिसका नाम अशोकपट्टन और लिलतपट्टन भी है, महाराज अशोकका बसाया है, और अशोक-कालमें यह मीर्य साम्राज्यके अन्तर्गत था। यही नहीं बिल्क नेपालके अर्ध-ऐतिहासिक ग्रन्थ स्वयम्भूपुराणमें सम्राट अशोकका नेपाल यात्रा करना भी लिखा है। उन्नीसवीं शताब्दीके आरम्म तक वर्तमान वीरगञ्जसे नेपालका रास्ता ऐसा चालू न था। उस समय भिखना-टोरीसे पोखरा है। कर नेपालका रास्ता था।

भारत श्रीर नेपालका सम्बन्ध कितना ही पुराना क्यों न हो, किन्तु नेपाल उपत्यकाकी नेवारी (नेपारी = नेपाली) भाषा सरकृत श्रीर सरकृतके श्रनिगनत श्रपभ्रंश शब्दोंका लेलेनेवर भी श्रायं भाषा नहीं है। यह भाषाश्रोंके उसी वशकी है, जिसमें वर्मा श्रीर तिब्बतकी माषाए शामिल हैं। समय-समयपर हज़ारों श्रादमी मध्यदेश छोड़ कर यहाँ श्रा बसे, तो भी मालूभ होता है, यह कभी उतनो श्रधिक सख्यामें नहीं श्राये, जिसमें कि श्रपनी भाषाको पृथक् जीवित रख सकते। श्राज यद्यपि नेवार लोगोंके चेहरोंपर मङ्गाल मुख मुद्राकी छाप बहुत श्रधिक नहीं है, तो मी हनकी भाषा श्रपना सम्बन्ध दिल्ला को श्रपेत्ता उत्तरसे श्रधिक बतलाती है। सातवीं शताब्दीके उत्तराह में, जब कि भारतमें सम्राट हर्षवह नका शासन था नेपाल तिब्बतके शासक खोड़ चन-गेम्बोका श्रपना सम्राट मानता था। मुसलमानी कालमें भारतसे भागे राजवशांने भी कभी-कभी नेपालपर शासन किया है।

ऐसे तो नेपाल उपत्यका एक छोटासा देश है ही, किन्तु सन्नहवीं शताब्दीके अन्तमें राजा यत्तमलने श्रपने राज्यका श्रपने पुत्रोंमें बॉट- कर नेपालका बहुत ही कमजोर बना दिया। उसी समयसे पाटन, काठमाएडव श्रीर भातर्गांवमें तीन राजा राज करने लगे। उधर इसके पश्चिम श्रीर गार्खा प्रदेशमें सीसादियोंका वंश स्वदेश-पित्यागकर धीरे-धीरे श्रपनी शक्ति वढ़ा रहा था। ग़ीर्खांका दशम राजा पृथ्वी-नारायण बहुत मनस्वी था। उसने नेपालकी कमज़ोरींसे लाम उठाना चाह्य श्रीर श्रक्त परिश्रमसे २६ दिसम्बर सन् १७६६ ईसवीका काठमाएडव दखलकर लिया तबसे नेपालपर गोर्खा वशका शासन श्रारम्भ हुश्रा। पहले सहस्राव्दियोंसे यद्यपि नेपालपर प्रायः वौद्ध शासकोंका ही शासन रहा है, श्रीर गोर्खा राजा ब्राह्मण धर्मके मानने वाले हैं, तो भी भारतकों त ह यहाँ भी धर्मके नामपर कभी किसोके कठिनाईमें नहीं पड़ना पड़ा।

महाराज पृथ्वीनारायण्से महाराज राजेन्द्र विक्रमशाहके समय तक नेपालका शासन-सूत्र गोर्खाके ठकुरी च्रित्रयों के वंशमें रहा; किन्तु १८४६ ई०के १७ सितम्बरकी क्रान्तिने नेपालमें एक नयी शासन-रीति स्थापितकी, जो श्रव तक चली जा रही है। इस क्रान्तिके कारण् महाराज जङ्गबहादुरने राजशासन की बागडोर श्रपने हाथमें ली। उन्होंने यद्यपि श्रपने लिए महामन्त्रीका ही पद रखा तो भी इसमें शक नहीं कि १७ सितम्बर सन् १८४६ से पृथ्वीनारायण्का वंश सिर्फ नामका ही श्रिधराज (महाराजाधिराज) रह गया, श्रीर वास्तविक शक्ति महाराज जङ्गबहादुरके राणावशमें चली गयी।

महाराज जंगवहादुरने श्रपने भाइयोंकी सहायतासे इस क्रान्तिमें सफलता पाई थी। इसलिए उत्तराधिकारके वारेमें श्रपने भाइयोंका ख्याल उन्हें करना ही था। उन्होंने नियम बना दिया कि महामन्त्रीको जिसे तीन सरकार (=श्री ३) श्रीर महाराज भी कहते हैं जगह खाली होनेपर वाकी बचे भाइयोमें सबसे बडेके। यह पद मिले। भाइयोंकी वारी खतम हो जानेपर, दूसरी पीढ़ी वालोंमें जो सबसे जेठा होगा वही श्रधिकारी होगा। महाराज जंगवहादुरके बाद उनके

माई उदींपिंह तीन सरंकार (१८७०—५५ ई०) हुए। उस समय जगवहादुरके पुत्रोंने कुछ षड्यन्त्र रचे, जिनके कारण उन्हें नेपाल छोड़ भारत चला श्राना पड़ा। महाराजा उदीपिंहके बाद उनके मतीजे श्रीर वर्तमान महाराजके सबसे बढ़े भाई वीरशमसेर (१८८५) श्रहें। चचाके गेलिका निशान वन जानेपर गद्दी पर बैठे। उनके बाद (१६०१ ई०में) महाराज देवशमसेर कुछ महीनों तक ही राज्यकर पाये श्रीर वह वहाँसे भारत निकाल दिये गये तबसे २५ नवम्बर १६२६ तक नेपालपर वर्तमान तीन सरकार महाराज मीम श्रामसेरजंग राणाबहाद्रके बढ़े भाई महाराज चन्द्रशमसेरने शासन-किया।

में कह जुका हूँ, पृथ्वीनारायणका वश श्रव भी नेपालका श्रिष-राज है, तो भी खारी राज शिक प्रधान मन्त्रीके हाथमें है, जिसके वनाने-विगाइनेमें श्रिधराजका श्रिधकार नहीं है। जगह खाली होने-पर स्वय राणा खान्दानका दूखरा ज्येष्ठ व्यक्ति श्रा जाता है। प्रधानड़ मन्त्रीके नीचे चीफ साहेब (कमाग्रडर-इन् चीफ़ फिर लाट साहेब-(=फीजी लाट), श्रीर पीछे राज्यके चार जनरलोंका दर्जा श्राता है। महाराज जङ्गबहादुरके श्रातुवशमें उत्पन्न होनेवाला हर-एक बच्चा-नेपालका प्रधान मन्त्री होनेकी श्राशा कर सकता है; लेकिन ऐसे लोगों-की सख्या सेकड़ों हा जानेसे श्रव उस श्राशाका पूर्ण होना उतना श्रासान नहीं है; श्रीर यही मविष्यमें चलकर इस पद्धतिके विनाशका कारण होगा।

नेपालका शासन एक प्रकारका फीजी शासन समकता चाहिए। राणा खानदान (जङ्गवहादुरके खानदान)का वच्चा जन्मते ही जनरल होता है (यद्यपि इस प्रथाका महाराज चन्द्रशमसेरने बहुत अनुत्याहित किया है)। वह अपनी उम्र और सम्बन्धके कारण ही राज्यके मिन्न-मिन्न दायित्वपूर्ण पदोंपर पहुँच सकता है। वह हजारों सैनिकोंका "जनिल" बन सकता है, चाहे उसे युद्ध विद्याका के खाशी न आति हा। इस वही आशाके लिए उसे अपनी रहन-सहनमें विचके अनुसार नहों, बिलक खान्दानके अनुसार जीवन वसर करना पड़ता है। राज्यकों किसी न किसी रूपमें एक ऐसे खान्दानके सभी मेम्बरोंकी परविरिश करनी पड़ती है, जिनमें अधिकाश अपनी किसी योग्यता या परिश्रमसे राज्यको कोई फायदा नहीं पहुंचाते। बहु-विवाहकी प्रथासे अभी ही इस खान्दानके पुरुषोंकी सड्ख्या दो सौके करी पहुंच गयी है, ऐसा ही रहनेपर कुछ दिनोंमें यह इज़ारोपर पहुंच जायेगी। यद्दि महाराज चन्द्रशमसेरने अपने लडकोंकी शिक्ताका पूरा ध्यान रखा, और वैसे ही-कुछ और भाइयोंने भी, किन्तु जद इन सैकड़ों खानदानी जने लो" पर ध्यान जाता है, तो अवस्था बहुत ही असन्तोषजनक मालूम्ह होती है।

नेपालकी भीतरी भयद्वर निर्वलता का ज्ञान न होनेसे बहुतसे हिन्दूः इससे वड़ी-बड़ी आशायें रखते हैं। उनको जानना चाहिए कि नेपालमें प्रजाको उतना भी श्रधिकार नहीं है जितना भारतमें सबसे बिगड़े देशहे राज्योंकी प्रजाको है। इसलिए राष्ट्रकी शक्तिका यह स्रोत उसके लिए बन्द है। जिस तीन सरकारके शासनसे कुछ आशा की जा सकती है, उस पदके अधिकारी अधिकाशतः वे हैं, जिनमें उसके लिए उपयुक्तः शिचा नहीं, श्रौर जो स्रपने राजसी खर्चके कारण वड़ी शोचनीय-श्रार्थिक श्रवस्थामें रहते हैं। मेरा ध्यान एक दो व्यक्तियों पर नहीं है, विल्क राणा खान्दानके उन सभी पुरुषोंपर है, जो जीते रहनेपर एकः दिन उस पदपर पहुंच सकते हैं। ग्रानियन्त्रित व्यक्तिमत शासनाई कारण शासकका जीवन हमेशा खतरेमें रहता है। यही हाल नेपाल सें भी है। कहावत है, कि नेपालकी तीन-सरकारीका मूल्य एक गोली जितनेमें महाराज जङ्गवहादुरने इसे खरीदा था। उससे बचने पर षड्यन्त्रोंका भी भय रहता है, जिनके कारण महाराज देवशमसेर-ही मासमें देशसे बाहर निकाल दिए गये। ऐसी स्थितिमें तीन सरकारके पदपर पहुँचकर कोई भी च्रणभरके लिए निश्चिन्त नही

्व सकता, उसको यह हर बना रहेगा कि कहीं में भी किसी कुचकमें न पड़ जाऊँ। इसलिए उसे पहले अपनी सन्तानों के लिए जितना हो न्सके उतना धन जमा करना पड़ेगा, उसे भी सुरक्षाके लिये नेपालसे न्वाहर किसी विदेशी बैकमें रखना होगा, जिसमें ऐसा न हो कि उसके परिवार की सारी सम्पति जन्त हो जाय।

जनवृद्धिके श्रनुसार ही तीन सरकारीके भुक्ल इ उम्मेदवारोंकी क्ष्म्या वढ रही है। ऐसी श्रवस्था में निश्वय ही श्रव्छे दिनोंकी श्राशा कम होती जा रही है। यदि राणा खान्दानके लड़कोंको देश-विदेशमें भिजकर भिन्न-भिन्न विपयोंकी उच्च शिक्ता दिलाई जाती, यदि नेपाल विदेशो राज्योंमें श्रपने राजदूत मेजता तो इसमें शक नहीं कि वेकार राणा खान्दान वालोंको भी काम मिलता, श्रीर देशको भी कई तरहसे निभा होता। किन्तु श्राधुनिक सभी पाश्चात्य वितासिताश्रोंको श्रपना कर भी, यह लोग विद्या ग्रहणमें विदेश-गमनके श्रनुकूल नहीं हैं; श्रीर श्रागे भी ढोंगबाजोमें एक दूसरेसे बाजी लगानेवाले इन लोगोंको कद श्रक्त श्रायेगी, कोई नहीं जानता, सम्भव है उसी वक्त होश श्राये, 'जब चिड़ियाँ चुग गई खेत'।

नेपालकी वर्त मान श्रवस्थासे यदि किसीको श्रधिक सन्तोष हो सकता है, ते श्रमंजोंको । वे जानते हैं कि यहाँकी प्रजा शक्ति-शून्य है, सिंहासनाधिपति श्रधिराज शक्ति-शून्य है । इसिलिये वह चाहे सैनिक शिक्त सम्पन्न जनताका देश ही क्यों न हो, उसके नामके 'जनेंल' श्रीर खुशामदके वलपर होने वाले टके सेर 'कपटेन' श्रीर 'कर्नेल' मौका पड़नेपर क्या श्रपने देशकी भी रक्ता कर सकेंगे १ ग्रगर श्रंग्रेजों ने हस तत्वको न समभा होता तो जिस प्रकार कश्मीर घीरे-धीरे वृटिश साम्राज्यके अन्तर्गत श्रागया, वैसे ही नेपाल भी श्रागया होता । इन्हीं बातोंके कारण अंभ्रेजोंने भी श्रासानीसे १६२६ ई०की सन्धिद्वारा नेपालको "स्वतन्त्र" राज्य स्वीकारकर लिया, श्रीर काठमाएडव

रहने वाले रेजीडेएटका नाम वदलकर "एनवाय" (=राजदूत) कर दिया।

### 🕹 ५. यल्मो ग्राम की यात्रा

किन्दू स्वयम्भूके पास ही है। अभी यहाँनया विहार बनाया गया है। हुक्पा लामाको यहाँ कुछ दिन रहना था। मै तीन अप्रैलकी रातको वहाँ पहुचा। लामाने मुक्ते भी पासमें आसनके लिये जगह दे दी। परन्तु में रातको ही समभ गया कि इस जगहपर, जहाँ दिनभर सैकड़ों आदमी आते रहते हैं, मेरा रहना ठीक न होगा। मैने यह भी सुन लिया कि और भी एक सन्यासी तिन्वतकी यात्राके लिये ठहरे हुए हैं। वे यहाँ आये थे, और उनको मेरी सूचना भी दे दी गई है। पीछे यह भी मालूम हुआ कि मेरे उक्त स्थानको छोड़नेके दूसरे दिन वे वहाँ भी मालूम हुआ कि मेरे उक्त स्थानको छोड़नेके दूसरे दिन वे वहाँ भी मुक्ते खोजनेके लिए गये थे। उनको तो राज्यसे ठहरनेकी इजाजत मिल गई थी, और वे राज-कर्मचारियांकी सङ्गतिम रहते भी थे। मैंने सोचा यह बड़ी गलती हुई, अगर कर्ष। ऊपर खवर हुई तो इतने दिन वेकार गये और मैं फिर रक्सील उतार दिया जाऊँगा।

रातको ही मैने निश्चयकर लिया कि मैं अलग किसी एकान्त नगहमें जाऊँगा। सयोगसे मुक्ते इस काममें मदद देनेके लिए एक सन्जन मिल गये। उन्होंने एक खालो मकानमें भेरे रहनेका प्रवन्ध किया। दिनभर मैं एक कोठरीमें पड़ा रहता था, सिर्फ रातको पाखानेके लिए एकबार बाहर निकलता था। कोठरीका अन्यास तो मुक्ते हजारी-बागमें दो सालके कारावासमें काफी हो चुका था, किन्तु यह एकाग्त-यास उससे कठिन था। हर समय चिन्ता बनी रहती कि कहीं यह रहस्य खुल न जाय। मालूम हुआ, अभो डुक्या लामाको जानेका कोई विचार ही नहीं हो रहा है। उन्होंने दो-चार ही दिन रहनेका ख्याल किया था, किन्तु मालूम हुआ, पूजा यहाँ काकी चढ रहा है। यहाँ भी धीरे-धीर बुछ लोग आने लगे। फिर तो मैं दूना चिन्तित हो उठा । डुक्पा लामाको यल्मो जाकर कुछ दिन रहना था इसलिए मैंने सोचा कि मुक्ते वहाँ ही जाकर ठहरना चाहिए ।

मेरे श्रकारण मित्र कोशिश करनेपर भी किसी यहमोवासीके। क पा सके । अन्तर्मे निश्चय हुआ कि वही मुक्ते यल्मो पहुँचा श्रायें। 车 श्रप्रेलको श्रधेरा रहते ही हम चल पडे। स्वयम्भूके दर्शनको न जां सके। स्वयम्भूका दर्शन पहली नेपाल-यात्रामें कर चुका था। यह नेपालका सर्वश्र षठ बौद्ध तीथ है। चन्द्रागढीसे भी इसके दोनों जुड़के मन्दिर काठमाएडवसे बाहर एक छोटी टेकरी पर, दिखाई पड़ते हैं। वर्तमान मन्दिर और दूसरे मकानोंमें कोई भी उतना पुराना नहीं है, जैसा कि स्वयम्भू-पुराणमें वतलाया गया है। तो भी स्थान रमणीव है। कुछ वर्षों पूर्व इसकी भी मरम्मत हो चुकी है। हम स्वयम्भूकी परिक्रमाकर नगरसे वाहर ही बाहर यहमौंकी स्त्रोर चले। कुछ देर तक रोपलाइनके खम्मोंके सहारे चले, खम्मोंको देखकर फिर इजारों के रोजगार मजदूर परिवार याद आये। हमारे पास एक छोटी गठरी थी। वेचारे मित्र उसे ले चले, किन्तु उनको भी श्रभ्यास न था। अंग्रेजी रेजीडेन्सीके नीचेसे हम लोग गुजरे। यह अगह शहरसे बाहर एक टीले पर है। बहुत दिनोंसे रहनेके कारण वाग बगीचे अन्छे लग गये हैं। हमको थोड़ा ही त्रागे चलनेपर एक त्रादमी मिला, हमने उसे युन्दरी जल तक मजदूरी पर चलनेका कहा। वह पूछनेके बहाने घर गया । थाड़ी देर इन्तजार करनेपर मेरे साथी उसका पता लगाने गये । भालुम हुत्रा वह नहीं जायगा। नाहकमें ठएडे सभयका श्राधा घएटा बरवाद किया।

हाँ, मैने इस समयकी अपनी पोशाककी बात नहीं कही। यल्मों तकके लिए मैंने नेपाली पोशाक स्वीकार की। नेराली बगल बन्दी, ऊपर से काला कोट, नीचे नेपाली पायजामा, सिर पर नेपाली टोपी, पैरमें नेपाली फलाहारी जूता (क्य़डे छौर रव इका), ग्राखोंपर काला चश्मा। ऊपरसे नेपाली वन गया था, लेकिन दिलमें चैन कहाँ। वस्तुतः नेपाल

में भोटिया पोशांक ही अधिक उपयुक्त है। मालूम हुआ, इस रास्तेपर भी सरकारी पुलिस चौकी है। हमारे भाग्य अच्छे थे, जो उस दिन शुइदौड़ थो। सिपाही लोग भी शुइदोड़ काठमाण्डव चले गये थे। दोपहर मेरे साथीने एक जगह भात बनाया; किन्तु भूख मुक्ते उतनी न थी। मध्याह्नकी धूपसे बचने के लिए थोड़ा विश्राम किया, और फिर चल पड़े।

नये जूतेने पैर काट खाये थे; महोनेमहकी टाँगोंकी वेकारीने क्छने की शिक्तिको वेकारकर दिया था; तो भी उत्साहके वलपर मैं चला ना रहा था। काठमारहवसे सुन्दरीनल तक मोटर जाने लायक सड़क भी बनी है, किन्तु आजकल एक जगह नदीका पुल टूटा हुआ है। यहाँ मैंने पत्थरके कोयलोसे ईटोंको पकाते देखा। वही कोयले. जिन्हें छः वर्ष पूर्व जव मैंने एक राजवंशिक सामने जला कर दिखाया तो उसे आश्चर्य हुआ था। उस समय लोग इस नर्म कायलेको कुदरतो खाद ममभते थे, और उसका व्यवहार खेतमें हालना भर था। नेपालकी भूमि रकार्मों है, नाना प्रकारकी घातुएँ हैं, और उत्तम फलोंके लिए यहाँ उपयुक्त भूमि है, परन्तु इधर किसीका ध्यान हां तब न।

चार-पाच बजे हम सुन्दरीजल पहुँचे। यहासे भी नलों द्वारा पानी काठमाएडव गया है। इम नलके रास्तेको हमने जनरल माहनशमसेरके महलके पाससे ही पक्षा या महाराज चन्द्र रामसेरने अपने सभी लंडकोंके लिए अलग अलग महल बनवा दिये हैं। मकान बनवानेका उन्हें वहुत शौक था। अपना महल मी उन्होंने बहुत सुन्दर बनवाया है। कहते हैं, इस पर करोड़ों रुपया खर्च हुआ है। इस महनको तो अपने जीवनमें ही वह सभी तोन-सरकारोंके लिए नियत कर गये हैं। उनके लड़कोंके भी छः अलग-अलग महल हैं। इनमें जितनी भूमि और रुपयं का खर्च हुआ है, यदि ऐसा ही मविष्यके भी सरकार करें तो बीसवीं शताब्दीके अन्त तक काठमाएडवके चारों ओरका भूभाग तो महलोंसे भर जायगा, और सारे उपजाक सुन्दर खेत उनके पार्कों।

के रूपमें परिख्त हो जायेंगे । देशके करोहों रूपये कला शून्य इन विलायती दङ्कर्का ईटोंके देरमें चले जायेंगे से। श्रलग ।

सन्दरीजलकी चढाई शुरू हो गई। अभी तक तो हम मैदानमें जा रहे थे, अब मालूम हुआ, पहण्ड पार करना आसान नहीं होगा। सयोगसे ऐन मौकेपर एक हट्टा-कट्टा तमझ मजदूर मिल गया। उसे चार दिनके लिए नेपाली आठ मोहर (३ रुपयेसे कुछ ऊपर पर ठीक किया। साथ ही यह भी ठहरा कि वह मुक्ते ढोकर ले चलेगा। आदभी रहुत मजबूत और साधारण गोखें के कदसे लम्बा था। हम सुन्दरी जलके छहारे ऊपर बढे। थाड़ो ही देरमें हरियालीसे भरे मुहाबने जझलें में पहुच गये। हमने नीचेसे जानेवाले रास्तेको छोड़ दिया था, क्योंकि उसमें कुछ चौकियाँ पड़ती हैं। यह ऊपरका रास्ता पहाड़ोंके डाँड़ों डाड़ों गया है, यह कठिन तो है, किन्तु निरापद है। लगातार चढाई ही चढते शामको हम ऊपर एक गाँवमें पहुंचे। यहाँ ऊँचाईके कारण ठढक थी। सभी रास्तोपर नेपालके पहाड़ोंवर छोटी छोटी दूकानें हो गयी हैं, जहाँ खाना बनानेका सामान मिल जाया करता है।

मुक्ते तो दिन भरकी थकावटमें नींद सबसे मोडी मालूम हा रहीं थी। मेरे साथीका पर्वाह न थी। उन्होंने मोजन तैयार किया, फिर तीनों श्रादिमयोंने भोजन किया।

सवेरे बड़े तड़के हम लोग रवाना हुए। अब भी चढ़ाई. काफी चढ़ानी थी। इन अपरी मागोमें भी कहीं कहीं आबादी थी। जगह-जगह नये जङ्गल साफ हो रहे हैं, और लोग अपनी मोपिइयों डाल रहे हैं। नेपालमें जनवृद्धि अधिक हो रही है, इसितए दार्जिलिंग और आसाममें लाखों नेपालियों के बस जाने गर भी, वर्तमान खेत उन ही जीविका के लिए काफी नहीं हैं, औप नित्य नये खेतों की आवश्यकता पड़ रही हैं, जिसके लिए जङ्गल वेददींसे काटे जा रहे हैं। जगलका वर्षासे सम्बन्ध है ही; यह तो प्रत्यन्त है कि जङ्गल कट जाने पर पानी के सीते कई

जगह सूल गये या ची ए हो गये। जङ्गलोकी इस कटाईने कई जगहीं पर पहाड़ोंको नङ्गाकर दिया है।

श्रस्तु, हम डाँ होंसे होते दोपहरको डाँ हों के बीचकी रीटपर के एक गाँवमें पहुँचे। सुन्दरी जलके उपरसे तमङ्गोंका देश शुरू होता है। श्र में ज़ी गोर्खा फ़ौ जोंमें वीर तमङ्गोंकी बड़ी खपत है। चेहरें में मीटिया लागोंसे श्रिषक मिलते हैं, माषा श्रीर भी समीप है। धर्म यद्यपि बी दे है, तो भी वर्तमान श्रवस्था देखनेसे मालूम होता है, कि वह बहुत दिनों तक शायद ही टिके। मेरे साथी तमंगसे मालूम हुआ कि मरने पर तो उनके यहा लामा श्राता है, श्रीर विजया दशमीके दिन वे पूरे शाक्त होते हैं। इस गाँवमें भी एक साधुकी टीनसे छाई हुई श्रव्छी छुटी है। कहते हैं, किसी समय बौद्ध तमगोंका ब्राह्मण धर्ममें दीचित करनेके लिए ही यह कुटी बनवायी गयी थो, श्रीर यहाँ एक प्रसिद्ध साधु भी रहता था। दूसरे डाड़ेका पारकर श्रव हम दूसरी श्रोरसे चल रहे थे। रास्तेमें श्रव हमें मानिया (= परथरोंपर लिखकर बनाये स्तूप या लम्बे डेर) मिलीं, मालूम होता था चिरकालसे वे उपेचित हैं।

रात तो एक भोपड़े में करी; सबेरे उतराई शुरू हुई। दो दिनकी यात्रामें पैरोंमे थोड़ी मजबूती भी आ गयी, और रास्ता भी उतराईका था, इसलिए अब में चलने में किसीसे पीछे न था। आठ बजे के करीक इम नीचे नदीके तटपर पहुँच गये। नदी पारकर नीचेकी और जानेपर थोड़ी देरमें हम नदीके सङ्गमपर पहुँच गये। यहाँ कुछ दूकानें हैं। खाने के लिए कुछ चीज़े ली गयीं और हम चल दिये दोपहरका छोटे गाँवमें पहुँचे। नीचे पूजाके लिए पुराने पीपल और बर्गदके पेड़ हैं। कि तु सर्दीकी प्रतिकृततासे विचारे उतने प्रसन्न नहीं। यहाँ

<sup>/</sup>१.वज्रमान त्रर्थात तान्त्रिक बौद्ध धर्मका तिब्बतोंमें प्रसिद्ध मान्त्र है—ओं मिण पद्में हुं; उसके कारण जिस चीजपर वह लिखा है। वह भी मानी है। गई।

गहाड़ोंके अपरी मागमें मालूम हुआ, यलमो लोग बसते हैं निचला भाग अपेवाकृत गर्म और जङ्गलहीन होनेसे, उसे ये पसन्द नहीं करते। उन्हें अपनी चॅवरी गायों और मेड़ोंके लिये जङ्गलकी अनिवार्य आवश्यकता है।

जिस घर में हमें भोजन बनाना था. वह खेत्रीका था। नेपाल में अब भी मनु के अनुसार अनुलोम असवर्ण विवाह होता है। च्रित्रयका अपनेसे नीची जातिकी कन्यामें उत्पन्न लड़का सेत्री कहा जाता है, कुछ पीढिंगों बाद वह भी पक्का च्रित्रय हो जाता है। इसी प्रकार बाह्यण का अबाह्यण स्त्री में उत्पन्न लडका जोशी होता है स्त्रोर कुछ, पीढिंगों बाद पूरा ब्राह्मण हो जाता है।

उसी दिन शामको हम श्रमल यल्मो लोगोंके गाँवमें पहुँचे। ये लोग भोटिया समक्ते जाते हैं। मोटिया इनमें खूब समकी जाती है। इनका रङ्ग बहुत साफ गुलावी होता है, श्रौर सुन्दरता भी है, इसीलिये इनकी लड़कियाँ राज घरानोंमें लोडीके कामके लिये बहुत पसन्द की जाती रही हैं। श्राज पिस्सुश्रोंने रातका सोना हराम कर दिया। मालूम हुश्रा, कल हम पहुँच जाँयगे।

दूसरे दिन वहे तड़के ही उठे। रास्ता चढ़ाईका था। तीन घएटेमें हम ५ने जक्कलोमें पहुँच गए। यहाँ गेहूँ में अभी दाना नहीं आया या। कहीं कहीं आलू भी बोया हुआ था। दोपहरको हमें भी तरकारीके लिए आलू मिला। भोजनोपरान्त हम लोग चले। पहाड़को एक फैली बाँहको पार करते ही मानों नाटकका एक पर्दा गिर गया। चारों और गानचुम्बी मने हर हरे हरे देवदारूके बच्च खड़े थे। नीचेकी ओर जहाँ- तहाँ हरे-भरे खेत भी थे। किन्तु कहीं भी प्रकृति देवी अनीलवसना न थी। जगह भो बहुन ठएढी थी। ११ अप्रे लको तीन बजेके करीब हम यलमोके उस गाँवमें पहुँच गये। ग्राम-प्रवेशके पूर्व ही पानीके बलसे मानी ( = कागज़पर लिखे मन्त्रोसे भरा लड़कीका घूमता ढोल) चलती दिखाई पड़ी।

## ‡ ६ इक्षा लामाकी खोज

त्रव जिस गाँवमे में था वह यहमो लोगोंका था। ये लोग यहमो -नदीके किनारे पहाडके ऊपरी भागोंमें रहते हैं। इनमें पुरुष तो दूसरे -नेपालियों जैसे ही पोशाक पहनते हैं, किन्तु स्त्रियोंकी पोशाक भोटिनियों-कीसी है। वस्तुत: इन्हें भाषा, भूषा, भोजन ब्रादिसे भोटिया ही कहना चाहिए यद्यपि दूसरी जातियोंके सत्सङ्कसे इनमें भोटियोंसे ब्राधिक सफाई पाई जाती है ये लोग हाथ सुँह धोना भी पसन्द करते हैं।

यह गाँव बड़ा है। इसमें सौ-से ऊपर घर हैं। सभी मकानों की छतें लकड़ी की हैं। पास ही देवदादका जक्कल होनेसे लकड़ी इफरातसें है। इसलिए मकानमें लकड़ीकी भरमार है। मकान अधिकतर दो -मिं तिमिं ते हैं। सबसे निचली मिं लिकड़ी या दूसरा सामान रखते हैं। पशुत्रोंके वाँदनेकी भी यही जगह हैं। जाड़ेके दिनों-में यहा बर्फ पड़ा करती है आ जकत भी आधे अपेल के बाद काफी ठण्डक है। पहाड़के ऊपरी भागों में तो मईके पूर्वाद्ध (बैशाख तक मैंने कभी-कभी वर्फ पड़ते देखा । इन लागों में वौद्ध धर्म अधिक जागत है । इर एक घरके पास नाना मन्त्रोंकी छापा वाले सफेद कपड़ोंकी ध्वजायें, पतले देवदावके स्तम्भोमें फहरा रही हैं। मकान, आदमी, खेत, पशु इत्यादिके देखनेसे मालूम होता है कि यलमो लोग नेपाल की दूसरी जातियों से श्रधिक सुखी हैं। इनके गाँवोकी मानियाँ सुन्दर श्रवस्थामें हैं। हर एक गाँवमें एक दो गुम्बाये (= विहार, मठ हैं। लामा भी एकाध रहते हैं। खेतांसे भो वढकर इनकी सम्पत्ति मेड बकरी श्रौर चॅवरी हैं। जाड़ेके महीनेमें ही ये इन जानवरोंको घर ले आते हैं, अन्यथा जहाँ सुन्दर चरागाइ देखते हैं, वहीं एक दो घरके ब्रादमी श्रपना कुत्ता न्ग्रौर डेरा लेकर पशुत्रोंका चराते फिरते हैं। मक्खन मिलाकर बनाई हुई चाय श्रीर सत्त् इनके भी प्रधान खाद्य 🕻।

में एक भोटिया (= यल्मा) घरमें ठहरा । त्रातेही मैने भाटिया

चोगा और जूता पहन लिया। दूसरे दिन मेरे मित्र भी लौट गये।
मालूम हुआ, यहाँसे चार दिनमें कुछी और चार ही दिनमें केरोड़
पहुँचा जा सकता है। दोनों ही स्थान भाट (= तित्रतः देशमे हैं।
यहाँ घूमने फिरनेकी दकावट न थी। दिन काटनेके लिये तिन्वती
पुस्तककी एकाथ आदृति रोज करता था। केाई कोई लोग हाथ दिखाने
और भविष्य पूछने आते थे। अधिकाको में निराश ही किया करता
था, यद्यांप माग्य देखना, दवा देना, और मन्त्र-तन्त्रका प्रयोग करना
यही तीन इन प्रदेशों में अधिक सम्मानकी चीजें हैं।

मेरे यहाँ पहुंचनेके तीन दिन वाद इक्षा लामाके शिष्य भिन्नु-मिस् गी भी त्रा गये। त्रमी मी उन्हें कई इजार पुस्तकें छापनी थीं। उन्होंने यह भी बनलाया कि बड़े लामा भी जलदो आयें गे। वे लोग गावसे थाड़ा हटकर एक बड़ी गुग्वाके मीतर ठहरे। मुक्ते मी गाँव छे।ड़-कर वहाही जाना पसन्द हुन्ना, क्योंकि वहा मुक्ते भाषा सीखनेकी सहूलि-यत थी। यहा श्रानेपर मुक्ते बुखार श्राने लगा था, किन्तु वह दे। तीन दिनमें ही छूट गया। श्रद में उक्त गुम्वा में आगया सबेरे उठते ही वे लाग ता पुस्तक छापने या दा-दा कागलोंका चिपकाकर एक बनानेमें लग जाते ये और में शौचसे फुर्सत पा अपने 'तिवेतन् सेनुम्रलके पाठमें स्राठ वजेके करीय थुक्रा (= लेई) तैयार हा जाता या। समी तीन तीन नार-चार प्याले पीते थे। मैं भी श्रपने लकड़ीके प्यालेसे थुक्पा पीता था। यह शुक्षा मकई मेंडुए या जीके सल्ल्का उवलते पानीमें डालकर पकानेने बनाया जाता या। कभी-कभी उसमें जङ्गलसे कुछ साग लाकर डाल देते थे। ऊपरसे थाड़ा नमक पड़ जाता था। दोपइए-कें। उसी तरह गाढा सत् पकाया जाता या, साथ ही बङ्गली पनोंकी सन्जी होतो यी, शामका सात बजे फिर वही थुक्रा । अधिकतर मॅड्र ए श्रीर मक्ईका ही सल्तू हाता.या। मॅडुएके सल्त्का ये लोग ग्यगर् चम्पा (= भारतीय सत् कहते थे, में इसपर वड़ी टिप्पणी किया करता था।

इस वक्त मेरा घनिष्ठ मित्र ( = रोक्पो ) एक चार पाँच वर्षका लड़का तिन्-ज़िन् ( = समाधि ) था। यह मुक्ते भाषा सिखलाया करता था। कभी-कभी मेरी भाषा सम्बन्धी गलती भी दूर किया करता था। योडे ही दिनों में गयगर चम्पासे ऊब गया। फिर मैंने मक्खन, चावल श्रीर जो का सत्त मँगा लिया। मेरे खाने में मेरा मास्टर तिन्-जिन् भी शामिल रहता था। उस समय जङ्गली स्टाबरी बहुत पक रही थी। में रोज़ चुन चुनकर ले श्राता था। तिन्-ज़िन् बड़ा खुश होता था। वह डुक्पा लामाकी चचेरी बिहनका लड़का था। इस एक मासके साथ रहने में सचमुच ही वह मेरा बड़ाप्रिय मित्र बन गया श्रीर चलते वक्त मुक्ते उसके वियोगका दुःख भी हुआ।

बड़े कुत्तोंकी नसल यहा शुरू होती है। इसलिए यहाँ अब गांवामें, या चरवाहों के डेरोंमें, जाना त्राष्ठान नहीं था। मैं गावमें दा-तीन ही बार गया । किन्तु रोज़ एक दो बार पहाड़ के नोचे ऊरर काफी दूर तक टहलने जाया करता था। खेतों में जी ऋौर गेहूँ लहरा रहे थे, किन्तु उनके तैयार होनेमं स्रभी एक मासकी देर थी। ठएढककी वजहसे यहा मकई ऋौर धान नहीं होता; ऋालू काफ़ी होता है। लेकिन वह सालम बोया तया था। कभी कभी पुराना त्रालू त्रौर पिछले सालकी म्ली तर्कारीके लिये मुक्ते भी मिल जाती थी। वेचारे डुक्पा लामाके चेले भी कुछ दिनोंमें मकई महुएके सत्त से तङ्ग श्रागये। एक दिन चार पाच मीलपरके एक गावमे एक बैल मरनेकी खबर पाकर गये । लेकिन वहाँ उसका मूल्य छः सात रूपया मागा गया, श्रीर उसमें चर्चा भी नहीं थी। लाग यहा यह आशा कर रहे थे, कि ग्रान पेटभर मास खायेंगे, किन्तु उनके खाली हाथ लौटनेपर बड़ी निराशा हुई। पीछे शामके वक्त उन्होने किसी-किसी दिन मकई भूनकर खाना शुरू किया, और कड़वा तेल डालकर चाय पीना शुरू किया। मक्खन उनके लिये

१. स्ट्रावरीके लिए कुमाऊँ गढ़वालका हिन्दी शब्द हिसालू है

त्रासान न था, इसिलिये उन्होंने तेलका त्राविष्कार किया था। कहते थे, श्रच्छा लगता है। मैं तो दोपहर बाद कुछ खाता ही न था। खानेका सामान मॅगा लेनेसे श्राराम हो गया था।

हमारी गुम्बासे प्रायः एक मील ऊपरकी श्रोर देवदारूके घने जङ्गलमें एक कुटी थी, वहाँ एक लामा कितने ही वर्षे सि श्राकर बैठा था। ऐसे लामा प्रायः वस्तीसे वग्हर ही रहा करते हैं। उनके एकान्त-वासके वर्ष और दिन भी नियत रहते हैं। उफेद कुटी देखनेमें बड़ी सुन्दर माख्म होती थी। श्रपना दिल कई वार ललचाया, कि क्यों न कुछ दिन यहीं रमा जाय। लेकिन फिर ख्याल स्राया- 'स्राई थी हरिभजन को श्रोटन लगी कपास' वाली बात नहीं होनी चाहिए। इसी गावके ठीक जगरकी तरफ़ कुज़ इटकर, एक खम्पा ( खम् = चीन की सीमा परका भोटिया प्रदेश ) लामा कई वर्षे सि वास करते ये। एक दिन वे इस गुम्वामें आये। मुभसे भी बात हुई। फिर उन्होंने मुभसे श्रपने यहाँ ग्रानेके लिए त्राग्रह किया। यहा मैं इस गुन्नाका कुछ वर्णन कर दूँ। मैं नीचेके तल में प्रधान देवा तय में था। मेरे सामने खून पीती, श्रॅतिइयां चवातीं, लाल लाल श्रङ्गारोंकी सी श्राखीं वाली मिट्टोकी एक मूर्ति थी। इस मन्दिरमे श्रीर भी कितने ही देवताश्रों श्रीर लामा श्रोंकी मूर्तियां थीं। मुख्य मूर्ति लोवन रिम्पो-छे या गुर पज्ञसम्भवकी थी। यह -निःसङ्क च कहा जा सकता है कि इनको बनावट सुन्दर थी कलाकी कोमजता भी थी। छतसे कितन हो चित्र लटक रहे थे। गुम्बाके अपरी तल में भी कुछ मूर्तिया श्रीर शतसाइ॰ सिका प्रज्ञापारिमताकी भोटिया माषामें वड़ी मुन्दर इस्तिलित पुस्तर्ने थीं। कभी यहाँ भिन् रहा करते थे, किन्तु पीछे उनके चेलोंने उयाह कर लिया। श्रव उनको सन्तान इस गुम्वाकी मालिक है। गुम्बाकी वगलमें थोड़ा खेत भी है। इसीपर ये लोग गुजारा करते हैं। पूजासे कुछ श्रधिक श्रामदनी होती होगी, इसकी श्राशा नहीं मालूम होती। १२ मईको मैं खभा लामाके पास गया। उन्होंने भेरा बहुत खागउ

किया। उनके सादगीके साथ निकले हुए शब्द 'त् भी बुद्ध का चेला में भी बुद्ध का चेला' अब ी स्मरण आते हैं। रातको वहीं रहना हुआ यह लामा न्यूमा ( = उपवास) ब्रत करते हैं। एक दिन अनियम भोजनके साथ पूजा, दूसरे दिन दोपहरके बाद भोजन न करके पूजा, और तीसरे दिन निराहार रहकर पूजा—वहीं न्यूमा है। जवरसे रोज हजारों दंडवत् भी करने पड़ते हैं। लोगोंका अवलोकितेश्वरके इस ब्रतमें बहुत विश्वास है। खम्पा लामाके पास कुछ और भी अद्धालु छी-पुष्प इसी ब्रतको करते हैं। यह लामा ब्रतके साथ कुछ भाड़-फूँक भी जानते हैं, फिर ऐसे आदमीको क्या तकलीफ़ हो सकती है? रातको सुक्ते खाना नहीं था। पर मक्खन डालकर चाय उन्होंने अवश्य पिलाई। दही देर तक भोटके और भोटके धमंके वारेमें वातचीत होती रही। उन्होंने खम् देश जानेके लिए भी मुक्ते बहुत कहा।

दूसरे दिन उनका निराहार था, किन्तु मेरे लिए उन्होंने अपने हाथसे चावल और आलूकी तरकारी बनाई। भोजनकर मध्यान्हके उपान्त में अपनी गुम्बामें आ गया। उसी दिन शामको काठमाएड वसे हुक्पा लामाके वाकी चेले आ गये। उनसे मालूम हुआ कि हुक्पा लामा काठमाएडवसे सीधे कुतीको रवाना हो गये; वे इवर अब नहीं आयों गे। हुक्पा लामा अब जीवन भरके लिए भोटिया सिद्ध और किं जेसन् मिला रेपाके सिद्ध स्थान लप्चीमें बैठने जा रहे थे। इसकी खबर पाते हो शिष्यमण्डलीमें कितनोंने ही फूट-फूटकर रोना शुरू किया। मेरे लिये तो अब विषम समस्या थी। पूछने पर मालूम हुआ कि मेरे वारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। दो महीने तक में उनकी प्रत्याशा में वैठा रहा, और अब इस तरहका बर्ताव! दर-असल यह चित्तको धक्का लगानेवाली बात थी; लेकिन इतने दिनोंसे में भोटिया स्वभावसे कुछ परिचित हो गया था। मैने उसी समय निश्चितकर लिया, कल यहिस चल दूँगा, और कुतीके रास्तेमें ही कही उन्हें पक हेगा। मुक्ते एक साथीकी तलाश थी। मालूम हुआ आजकल वहुत.

लोग कुतीकी स्रोर नमक लाने जाते हैं। यही साल भरके नमक लानेका समय है। मालूम हुआ दो चार दिन ठहरने पर ही आदमी मिल सकेगा। किन्तु मुके तो हुक्पा लामाके साथ नेपालकी सीमाको पार करना था।

रात तक किसी आदमीका प्रवन्ध न हो सका । उसी गुम्बामें रहने वाला एक नवयुवक नमकके लिए कुती जानेवाला था, लेकिन उसे अपना पका खेत काटना था। इस प्रकार आदमीके अनिश्चय और जानेके निश्चयके साथ ही मैं सो गया।

#### तीसरी मंजिल

# सरहदके पार

### 🗄 १. तिब्बत में प्रवेश

त्राज (१४ मई) सबेरे थो ड़ा पानी बरस रहा था। बड़े सबेरे ही शीच त्रादिसे निवृत्त हो मैंने तमक्क तरु एसे साथ चलने को कहा। उसे पके खेतको काटना था, इसलिए अवश्य कठिनाई थी '। अन्तम मैंने उसे तातपानी तक ही चलने के लिए कहा। उसके मनमे भी न जाने क्या ख्याल आया, और वह चलने को लिये तैयार हो गया। तब तक आठ बज गये थे। बूँदे भी कुछ हल्की हो गई थीं। मैंने सबसे विदाई ली। गाँवसे थोड़ा मक्खन और सत्तू लेना था। मनखन तो न मिज सका, सत्तू ही लेकर हम चल पड़े। मालूम हुआ, हमारे रास्ते के बगल में ही चरवाहों का डेरा है, वहाँ मक्खन मिल जायगा। हमारा रास्ता पहाड़ के कपरी हिस्से रसे जारहा था यहाँ चारां और बक्कल था। रास्ता कहीं-कहीं तो काफी चौड़ा था। इस रास्तों की-मरमत आदि गाँवके लोग ही किया करते हैं।

छः घराटे बाद इम चरवाहोंके डेरेमें पहुँच गये। मोटी जजीरमें

ताजा ही लगा हुन्ना था। ऊपर कह चुका हूँ, यलमी लोगोंमें लामा-धर्म बहुत जागृत है, श्रीर वे खाने-पीनेसे मी खुश हैं।

एक बजेके करीब इस डाँडेके किनारेपर श्राये। यहाँसे हमें दूसरी श्रोर जाना था,। ऐन 'ला' (घाटा, जोत ) पर बड़ी मानी थी। दूधरी श्रोर पहुँचते ही सीधी उतराई शुरू हुई। थोड़ा नीचे उतरनेपर जङ्गल श्रांखोंसे श्रोफल हो गया। चारों श्रोर खेत ही खेत थे। थोड़ी ही देर में पके जौ श्रोर गेहूँ के खेत भी ऊपर छूट गये। जितना ही हम नीचे जाते थे, उतना ही ताप मानका स्पष्ट प्रभाव खेतों पर दिखाई पड़ता था। मैं भी श्रब चलने में कम जोर न,था, मेरे साथीको भी खेत काटनेके लिए जलद लौटना था। इसलिए हम खूब तेजीसे उतर रहे थे।

तमङ्गोंके कितने ही गांवोंका पारकर, निचले हिस्सेमें गोखों के गांव मिले। यहा मकई एक-एक बालिश्त उगी थी। तोन चार बजे हम नीचे नदीके पुलपर पहुच गये। यहा भी एक सरकारी सिपाही रहता था, किन्तु उसे एक मेाटिया लामासे क्या लेना था १ पार है। कर चढाई शुरू हा गई। चढाई में अब उतनी फुरती नहीं हा सकती थी। पाँच वजेके बाद यकावट भी मालूम होने लगी। हमने खेरे ही वसेरेका निश्चयकर लिया। पासके गाँवमें एक ब्राह्मण्यका घर मिला। गहपतिने लामाको ब्रासन दे दिया। साथीने भात बनाया। रात बिता कर हम ऊररकी ब्रोर बढे। कितने ही गाँवों ब्रोर नालोंको पार करते देपहरके करीब हम डाँडिपर पहुचे। डाँडिका पार करते ही फिर ब्र्चोंसे श्रून्य पहाड़ मिला। बारह बजेके बाद दूसरा डाँडा भी पार कर लिया, ब्रौर अब हम काठमागडवसे कुती जानेवाले रास्तेनर थे। यह र स्ता

१. पहाइके एक तरफ चढकर दूसरी तरफ जहाँ उतरा जाता है, वहाँ उसके शिखरको कुमाऊ-गढवालमें घाटा, नेपाल भन्याड, कुल्लू, कागड़ामें जोत, अफ़्गानिस्तानमें केातल या गर्दन, महाराष्ट्रमें घाटा श्रीर राजपूतानामें घाटी कहते हैं। यही तिब्बती ला है।

अपरसे जाने वाला है। नीचेसे एक दूसरा भी रास्ता है, लेकिन वहः वहुत गर्म है।

इस डाँडेको पार करनेपर फिर हमें घना जगल मिला ! आज-कल कुतीसे नमक लानेका मौधम था, इसलिए भुंडके भुंड त्रादमी या तो मकई चावल लेकर क्तीकी ख्रोर जा रहे थे, या नमक पीठपर लादे पीछे लौट रहे थे। दो बजेके करीबसे फिर उतराई शुरू हुई। श्रव भी इम शर्वोकी बस्तीमें थे। यल्मो लोग भी शर्बी-भोटियोंकी एक शाखा हैं । ये शर्बा भोटिये दार्जिलिंग तक वसते चले गये हैं,शर्-वाका मतलब है पूर्व-वाला। एक शर्वासे पूछनेसे मालूम हुन्ना कि खुनपालामा स्रभी इधरसे नहीं गुजरे हैं। विश्वास है। चला, शायदः पीछे ही हैं। एक घंटेकी उतराईके बाद मालूम हुआ, डुक्पालाम्ए त्र्यगले गाँवमें ठहरे हुये हैं। बड़ी प्रसन्नता हुई। तीन बजे हम जाकर उनके सामने खड़े हुए। मेरा उनका काई भगड़ा ता था नहीं, सिफी जातीय स्वमावके कारण उन्होंने मेरी उोचाकी-थी। सभी लाग 'पंडिवा'का देखकर दड़े प्रसन्न हुए। उस रावका वहीं रहना हुन्ना ह गाँव तमंगोंका था। ये लामा धर्म के माननेवाले कहे जाते हैं, लेकिनः हुक्या लामा ऐसे बड़े लामाके लिए भी उनको कोई श्रदा न थीं हि दाम देनेपर मुश्कितंसे चीज़ मिलती थी। मेरे दिलमें अब पूर्ण । शान्ति : यी। कुल्लूके रिञ्चन् साथ थे। इनग लामका शरीर बहुत भारी था, श्रौर चलनेमें बहुत कमजोर यें, इसलिए वीच-वीचमें उनको ढोनेके लिए दो त्रादमी साथ ले लिये थे। हमारी जमातमे चार साम्प्र श्रीर चार ग्रहस्य थे। इस प्रकार सब मिलकर हम श्राठ श्रादंमी ये। '

सबेरे फिर उतराई शुरू हुई। यहाँ नदीपर लोहेका भूले वाला प्र पुल था। श्राम रास्ता होनेसे यहाँ बट्टीपर दूकानें थीं। खानेकी श्रीर कोई चीज तो न मिली, हाँ श्राम में भुनी मछलियाँ मिलीं। चढ़ाई फिर शुरू हुई। शाम तक चढाई चढ़ते हम तमंगोंके वड़े गाँवमें पहुँचे। वहाँ रात बिता गुरुको ढोनेके लिए दो श्रादमी ले फिर सबेरे चलका नहे। एक डाँडा ग्रीर पार करना पड़ा, फिर उतराई शुरू हुई। श्रन्तमें इस काली नदीके किनारे पहुँच गये। श्रव हम काठमाएडवसे श्राने वाले वडे मार्गपर श्रा गये। सड़कपर नमक वालोंका मेलासा जाता हुआ मालूम होता था। श्रव हम शर्वा लोगोंके प्रदेशमें थे। १८ अईको हम काली नदीके जपरी भागपर शर्वों के एक बढे गाँवमें ठहरे। साथियोंने वतलाया, कल हम नेपालकी सीमान्त चौकी पार करेंगे।

इस यात्रामें श्रीर लोग तो शुक्या सत्त से काम। चला लिया करते की, किन्तु मेरे श्रीर हुक्या लामा के लिये भात बना करता था। कमी निहें जाली साम मिल जाया करता। कभी भुनी मछलीका मोल मिल जाता था। श्राज तो इस गाँवमें मुर्गी के श्रंडों की भरमार थी। श्रमने चालीस-पचास श्रहे खरी दे, श्रीर रातको ही सबने उन्हें चट कर। दिया। नीचे तो मुक्ते इन चीजी से कुछ सरोकार न था, किन्तु मैंने इस यात्रामें मासका परहेज छोड़ दिया था। लड़कपनमें तो इसका स्त्रभ्यास था ही, इसालए घृणाकी कोई बात नहीं। उसी रातको मैंने यलमोमें लिखे कुछ कागज़ों को जला दिया। मैंने सोचा कि तातपानी में कोई देख-भाल न करने लगे।

हम काली नदीके जपरी भागपर थे। धीरे-धीरे नदीकी घारकी क्रिंचाईके साथ-साथ हम भी ऊचेपर चढ़ते जाते थे। नदीके दोनों श्रोर हिरियाली थी। सभी जगह जगल तो नहीं था, किन्तु नक्का पर्वत कहीं न था। दो वजेके करीब हम तातपानी पहुंचे। गर्म पानीका चश्मा हानेसे इसे तातपानी कहते हैं। गांवमें नेपाली चुङ्गी-घर श्रीर डाकखाना है। मेरी तबीयत भवरा रही थी। दर था, 'तुम मधेसका श्रादमी कहाँ से श्राया' तो नहीं कहेगा। हमारे लामा पीछे श्रा रहे थे। चुङ्गीवालोंने पूछा—लामा कहाँसे श्राते हो। ! हमने बतला दिया, तीथ से वेन। चुङ्गीसे छुट्टी मिल गयी। रिश्चन्ने कहा—श्रव हो गया न

<sup>[</sup> १. अर्थात् भारतके बौद्ध तीर्थों की यात्रासे । ]

कान खतम ? उसी वक्त मुक्ते नाल्म हुआ कि फीजी चीकी आगे है। मैंने कहा—भाई ! असली जगह तो आगे है।

थोड़ी देरमें लामा भी श्रा गये। इस वक्त वर्षों हो रही थी। थोड़ी देर एक भोपड़ीमें हमें बैठना पड़ा। फिर चल पड़े। आगे एक कॅचे पवत-वाहुसे हमारा रास्ता रुकसा गया। नदीकी धार भी किथरसे होकर खाती है, नहीं मालुम पडता था। ख्रब मेरी समकमें ख्राया, क्यों तातपानीकी फौजी चौकी तातपानीमें न होकर ग्रागे है। चास्तव-में यह सामनेकी महान् पार्वत्य दीवार सैनिक दृष्टिसे बड़े महत्वकी है। नीचेसे जानेवाली वडी पल्टनको भी कुछ ही ब्रादमी इस दीवार परसे रोक सकते हैं। थोड़ी देरमें चढाई चढते हम वहाँ पहुंच गये जहाँ रास्तेमें पहरे-वाला खड़ा था। पहरेवालेने सबको रोककर वैठाया फिर इवल्दार माहेरको बुला लाया । यही वह असल जगह थी, जिस से में इतना डरा करता था। नै ऋषनेको साज्ञात यमराजके पास खदा समभ रहा था। पूछनेपर हमारे माथीने कह दिया, इम लोग केरीटके अवतारी लामाके चेले हैं। लामा भी थोड़ी देरमें आ गये। इयल्दारने जाकर कप्तानको खदर दी। उन्होंने स्वेदार भेज दिया। श्राते ही एक-एकका नाम प्राम लिखना शुरू किया। उस समय यदि किसीने मेरे चेहरेको देखा होता, तो उने में श्रवश्य वहुत दिनोंका बीमार सा माल्ग पहला। भर सक में श्रपने मुँहको उनके सामने नहीं फरन: चाहता या। ग्रन्तमें मेरी दारी भी ग्रायी। रिश्चेन्ने कहा - रनका नान खुन्छवड् है। सबको छुट्टी मिली। मै भी परी ज्ञामें पाम में गया। पंट भर-कर सींस ली। शाम करीव थी, इसलिए यगले ही गाँवमें उहरना था। स्वेदानने गाँवके जादमोका कर दिया कि प्यवतारी लामाका श्रस्द्वी जगह पर दिनाश्री श्रीर देखी तकलीक न हो। इन लोग उनके साथ अगले गविमें गये। यह गवि फैली र्दांहकी प्राप्तमें हो था। सनमें रहनेके लिए एक श्रव्हा कीटा मिल । त्राज (१६ मई) इन्पा लामाने देवताकी पूजा स्नारम्भ की। 
उत्तू की विणिडयों पर लाल रङ्ग डालकर मास तैयार किया गया। 
धरसे विद्या अरक (= शराब आया। धीके वीसां दीपक जलने 
लगे। थोडे मन्त्रोंके जापके वाद उमक गड़गड़ाने लगा। रातके दस 
बजे तक पूजा होती रही। प्रसाद बाँटनेका समय आया। शराबकी 
प्रसादी मेरे सामने भी आयी। मैने इन्कारकर दिया। इसपर देवताके 
रोप आदिकी कितनी ही दलीलें पेश की गयीं; लेकिन यहाँ उन 
देवताओं को कौन मानता था १ हथर चढाईसे ही मैंने दोपहरके बाद 
न खानेका नियम तोड़ दिया था। लाल सत्तू से मैंने इन्कार 
नहीं किया।

दूसरे दिन सबेरे चल पड़े; दो घएटेमें हम उत पुलपर पहुंच गये, जो नेपाल ऋोर तिन्वतकी सीमा है। तिन्वत की सीमामें पैर रखते ही चित्त हर्षसे विह्नल हे उठा। सोचा, श्रव सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली।

#### 4 २० कुतीके लिए प्रस्थान

बीस मईको दस बजेसे पहले ही हम भोट-राज्यकी सीमामें प्रविष्ट हो गये। यहाँ भोटिया-कोसी नदीपर लकडीका पुल है, यही नैपाल और भटकी सीमा है। पुल पार करते हा चढाईका रास्ता शुरू होता है। नमकका मौसम होनेसे श्राने-जाने वाले गोर्खा लोगोंसे रास्ता भरा पडा था। वीच-बीचमें एकाब भोटियोंके घर भी मिलते थे। सभी घरोमें यात्रियोंके ठहरनेका प्रवन्ध था। उनके लिए मक्केकी शराब सदा तैयार रहती थी। यहस्थोंके लिए यह पैसा पैदा वरनेका समय है। चारों और घना जङ्गल होनेसे रात-दिन धूनी जलती ही रहती है। यात्रियोंके भुएड मल मूत्रका उत्सर्गकर रास्तेके किनारेकी भूमिकी ही

<sup>[</sup> १. त्रर्थात उसमें मासकी कल्पना कर ली गई

नहीं बलिक चैत्यों श्रीर मानियोंकी परिकमाश्रोको भी गन्दा कर देते हैं। उस दिन दोपहरका भोजन हमने रास्तेमें एक यलगांके घरमें किया। यह पति-पत्नी यलमोसे श्राकर यहाँ बस गये हैं।

श्रव हम बहे मनोहर स्थानमें जा रहे थे। चारों श्रोर उस्तु इ श्रिलरवाले हरियालीसे ढके पहाड़ थे जिनमें जहा-तहा भरनोंका कलकल सुनाई देता था। नीचे फेन उगलती कोसीकी बेगवती धार जा रही थी। नाना प्रकारके पित्योंके मनोहर शब्द सारी दूनकों जादूका मुल्क सिद्धकर रहे थे। इस सारे ही श्रानन्दमें यदि कोई डर था, तो वह जगह जगह उगे बिच्छूके पौधोंका। इस समय डुक्पा लामाको ढोनेवा जा कोई न था। इसलिए उन्हें बार-बार मैठना पड़ता था। हमें भो जहाँ-तहाँ इन्तजारी करनी पड़ती थी। मेरे बुद्ध गयाके परिचित मङ्गोल मिन्नु लोग -सङ -शे-रब ( = सुमति-प्रज्ञ) कल एका-एक श्रा मिले थे। वे भी श्रव हमारे साथ चल रहे थे। चढाई यद्यपि कहाँ-कहीं दूर तक थी, तो भी में खाली हाथ था इसलिए कुछ कष्ट मालूम न होता था। दोपहरके बाद हमारा रास्ता छोटे-छोटे बांसोंके जङ्गलमेंसे जारहा था।

चार बजेके करीव हम डाम्ग्रामके सामने त्रा पहुंचे। यहाँपर एक चट्टी सी बसी थी। लोगोंको मालूम हो गया कि डुक्पा लामा त्रा रहे हैं। उन्होंने पहलेसे ही इन्तिजामकर रखा था। उनके त्राते ही स्त्री-पुरुप शिर नवानेके लिए त्रागे बढे। लामा त्रपना दाहिना हाथ उनके सिरपर फेर देते थे।

कुछ लोग धूप जलाकर भी आगो-आगो, चल रहे थे। रास्तेसे इटकर एक कालीन विछाया गया, जिसके सामने प्याला रखनेकी एक छोटी चौकी रखी गयी। बैठते ही चाय आयी। मैंने तो छाछ पसन्द किया इक्पा लामाको चावल और नेपाली मुहरोंकी भेंट चढ़नी शुरू हुई। उन्होंने मन्त्र पढ पड़कर लाल पीले कपडेकी चिटोंको बाँटा। आध घएटेमें यह काम समाप्त हो गया और हम आगे वढे। धीरे-धीरे हम कोसीकी एक छोटी शाखा पर आये, जिसकी बार घोर कोलाइल करती बड़े केंचेसे वहाँ गिर रही थी। यहाँ लोहेकी जङ्जीरांपर सूलेका लम्बा- पुल था जो बीचमें जानेपर बहुत हिलता था। बहुतोंको तो पार होनेम डर मालूम होता था। हमारे साथका नेपाली लड़का गुमा जू बहुत मुश्किलसे पार हुआ। इस पुलकी रक्षाके लिए रङ्गविरगी भण्डियों- वाला देवता स्थापित है।

पुलके पास ही डाम् गाँव हैं। ऊपर नीचे खेत भी हैं। गाँवमें बीस-पर्चास घर हैं। घर अधिकतर परधरकी दीवारों के हैं और लक्कों के पटरों से छाये हुए हैं। मकान दो तल्ले तिन-तल्ले हैं। कुछ ही ऊपर देवदाक्का बङ्गल है। इसलिए छाने पाटने सभीमें देवदाक्की लक्क़ीका प्रयोग किया गया है। यहाँ हमारे ठहरने के लिए एक खास मकान पहले से ही तैयार किया गया था। नमकके समय सभी घरवालों को यद्यपि नमकवालों के टिकाने में नका था, तो भी लामाका डर और सम्मान कम चीज न थी। गाँवमें धुसते ही यहाँ भी हुक्या लामाको सिर छुआने के लिए नर-नारी दौड़ने लगे। महान्पर पहुंचनेपर तो आदिमियां से घर भर गया। दो-तल्लेपर हम लोगों को टिकाया गया। इक्या लामाके लिए मक्खनमें शराव वधारी गई। हम लोगों के लिये मक्खन डालकर अच्छी चाय तैयार हुई।

रातको ही रिन् चेन्ने कह दिया था कि कलसे अवलोकितेश्वरका
महावत आरम्भ होगा। सब लोग व्रत रखने ना रहे थे। मैने कहा, मैं
भी अव रखूँगा। यह-व्रत तीन दिनका होता है। पहले दिन दोवहरके वाद नहीं खाते, दूसरे दिन मौन और निराहार रहते हैं, तीसरे
दिन पूजा-मात्र की जातो है। व्रत के साथ मन्त्र जाप और पाठ होता
है। पचासो दीपक जलाना, सत्तू और मक्खनके तोर्मा (= बिल)
वनाकर सजाना होता है। अनेक वार सैकड़ों साष्टाङ्ग दर्डवतें भी
करना पड़ती हैं। अवलोकितेश्वरके इस व्रत (= न्यूमा)में शराव और
मौसकी सर्वथा मनाही है। दूसरे दिन दोपहरको चावलका भोजन

हुआ। सबके साथ मैने भी सैकड़ों साष्टांझ दए दवतें की। इन दए दवतें से मैं तो थक गया। फूठ-मूठकी परेशानी कौन उठावे सोच दूस हैं दिन सबेरे ही मैंने सत्तू और चाय प्रहण कर ली। दोपहरको एक भोटिया सज्जन मुक्ते अपने घर लेगये। वहाँ उन्होंने मुर्गांके अएडेकीं नमकीन सेवइयाँ तैयार कराई थीं। भोजनके बाद उनसे नाना विषयोपर बात होती रही। वे ल्हासामें रह चुके थे। इन्होंने वर्षो तक चीनकीं सीमा परके द्राम् प्रदेशमें रहकर अध्ययन किया है। गोर्खा माषा भीं अच्छी तरह जानते हैं। तीसरे दिन वैसाषकी पूर्णिमा थी। हमारे पूर्क परिचित सज्जनने आज बुद्धोत्सव मनाया। उनसे मालूम हुआ कि इस दिन सारे भोटमें बुद्धोत्सव मनाया जाता है।

इन तीन दिनों में लोगोंको मेंट-पूजा भी समाप्त हो गईं। चौबीस मईको नाश्ताकर हम आगे चले। कुछ ही दूर आगे बढ़नेपर हम देवदार-काटबन्धमें पहुँच गये। नदीके दोनों तरफ इघर-उधर देवदार-के ही वृक्ष दिखाई देते थे। दा बजेसे पहले ही हम चिना गाँवमें पहुँचे। यह एक बड़ा गाँव था। लोगोंका खबर पहलेसे ही मिल गईं यहाँ डुक्या लामाका स्वागत बाजे-गाजेसे हुआ। आसनपर बँठते-बँठते दर्जनों थाल चावल नेपाली मुहरों तथा खाता (चिनका बन्ध सफ़ेद रेशमी कपड़ा जो मालाके स्थानपर समभा जाता है)के साथ आ गया। शामको रिन्चेन्ते कहा--गुरुजी यहाँ तीन-दिन और पूजा करेंगे। यह बीच बीच का रुकना मुक्ते छुरा तो मालूम होता था। लेकिन उपाय ही क्या था १ सौमाग्यसे गाँववालोंने लामासे रहनेका आग्रह नहीं किया। अन्दाजसे मालूम हुआ कि देनेवाले असामी अपनी-अपनी पूजा चढ़ा चुके हैं। पहरभर रात गये, रिन्-चेन्ने कहा कि कल चलना होगा। उसकी यह बात मुक्ते बहुत ही मधुर मालूम हुई।

१. बुद्धके जन्म, बोध श्रीर निर्वाण तीनोंकी तिथि वैषाखपूर्णिमः है। वह बौद्धके लिए सबसे पवित्र तिथि।

दूसरे दिन श्राठ- नौ यजे के करीव हम चले। खाली हाथ। होनेसे
में वीच बीचमें श्रागे वह जाता था। श्रव भी हमारे चारों श्रोर देव
दारुका जङ्गल था। कहीं कहीं कुछ छोटी-छोटी गायें चरती दिखाई
पहती थीं। श्रागे एक नया घर मिला। घरसे जरा श्रागे बढ़कर में
पीछेवालोंकी प्रतीचा करने लगा। देर तक न श्राते देख घरमें गया।
घरवालोंको मेंने बतलाया कि इक्या लामा रेन्पो-छे श्रा रहे हैं। फर
क्या था, उन्होंने भी फट चाय डालकर पतीली श्रागपर चढा दी।
लामाके श्राते ही मैंने वहा कि चाय तैयार हो रही है। ग्रहपतिने
प्रणामकर नये घरमें लामाकी पधरावनी कराई। घरके एक कोनेमें
पानीका छ'टासा चश्मा निकल श्राया था। लामाने उसके माहात्म्यपर
एक वक्ता दी। यहाँ भी एक थाली चावल श्रीर कुछ मुहरें मिलीं।
थोड़ी देरमें मण्डन डालकर गाढी चाय वनी। सबने चाय पीकर श्रागे
कदम बढ़ाया।

दोपहरके वाद देवदारके वृद्ध छोटे होने लगे। वनस्पति भी कम दिखलाई पड़ने लगी। अन्तमें नदीकी धारको रोके विशाल पर्वत भुजा दिखाई पड़ी। इसके पार होते ही हरियालीका साम्राज्य विलुप्तसा हो गया। अव बहुत ही छोटे-छोटे देवदार रह गये थे। धास भी उतनी न थी। चार बजेके करीब हम चक्-सुम् गाँवके पास पहुँचे। सुमिति-प्रज पहले ही गाँवमें पहुँच चुके थे। वह मक्खन डाल गर्म चाय वन वाकर अगवानीके लिए आये। मुक्तसे कुछ देर बाद और लोग भी पहुंच गये। सब लोग एक-एक दो-दो प्याला चाय पीकर फिर आगे चले। यहाँ ऊपर नीचे बहुत-सी चमरी गायें ( = याक्) चरती दिखाई नड़ी। मालून हुआ, यह वनस्पतियोंका अन्तिम दर्शन है। वर्ष दिन चादही मुक्ते फिर आँख भर हरियाली देखनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ।

चक सुम् गाँव भो खासा बड़ा है। यहाँ गाँवसे नीचे नदीके पास रार्म पानीके टो चश्मे हैं, इसलिये इसे छू-कम् ( = गर्म पानी ) मी -कहते हैं। यहाँ सबसे अच्छे मकानमें लामाजीको ठहराया गया। रातको लकड़ीकी मशाल जलाकर हम गर्म चरमेमें स्नान करने गये। मेरे साथी सभी नङ्को नहा रहे थे। उस समय तो खैर रात थी। दूसरे दिन जब में दिनमें भी नहाने गया, तो देखा कि मोटिया लोग स्त्रियों के सामने नम्न नहा रहे हैं। वस्तुतः इसके देखनेसे तो मालूम होता था कि यदि सदींका डर न होता, तो ये लोग भी कांगों के हिन्श्यों की तरह नङ्को घूमा करते।

त्राम वहा था; पूजा त्रभी काफी नहीं त्राई थी। इसलिये डामसे त्राये मद्र पुरुष यद्यि लामाके ढोनेके लिए त्राटमीका प्रवन्थकर थोड़ा त्रागे जानेके विचारसे ही रवाना हुए थे,लेकिन उनके जाते ही लामाने कह सुनकर उस त्रादमीको दूसरे दिनके लिए चलनेको राजीकर लिया। वह दिन लामाने गर्म पानीमें स्नान करने, गर्म-गर्म शराव पीने, भक्तोका भाग्य देखने तथा मन्त्र-तन्त्रके उपदेश करनेमें विताया।

छ्वीस मईको चक्युम्से इम लोग खाना हुए। यहाँ मैंने रिन्-चेन्से मागकर भोटिया भिन्नुत्रोका कप हा पहन लिया । तो भी रह-रहकर कलेजेमें ठएडा हवाका भोंका पहुंच जाता था। आब ( कुती ) पहुंचना है। ऐसा न हा कि यहाँसे लौटना। पड़े! चक्सुमूसे यो इा ही आगे पहुंचनेपर वनस्पतियाँ लुत हो गयीं ग्रास-पास नेगे पहाड थे। कहीं-कही दूर-दूरवर उगी छोटी छोटी घासोंको विशालकाय चमरियां चर रहीं थीं। रास्ते में दो जगह हमें वफ् के ऊप से भी चलना पडा। दोपहरकी चाय हमने जिस घर में पी, वहां त्राग कराडेसे जलायी गयी। लकडी यहाँ दुर्लम हो गई थी। अब रास्ता उतना कठिन न या। दाहिनी तरफ़ वफ़ से ढकी रपहली गौरी शङ्करकी चोटी दिखाई पड़ती थी। कुती (नेनम्का नेपाली नाम )के एक मील इधर ही हुक्पा लामाके चढ़नेके लिए घोडा आ गया आज तो उन्हें ढोनेके लिए ग्रादमी मिल गया था, इसलिए उन्होंने सवारी न की। कुछ अनुचर आगे मेजे गये। मुक्ते भी लामाने उनके साथ ने आगे जाको कहा। किन्तु मैंने लामाके साथ ही जानेका आप्रह किया। दिलमें तो दूसरा

ही दर लग रहा था। अन्तमें वह भी समय आ गया, जब पांच बजेके करोंव हम कुतीमें दाखिल हुए। नई माणीकी प्रतिष्ठाके लिए लामाके पास चावल आये। उन्होंने 'मुप्रतिष्ठ वक्र स्वाहा' करके माणीके चारों आर चावल एक दिया। हम लोगोंको एक अच्छे मकानमें उहराया गया। पहुँचते ही हमारे लिए गर्म चाय और लामाके लिए धोंमें छैंकी शराब तैयार मिलो। लामाके ही कमरेमें मेरे लिए भी आसन लगाया गया।

#### ३ ३. राहदारीकी समस्या

उन्पालामाको लप-कीमें एकान्त-वासके लिए जाना था। लप्-की विद्यतके महान् तान्त्रिक कि स्त्रीर विद्ध जे-खुन् मिला-रे-पाके एकान्त-वालका स्थान है। इसलिए मोटिया लोग इसे बहुत ही पित्र मानते हैं। इक्षा लामा शेप जीवन वही बितानेके लिए जा रहे थे। स्रभी माल्म हुआ कि लप्-चीके रास्ते वाले ला (घाटे) पर वर्फ पह गई है, उनलिए वह स्रभी जा नहीं एकते थे। कुती भी अच्छा लाक्षा कस्वा है स्त्रीर स्नाजकल नमकका मीसम होनेके कारण दूर-दूरके स्नादमी स्त्राये हुए ये इसलिए भी स्त्रमी कुछ दिन तक उन्हें यहीं विश्राम करना था। कुर्तामें पहुँचनेके दूसरे ही दिन मैंने स्नपने साथ स्नाये सादमीको नेनाली तेरह नुहरें (=५ द० ४।! स्नामा) दे दो। तातपानी तक स्त्रानेक लिए उसे चार मुहर देना ही निश्चय हुआ था। उस हिमाकते उसे चार ही मुहर स्त्रीर मिलनी चाहिए थी। वह स्नपनी मेहनतका मृह्य उतना थांटे हो लगा एकता था, जिनना हि में समस्ता था, इर्गलिए वह बहुत सन्तुष्ट हुआ स्त्रीर सबना नमन पर्गाद लाया।

दरगत प्रश्न प्रानेपाली थी। इससे प्रके दा तीन नामोंने हतीश राह्य लागाने भग रहता है। नेपाली लोग चानल मक्दे या दूसरा प्रनार तेकर हती पहुँचते हैं, खौर भौटिया लोग भेड़ी तथा चमरिपी पर नमक लादकर पहुँचते हैं। दुतीमें खनेक दूसने नेपाली सीदागरी की हैं। ये नमक श्रीर श्रनाज खरीद लेते हैं। कोई-कोई सीधे भी श्रनाजसे नमक बदल लेते हैं। नमकके श्रतिरिक्त मोटिया लोग सीडा भी लाते हैं। यह सभी चोजे तिब्बतकी कुछ भीलोके किनारे मिलतो हैं। इनके ऊपर कुछ राज-कर भी है। गोर्खा लोग तो घरोमें जहाँ-तहाँ ठहर जाते हैं; लेकिन मोटियोंके पास सैकड़ों चमरियाँ होती हैं, इस वजहसे वे बाहर ही ठहरते हैं।

जिस दिन में कुती पहुंचा उस दिन कुछ नेपाली सौदागर भी शींगचीं (टशो-ल्हुन्पो) जाने के लिए कुतामें थे। इस रास्तेसे शींगचीं लहासा जाने वाले नेपाली लोग यहींसे घोड़ा किरायेपर करते हैं। यहींसे घोड़ेका किराया टशीं लहुन पो तकका ४०, ४५ साड के करी या; रुपयेका मूल्य उस समय लगभग डेड़ साड के था। एक ही घोड़ा शुरूसे आखिर तक नहीं जाता। जगह-जगह घोड़े बदले जाते हैं। इसी किरायेमें घोड़ेवाला खाना पीना भी देता है। मैंने और मेरे साथियोने बहुत कोशिशकी कि किसी तरह इन्हीं नेपाली सौदागरोंके साथ-चले जावे किन्तु उन्होंने इन्कार कर दिया।

चारों त्रोर निराशा ही मालूम हो रही थी। इधर हुक्षा लामाकी पूजाके लिए बराबर लोग त्राते रहते थे। चावलो और खातोका ढेर लगता जा रहा था। हर थालीके साथ कुछ नेपाली मुहरें भी अवश्य त्राती थी। कोई-कोई मांस और अरडा भी लाते थे।

रह मईको डुक्पा लामाको जोड्-पोन् (= ज़िला मजिट्रेट का बुलावा आया। मेरे साथियों में किसी किसीने मुक्ते भी चलनेका कहा। कहा—लदाखी कह देगे। भला में कहाँ आ बैल, मुक्ते मार करने जा रहा था? वे लाग डुक्पा लामाके साथ गये। ज़ोड्पोन् डुक्पा लामाका नाम पहले ही सुन चुका था। उसने वड़ी खातिरकी। डुक्पा लामाने भी भाग्य-भविष्य देखा और कुछ मन्त्र-पूजा की। शामको लोग लौट आये। उनसे मालूम हुआ इस वक्त एक ही ज़ोड्-पोन् है, दूसरा जोड् पोन् मर गया है। उसकी स्त्रो फ़िलहाल कुछ काम देखती

है। ऋभी नया जोड् पोन् नहीं श्राया है। तिञ्वतमें हर गाँवमें मुखिया (=गांवा) होते हैं। इनके अपर इलाके-इलाकेका जोड्पोन् (= जिला-ग्रफ्तर) होता है जोट्का ग्रर्थ किला है, श्रीर पोन्का गर्थ 'ग्रपामर'। जोट् ग्राधि कतर पहाड़को छोटी टेकरीवर वने हैं। कुर्तीके णा ऐसा कोई पहाइ न होनेसे जोड़ नीचे ही है। प्रदेशके छोटे बटे होनेके अनुमार जोट् पोन्का दर्जा छोटा बड़ा होता है। हर जोड़म दोजो इ-पोन् होते हैं, जिनमें एक ग्रहस्थ और दूसरा साधु हुआ करता है। वही-पर्श इसका अपवाद भी देखा जाता है, जैसे आजकत यहाँ त्तीमें ही। जोड्पोन्के अपर दलाई लामाकी गवनमेएटका हो श्रिधिकार है। न्याय श्रीर व्यवस्था दोनोंमें ही जं,ट्ष न्का श्रिधिकार दहुत है। एक तरह उन्हे उस प्रदेशका राजा समभना चाहिए। प्रायः सारे ही जोट्-पान् ल्हासाकी ऋोरके होते हैं। उनमें भी श्रविकाश दलाई लामाके क्यापात्रीके सम्बन्धी या प्रेमी होते हैं। जिस नीड नेन्की जगह श्राजकन खाली है, उसके खिलाफ इस प्रदेशकी प्रजाते कुछ लोग ल्हासा पहुँच गये थे। उन्होंने दर्बारमें अपनी दु ए गाया हुनायी। सर्कारकी नजर अपने पिलाफ देखकर, कहते हैं वह जाड-मे।न् ल्हामाकी नदी में हुन मरा।

लोग खचरा कहते हैं। इस खचरा सन्तान तथा उसकी माँका कुछ्रमी हक पिताकी सम्पत्तिमें नहीं होता। पिता जो खुशी से दे-दे, वही उनका हक है। इसपर भी जिस अपनपौके साथ ये अपनी नेपाली पिता या पतिके कार-बारका प्रबन्ध करती हैं, वह आश्चयं जनक है।

३० मई तक इम सब उपाय साचकर हार गये। काई प्रयन्ध श्रागे जानेका न हो सका। कुतीके पास वाली नदीपर पुल है; यहीं राइदारी (= लम्-यिक = पासपार्ट) देखने वाला रहता है इसके पार होनेपर त्रागे या लेप में एक वार श्रीर राहदारी देखी जाती है। जब सब तरफसे मैं निराश हो गया, तो सोचा कि श्रव मङ्गोली भिन्तु सुमति-प्रज्ञके साथ ही जानेका प्रबन्ध करना चाहिये। सुमति-प्रज्ञ अब मी कुतीमें ठहरे थे। उनसे मैंने कदा कि मुभे अपने छाय ले चिलये। वे वड़े खुश हुए. ग्रीर वाले कि मैं कल लम्-यिक लाऊँगा, श्रीर कल हो इस लाग यहाँसे चलेगे। वे तो निश्चन्त थे, किन्तु मुफे श्रवभी बड़ा सन्देह था। मैने एक भारतीय साधु वाबाके। भी देखा, जा दा माससे यहीं ठहरे हुए थे न आगे जा सकते थे न पीछे लौट सकतेथे। खैर, एक बार हिम्मत करनेकी ठान ली। उसी रात एक नेपाली सौदागरके घरमें डुक्पालामाका भूत प्रेंत हटाने श्रीर भाग्य वढानेके लिए पूजा करनेका बुलावा था। मैं भी साथ गया। त्रानेक स्त्री पुरुष त्रारे बच्चे जमा हुए थे। दीपककी भीमी रोशनीमें मनुष्यकी जींधकी हड्डीका वीन वाजा, जुड़ी खेापड़ीपर मढ़ा डमरू तथा दूसरी इसी प्रकारकी भयावनी सामग्री लेकर डुक्या-लामा श्रौर उनके चेले पूजा-स्थान पर बंठे विसाग श्रौर भी घीमाकर दिया गया। पूजा करने बालोंका पदे में कर दिया। उन्होंने मन्त्र पाठ शुरू किया। वीच-बीचमें डमरूकी कड़खती आवाज, तथा चन्द महीनोंके वच्चेके करुणापूर्ण रादन जैसे हड्डीकी बोनके शब्द युनाई पड़ते थे। ऐसे वायुमगडलमें मनत्र-मुग्ध न होना सबका काम नहीं है। यह पूजा श्राधी रातके बाद तक होती रही। पूजाके बाद फिर पूजाके जलसे नर- नारियों श्रौर वच्चोंका श्रभिषेक हुश्रा। इसके बाद सब लोग सानेके लिए श्रासनपर गये।

३१ मईको सवेरे में ता यात्राकी आवश्यक चीजोंको जमा करनेमें लगा और सुमति-पत्तको लम् यिकके लिये छोड़ रखा। मेरे पास उस समय साठ या सत्तर रुपये थे। मैने तीस रुपयेका नाट श्रलग बीबकर नाकी मेंसे कुछका सामान कारीदा श्रौर कुछका भोटिया टक्का अनाया। इस समय कुतीमें रुपयेका माव नौ टङ्का था। सिक्का सभी आधे टङ्का वाता (=छी-के) मिला। सदीं के ख्यालसे यहाँ चार रुपयेका एक मोटिया कमाल भी लिया डाम्के सज्जनने जो यहाँ आ चुके थे, एक कनी पीलो टोपी दी । कुछ चिउड़ा चावल, चीनी, चाय, सत्तू श्रीर मसाला भी खरीद कर बाँधा। चुँकि अव सब चीडों अपनी पीठपर लाद कर चलना या, इसलिए उन्हें थोड़ा ही थोड़ा खरीदा। हुम्पा-लामाने मेरे लिए एक परिचय-पत्र भी दे दिया। इसी समय सुमित-प्रज्ञभी दोनों श्रादिमियोंके लिए लम्-यिक् लेकर चले श्राये। दो माससे -म्राधिककी घनिष्टताके कारण मेरे समी साथियोंको मित्र वियोगका दुःख हुन्रा। डुक्पा लामाने भी वड़ी सहृदयताके साथ न्नानी मक्तन कामना प्रकट की । उन्होंने कुछ चाय तथा दूसरी चीज़ें भी दीं।

## 🛨 ४. टशी गङ्की यात्रा

होनेकी लकड़ी (= खुर-शिड़्) के बीचमें सामान बाँघकर पीठपर ले, हाथमें लम्बा डडा लिये देापहरका एक बजेके करीब हम दानों कुतीसे निकले । पुल पर पहुँचते देर न लगी । उस समय वहाँ कोई लम् यिक्मी देखने वाला न था । साधारण लकडी पाटकर पुल बनाया गया है । पार होकर थोड़ा ऊपर चढ़ना पढ़ा । जिन्दगीमें ग्राज यह पहले हो पहल बोमा उठाकर चलना पड़ा था ,इसलिए चढाईकी कडुग्राहटके बारेमें क्या कहना १ रह-रहकर ख्याल श्राता था, मनुष्य-को इनका मो श्र+पास करके रखना चाहिए। जराहाँ चढाई के बाद हम कोसीकी दाहिनी मुख्य घार के साथ-साथ ऊपर चढ़ने लगे। रास्ता साधारण था। बोभ बोस-पचीस सेरसे ज्यादा न था, तो भी थोडी ही देरमें कान्धा और जींधे दुखने लगीं। सुमतिप्रज्ञ अपने ३०, ३५ सेरके बोभके साथ मजेमें बाते करते चल रहे थे। मुक्ते तो उस समय बातें भी सुननेमें कड़वी मालूम हो रही थीं। नदीकी दुन काफ़ी चौड़ी थी, किन्तु कहीं वृद्ध नहीं थे। रास्तेमें एकाब घर मी दिखाई पड़े, लेकिन वह देखनेमें पत्थरके ढेरसे मालूम होते थे। जहाँ तहाँ कुछ जोते हुए खेत भी थे।

डॉम्के सज्जन लप्ची जा रहे। आज वह सबेरे ही कुतीसे चल चुके थे, उन्हें त्राज टशी गङ्में रहना था। सुमति-प्रज्ञकी भी सलाह माज वहीं रात्रिवास करनेको हुई। सन्ध्याके करीव फर क्ये लिङ मठ (=गुम्बा) दिखाई पडा। गुम्बाके पहले ही एक छोटासा गाँव स्राया। हमने वहाँसे किसी त्रादमी को बाका ले चलनेके लिए लेना चाहा, किन्तु कोई भी तैयार न हो सका। वहाँसे फिर गुम्बामें पहुँचे। बाहरसे देखनेमें यह बहुत सुन्दर मालूम होती है। भिन्नुकोंकी सख्या ३,४०से ज्यादा नहीं है सामान बाहर रखकर हम देव दश नकेलिये गये। बुद्ध, बाधिसत्व, महायान श्रोर तन्त्रके नाना देवी देवताश्रोकी सुन्दर मूर्त्तियाँ, नाना प्रकारके सुन्दर चित्रपट, तथा व्वजा त्र्यादि ऋखण्ड दीपके प्रकाशसे प्रकाशित हो रहे थे। मठमें जेचुन-मिलाके सामने वर्तनमें छुङ् (= कच्ची शराब) देखकर मैने सुमतिपज्ञसे पूछा—यह ता गे-जुक्-पा-( = पीली टोपी वाले लामात्रोंके सम्प्रदाय) का मठ है, फिर क्यों यहाँ शराब है ? उन्होंने बतलाया कि जे-चुन्-मिला सिद्ध पुरुष हैं.। सिद्ध पुरुषो और देवतार्श्वींके लिये गे लुक्षा लोग भी शरावको मना नहीं करते ! मनाही सिर्फ श्रपने पीनेकी है । मन्दिरसे बाहर श्रानेपर हमारे लिए चाय बनकर श्रा गयी थी। श्रांगनमें बैठकर -हमने एक-दो प्याले चाय पो । भिन्नुश्रोने निवास स्थान पूछा । सुसृति-पत्र तहासा डेपुड के कुम्बाके थे ही, श्रौर मै या लदाखका। हम लोगों- ने कहां कि ग्य-गर् (=भारत) दोर्जे-दन् (=बुद्ध गया) से तोर्थ करके इम ल्हासा जा रहे हैं।

में इस समय थक गया था। कुतीसे हम लोग यद्यपि पाँच ही मीलके करीव आये थे तो भी मेरे लिए नेक कदम आगे चलना कठिन मारूम होता था। उस समय वहाँ टशी-गड का एक लड़का था। उसने बतलाया, डामके कुलोक (= सहेव) टशी-गड में पहुँचकर ठहरे हुए हैं। सुमित-प्रज्ञने वहाँ थेलनेका कहा। मैंने भी सोचा कल शायद आदमीका कोई प्रवन्ध हो जाय, इस आशासे चलना स्वीकार-कर लिया। मठपर ही अधिरा हा चला था हम लोग लड़केके पीछे-पीछे हो लिये। नदोके किनारे-किनारे कितनी दूर जाकर, हम पुलसे उस सार गये। कितनी ही देर बाद बोये खेत मिस्ने, जिससे विश्वास हा चला, अब पासमें जरूर बाद कोई गाँव होगा। थाड़ी देर आगे बढनेपर कुत्ते भूकने लगे। मालूम हुआ, गाँव है, लेकिन हमारा गन्तव्य गाँव थाड़ा आगे है। अन्तमें जैसे-तैसे करके डामके सज्जनके ठहरनेकी जगहपर पहुँचे।

उस समय वह लोहेके चूल्हे में आग जलाकर धुक्रपा (=चावल-की पतली खिचड़ी) पका रहे थे। हमके। देखकर बडे प्रसन्न हुए। जल्दीसे मेरे लिए आसन बिछा दिया। मैं तो बोफ्तेको अलग रख आसनपर लेट गया। चाय तयार थी, थोड़ी देरमें धुक्पा भी तयार है। गया। किर मैंने दो तीन प्याला गर्मागर्म धुक्गा पिया। किर चाय पीते हुग अगले दिनके प्रोप्रस्म पर बातें धुरू हुई। सुमति-प्रक्षए कहा— लप्-ची जे-जुन् मिलाका सिद्ध स्थान है, चा-छेन्-बा (= महातीर्थ) है, हम भी इनके साथ वहाँ चलें। जप्-ची जानेके लिए हमें इस सीवे रास्तेका छोड़कर एक बड़े ला (घाटे)का पारकर पूर्वकी अरेर तुम्बा

१. दोर्जे-दन्का शप्दार्थ बजासन । यध्यकालके संस्कृत अभिलेखां-में इद-गयाके लिए वही शब्द आता है।

कोसीकी घाटीमें जाना पढ़ता था। यहांसे फिर दो ला पारकर तदः तिड -री जाना पढ़ता था। रास्तेमें एक ज़ोड भी था। इन सारी कठिनाइयोका देखते मेरा दिल तो जरा भी उघर जानेका न था, किन्तु वैसा कहकर नास्तिक कौन बनता ? उन्होंने बे भा ढोनेके लिए श्रादमीका भी प्रबन्धकर देनेके लिए कहा; फिर मेरे पास बहाना ही क्या था ? प्रन्तमें मुक्ते भी स्वीकृति देनी पढ़ी। निश्चय हुन्ना कि कला भोजनकर यहाँसे चलेंगे।

दूसरे दिन भोजन करके दोपहरके करीव हम लोग टशी गड़ से लप्-चीकी त्रोर रवाना हुए । मै खाली हाथ था, इसलिए चलनेमें बड़ा फ़ुतींला था। घीरे-घीरे हम ऊपर चढते जा रहे थे । घरटे डेढ़ घरटेकी यात्राके बाद मूँ दा बाँदी शुरू हुई। ऊनी पोशाक होनेसे भोटिया लोग वहाँकी वर्णासे डरते नहीं। त्रागे एक जगह रास्ता जरान सा तिर्छा ढालू पर्वत-पार्श्वपरसे था। मिट्टी भी इसपर नर्भ थी। रह रहकर कुछ मिट्टी-पत्थर भी ऊपरसे कई सौ फुट नीचेकी त्रोर गिर रहे थे। मुक्ते तो इस हश्यका देखकर रामाञ्च हो गया—रह-रहकर यह ख्याल होता था कि कहीं इस मिट्टी-पत्थरके साथ में भी न कई सौ फुट नीचेके खड़ुमें चला जाऊँ। मेरे साथी दनादन बोका उठाये पार्ट हो रहे थे। मुक्ते सबसे पीछे देखकर एक साथीने हाथ पकड़कर पार्ट करना चाहा, लेकिन उधर में अपने को निर्भय भी प्रकट करना चाहता था। खैर, किसी प्रकार जी पर खेलकर उसे पार किया। इसकि चानेका कारण था त्राप्त डीले भोटिया जूतेके ऊपर थाया।

त्रीर ऊपर चलनेपर व्रॅदकी जगह छोटे-छोटे इलाइचीदानेकी-सि सफेद नर्म वर्फ पड़ने लगी। हम लोग वे-पर्वाह आगे वढ़ रहे थे। दो बजेके समय ल्हर्स (=ला के नीचे टिकावकी जगह)पर पहुँच गये। आव वर्फ रूईके छोटे-छोटे फाहेकी तरह गिरने लगी। साथियों के कुछ लोग पत्थरों से रिस्सियों को दबाकर छोलदारी खड़ी करने लगे। यहा हम चौदह पन्द्रह हजार फुटसे ऊपर ही रहे होंगे। वर्फकी वर्षा भी चढती जा रही थी, जिसमें नदीं चढती जा रही थी। किसी प्रकार

छोलदारी रम्में कर बोचमें भाशी (धाकनी)की महायतासे नगडेकी

प्राग जलायी गयी। लोग चारा प्रोर घरकर बैठ गये। चाय डालकर

वानो चटा दिया गया। उस चक्त श्रागकों भी गदी लग रही थी।

बीरे-धीरे सारी-भूमि वर्ष म ढ एती चा रही थी। छोलदारीवरसे वर्ष को रह-रहकर गिराना पहता था। बजी देरमें मुश्किलसे चाय तैयार
हुई। उस वक्त मक्यन डालकर चायकों कीन गये र मक्यनका हक्का
लोगोंके प्यालॉम डाल दिया, प्रोर बजी कलुछीसे चायका नमकीन

काला पानी बाँटा जाने लगा। कुशोक् (= भद्र पुक्प, के पांच छोटा
विस्कृट तथा नारक्षी-मिठाई भी थो, उन्होंने उसे भी दिया। श्रागकी

उस अवस्थामें थुक्पा पकाना तो व्यमम्भव था, इसलिए सबने घेडा

वोजा सच् प्राया। मैंने चायमें डालकर घेडा चिडड़ा खाया।

धीरे-धीरे ग्रॅघेरा हो चला। कुशोक्ने श्रपनी लालटेन जलवायी;
त्रोर मुक्ते 'वोधि-चर्यावतार' से कुछ पढ़नेको कहा नेरे पाष सरक्रतमें
'वोधि-चर्यावतार' की एस्तक थी। कुशोक्को भोटियामें सारे श्लोक
याद थे। में सरक्रत रलोक कहकर, श्रपनी टूटी-फूटी भोटिया भाषामें
उसका ग्रथं करता था, फिर कुशोक भोटियामें रलोक कहकर उसे
तमकाते थे। इस प्रकार यही गत तक हमारी धर्म चर्चा होती रही।
उसके वाद सभी लोग सिमिट सिमिटकर उसी छोटी छोलदारी वे
नीचे लेट रहे। सर्दाके कारण मैलकी दुर्गन्ध तो मालूम न होती थी;
किन्तु सवेरा होते होते मुक्ते विश्वास होने लगा कि गेरी जुं श्रॉमें कई
सीकी चृद्धि हुई है। देखने गे कुछ श्रमाधारण मोटे ताजे लाल छुपा
(= भोटिया च्यकन) के हाशिये में छिपे पाये गये। चफ्र रात भर गिरती
ही रही छोलदारी परसे कई वार वर्फका भाइना पटा।

प्रातः काल उठकर देखा तो सारी भूमि, जा कि कल नङ्गी थी, त्राज एक फटसे अधिक वर्फसे ढंकी हुई है। बर्फसे पिघलकर बहती पतलीभारमें जाकर हाथ मुंह घोया। श्रागके लिए तो करहा श्रव मिलने ही वाला नथा। खानेके लिए कुछ बिस्कुट ग्रौर थाड़ी मिठाई मिली। सुमति-प्रज्ञने नीचे-ऊपर चारों-स्रोर श्वेत हिम-राशिको देखकर ग्राप ही श्राकर मुभसे कहा—यहाँ जब इतनी बफ है, तो लापर तो और भी होगी। और अभी हिम वर्षा हो ही रही है; इसलिये हमें लप ची जानेका इरादा छे। इ देना चाहिए। मैं तो यह चाहता ही था ग्रन्तमें कुशोक्से कहकर हमने विदाई ली। उन्हें ते लप्-ची जाना था। श्रव फिर मुमे श्रपना बोभा लादना पड़ा। रास्ता वर्फसे ढॅक गया था, दूनके वहारे अन्दाज़ से हम लोग नीचेकी अरो उतर रहे थे। उतराईके साथ-साथ वर्फकी तह भी पतली होती जारही थी। अन्तमें वर्फ-रहित भूमि आ गयी। अव वर्फकी जगह छोटी-छोटी जलकी बूँदें बरस रही थीं। दस वजेके करीब भीगते-भागते हम दोनीं फिर टशी-गङ्में पहुँचे । त्रासन गोवा ( = मुलिया)के घरमें लगाया । मुखियाने अगले पडाव तकके लिए बोभा ले चलनेवाले आदमीका प्रवन्धकर देनेको कहा। इस प्रकार २ जूनको टशी-गड में ही रह जाना पडा। हम दोनोंके जूतेका तला फट गया था इसलिये मुखियाके लड़केसे कुछ पैसा देकर नया चमड़ा लगवाया। दिनको चमरीकी छाछ में सत् मिलाकर खाया तथा चाय पी, रातको भेड़की चर्बी डाल-कर सुमतिप्रज्ञने थुक् पा तैयार किया। पीछे मालूम हुआ कि कुशोक्की पार्टीके कुछ लोग रास्ता न पा बर्फकी चकाचै। घसे अन्धे हे। कर लोट आये । सुमति प्रज्ञने कहा - हम लोगोंकी भी यही दशा हुई हाती, यदि श्रागे गये होते।

## २. थोङ-ला पारकर लङ्कोरमें विश्राम

चाय-सत्तू खाकर, श्रादमीके ऊपर सामान लाद २ जूनको सात-श्राठ नजेके करीब हम रवाना हुए। रारता उतराई श्रीर बरावरका था; उसपर मैं विजकुल खाली, श्रीर सुमित-प्रज्ञका बोक्ता भी हलका था। श्रादमीके लिए एक-डेट मन बोक्ता तो खेल माथा। श्रामे चलकर कोसीके वाये किनारे मुख्य रास्ता भी आ मिला। ग्यारह बजेके करीय हम तग्ये-लिब् गावमे पहुँच गये। सुमति-प्रश्न चौथी बार इस रास्तेसे लौट रहे थे। इसलिए रास्तेके पहावोंपर जगह-जगह उनके परिचित आदमी थे। यहाँ भी मुखियाके घरमें ही हमने आसन लगाया। गृह पत्नी पचास वर्षके ऊपरकी एक बुढिया थी, किन्तु गृह पति उससे बहुत कम उम्रका था। तिव्वतमें ऐसा अकसर देखनेमें आता है। मुक्ते तो पहले उनका पति पत्नोका सम्बन्ध ही नहीं मालूम हुआ। जब गृहपतिने गृह-ग्लीके वालकोंको खोल दिया, और उनके धोये जानेपर चाट प्रदेशके धनुषाकार शिरोभ्षणको केशोमें स्वारनेमें मदद दी, तब पूछनेपर असल बात मालूम हुई।

सुमति-प्रज वैद्य तान्त्रिक श्रौर रमल फेककर भाग्य बतलाने वाले थे। चाय पीकर वह गाँवमें धूमने गये। थोड़ी देरमें ब्राकर उन्होंने मुक्ते साथ चलनेके लिए कहा । पूछनेपर मालूम हुआ कि वे पचास वर्षकी एक धनाट्य वाभ स्त्रीको सन्तान होनेके लिए यन्त्र देने जारह हैं। उनको भोटिया ग्रज्ञर लिखना नहीं त्राता था। इसलिए मेरी जरुरत पड़ी। में सुनवर हॅसने लगा। मैने कहा--बुद्धियापर ही श्रापको प्रपना यन्त्र त्राजमाना है ? उन्होंने कहा - वहाँ मत हँसना, थनी न्त्री है, कुछ सत्तू मनखन मिल जायगा, श्रौर जो कही तीर लग गया, तो यागेके लिए एक श्रव्छा यजमान हो जायगा। मैने कहा -तीर लगनेकी बात ता जाने दीजिये; हा । तत्कालको देखिये। घरके दर्वाजिके भीतर गये। लोहेकी जङ्गीरमें वधा खूँ ख्वार महाकाय कुता ऊपर टूटने लगा। पैर! घरका छोटा लड़का श्रपने कपढेसे छुत्ते का मु इ दाँककर वैंठ गया, श्रीर तव इम सीढीपर चढन पाये। मुमति-प्रजने एहरकोको श्रीपब-यन्त्र श्रीर पूजा मन्त्र दिया । एट-पत्रीने दासेर मत्तू कुछ चर्चा श्रीर चाय दी। वहांसे लीटकर हम श्रपने त्रासनवर ग्रावे।

तूमर दिन एवेरे आदमीने सथ आगे चले ! यहाँ गाँवीं हे पास

भी वृत्त न थे। खेत श्रभी श्रभी बोये जा रहे थे। लाल ऊनके गुच्छोंसे सुसिज्जित बडे-बडे चमरोंके हल खेतोंमें चल रहे थे कही-कहीं इलवाहे गोत भी गारहे थे। दोपहरके करीब हम या लेप पहुँचे। या-लोप्से थोड़ा नीचे पुरानी नमककी सूखी भील है। या लेपमें पुराना चोनी किला है। थोड़ी दूरपर नदीके दूसरे किनारेपर भी कच्ची दीवारोंका एक दूटा किला है। चीनके प्रभुत्वके समय या लेप्के किलेमें कुछ पल्टन रहा करती थी। कुछ सर्कारी आदमी रहते तो आज भी हैं, किन्तु किला श्रीहीन मालूम होता है। घर श्रीर दीवार वेमरम्मतसे दिखाई पडते हैं। एक परिचित घरमें मत् खाया और चाय पी। सुमति-प्रज्ञने गृह पत्नीको बुद्ध-गयाकी प्रसादी - कपडेकी चिट -दी। लम्-यिक = राहदारी ) यहा ले लिया जाता है, ऋारे उसकी खोज नहीं होती, इसलिए एक आदमीको ठिकानेपर पहुचानेके लिए कहकर दे दिया। गाँवसे बाहर निकलते हो एक बडा कुत्ता हड्डी छोड़कर हमारी स्रोर दौड़ा। इन श्रत्यन्त शीतल स्थानींके कुचोंको जाड़ोंमें लम्बे वालोंकी जड़में मुलायम पशम उग त्राती है, जिसमें उनपर सदींका प्रभाव नहीं होता। गर्मीमे यह पश्म बालोसे सपिकी केचुलकी भाति निकल निकलकर गिरने लगती है। आजकल गर्मीकी वजहसे उसकी भी परामकी छुला गिर रही थी। खैर हम लोग तीन थे। कुत्ते से डर ही क्या ? या-लेव्से प्रायः तीन मील ग्रागे जानेपर त्ते-शिड् डोल्मा गुम्बा नामक मित्तुं शियोंका विहार दाहिनी श्रोर कुछ इटकर दीख पडा। श्रव नदीकी घार वहुत ही चीण हो गयी थी। थोड़ा आगे जाकर नदीको पारकर हम दूसरे किनारेसे चलने लगे। यहा दूर तक जोते हुए खेत थे, जिनमें छोटी-छोटी नहरों द्वारा नदीका सारा पानी लाया जारहा था : कुछ दूर ग्रौर ग्रागे जाकर इम थी-लिंड् गाँवमें पहुँचे । गावमें बीस पचीस घर हैं । यह स्थान समुद्र तलसे तेरह चै।दह-ह नार फुटसे कम ऊँचा न होगा। तग्यें-लिंड से यहीं तक-के लिए त्रादमी किया था। पहले वह त्रपने परिचित घरमें लेगया।

जब कमी राज-कर्मचारी तथा दूसरे बड़े आदमी आते हैं वे इसी घरमें ठहराये जाते हैं। हमें यह सुनसान गड़ा घर पसन्द न आया। अन्तमें सुमति-प्रज्ञ अपने परिचितके घर लेगये। यह गावके वीचमें था। कुछ स्त्री-पुरुप धूपमें बैठे ताना तनते, और सूत कातते थे। सुमति प्रज्ञने जाते ही जूदन्ज (आगन्तुकका सलाम) किया। उनके परिचित कई आदमी निकल आये। अन्तमें एक घरमें हमारा आसन लगा। घर दो-तल्ला था। चारों ओर कोठरियाँ थीं। धुँआ निकलनेके लिए महीकी छतमें बड़ा छेद था।

सुर्मात-प्रश्ने चाय निकालकर गृह पत्नीको पकानेको दी। गृह-पत्नीके मुँह-हाथपर तेल मिले काजलको एक मोटी तह जमी हुई थी, वही हालत उनके ऊनी कपड़ोंकी भी थी। उन्होंने मट उसे कई मुँहोंके चूलहेपर पानी डालकर चढा दिया, श्रौर भेडकी लेंड़ी भोंककर माथीसे श्राग तेज करना शुरू किया। चाय खौलने लगी। तब उसमें ठएडा पानी मिलाया गया। लकडीके लम्बे पोगेमें चायका पानी डालकर नमक डाला, फिर सुमित-प्रज्ञने एक लोंदा मयखनका दिया। मक्खन डालकर श्राठ दस बार मथनी घुमाई गयी, श्रौर चाय मक्खन सब एक हो फेन फेंकने लगा। वस्तुतः यह चाय मथनेकी एक दो ढाई हाथ लम्बी पिचकारीसी होती है जिसका एक ही श्रोरका खुला हिस्सा ढक्कनसे बन्द रहता है। मथनीको नीचे ऊपर खींचनेसे हवा मीतर जाती है उससे श्रौर पिचकारीकी भीतरी गोल चिप्पीसे भी चाय श्रौर मक्खन जल्द एक हो जाते हैं।

यहाँसे हमें थोड़-ला ( = थोड़ नामक घाटा ) पार करना था। आदमी ले चलनेकी अपेता दो घोडे लेना ही हमने पसन्द किया। यहासे लड़-कोरके लिए अठारह टड्डे ( = दो रुपये ) पर हमने दो घोडे किरायेपर किये। दूसरे दिन आदमीके साथ घोडेपर सवार हो हम आगे चले। इस बहुत ही विस्तृत वनमें—जिसके दोनो ओस वनस्पति-हीन अधिकतर मिट्टीसे ढें के पर्वतोंकी छोटी श्रृक्त थी—

कोसीकी चीण-धारा धीमी-गितसे वह रही थी। रास्तेमें कई जगह हमें पुराने उजडे घरों और ग्रामोंके निह्न मिले कुछ की दीवार तो ग्रद भी खड़ी थीं। मालूम होता है, पहले यह दून वडी ग्रावाद थी। तद तो कोसीकी धार भी बड़ी रही होगी, ग्रन्थथा इन विस्तृत खेतोंको वह सींच कैसे सकती १ गावमें सुना था कि पिछले साल थोड़-लाके रास्तेमें दो यात्रियोंको किसीने मार जाला। भोटमें ग्रादमीकी जान कुत्ते की जानसे ग्राधिक मूल्यवान् नहीं। राज-दर्गडके भयसे किसीकी रक्ता नहीं हो सकती। सुमित-प्रज्ञ इस विषयमें वहुत चौकन्ने थे।

ज्यों-ज्यों हम ऊपर जारहे थे, वैसे-वैसे दून सॅकरी होती जाती थीं। अन्तमें हम लहर्से (=लाके नीचे खान-पान करने के पड़ाव )पह पहुँचे। कुछ लोग पहले ही 'ला" के उप्तपारसे इधर आकर वहाँ चाय बना रहे थे। भोटमें भाथी अनिवार्य चीज है उसके बिना करडों और भेडकी लेडियोंसे जल्दी खाना नहीं पकाया जा सकता; बाज वक्त तो करडे गीले मिलते हैं, जो भाथी के सहारे ही जलाये जा सकते हैं। हमारे पास भाथी न थी, इसलिए हमने अपनी चाय भी दूसरोंकी चायमें मिला दी। फिर घोड़ोको तो थोड़ा चरने के लिए छोड़ दिया गया, और हम लोग चाय पीने और गप करने में लग गये। मालूम हुआ, लापर वर्ष नहीं है। इन आये हुए लोगोंका मुँह पुराने ताँ वेका-सा हो गया था। तिञ्चतमें (जोत-ला) पार करते समय शरीरका जो भी भाग खूब अच्छी तरह ढँका नहीं रहेगा, वही काला पड़ जायेगा; और यह कालापन एक डेढ हफ्ते तक रहता है।

च<sub>1</sub>य पीनेके बाद इम लोग किर घोडेपर सवार हुए। अब चढ़ाई थी, तो भी कड़ी न थी, या यह किहये कि हम दूसरों की पोठपर सवार थे। आगे चलकर घाटी बहुत पतली हो गयी। वह नदोको धार माद रह गयी, जिसमें जगह-जगह और कहों-कही लगातार पुराने बर्फ़ की सफेद मोटी तह जमी हुई थी। इमारा रास्ता कमी नदीके इसपारसे था, कभी उसपारसे। किर धार छोड़कर दाहिनी और तिर्छी पहाड़ीपर भूद-

- अुलइयाँ करते इस चढने लगे । घोडे रह-रहकर श्रपने-श्राप रुक जाते थे, जिससे मालूम होता था कि हवा वहुत हल्को है। श्रन्तमें हमें काले-नीले सफेद कपड़ोंकी भाषिडयाँ दिखाई पड़ी। मालूम हुआ लाका शिखर श्रा गया। भोटमें हर लाका कोई देवता होता है। उसके पास ऋाते ही लोग घाडेपरसे उतर जाते हैं, जिसमें देवता नाराज न हो लाय । हम भी उतर गये । सुमति प्रज्ञ और दूसरे भोटियोंने 'शो शो - शो" कह देवताकी जय मनायी। इस लापर खडे हो हमने सुदूर दित्तिण श्रोर दूर तक हिमाच्छादित पहाड़ों की देखा, यही हिमालय है। श्रीर तरफ भी पहाड ही पहाड़ देखे, किन्तु उनपर वर्फ न थी। च्चूसरी श्रोरकी दूनमें अवश्य कहीं कहीं थाड़ी बर्फ देखी। यहाँ श्रव उतराई शुरू हुई। मेरा बीड़ा सुस्त था, श्रीर मैं मार न सकता था, इसलिए मैं थोड़ी ही देरमें विछड़ गया। सुमति-प्रज्ञ दूसरे भोटियोंके साथ ह्यागे वढ गये। रास्तेमें श्रादमी भी न मिलता था, इस प्रकार घीरे-धीरे चलते, कभी-कभी आस-पासकी बस्तियोंमें पूछते, उन लोगों-के पहुँचनेके तीन घरटे बाद चार बजे मैं लह्कोर पहुंचा। यह कहनेकी जहरत नहीं कि सुमति-प्रज्ञ बहुत खफा हुए।

# I ६ लंकोर-तिङ्-री

लकेर एक छेटांसा गाँव है, बोकि तिड रीके विशाल मैदानके तिरेपर वसा हुआ है। लड -केरकी गुम्बा (= विहार) बहुत प्रसिद्ध थी। तडजूर की कुछ पुस्तके का यहाँ संस्कृतसे भोट माधामें अनुवाद किया गया था। गाँव के पासके पहाड़ पर अब भी पुराने मठकी दीवारे खड़ी देख पड़ती हैं। यह विहार पहले गोर्खा भोट युद्धमें गोर्खो हिरा लूटा और उजाड़ा गया, तबसे किर आवाद न ही सका। पुराने भिन्न ओंके वशज अब भी लकेर गाँवमें हैं। इन्होंने एक छेटा

र. कजूर वौद्ध त्रिपिटकका तिन्वती श्रनुवाद, तजूर - कजूरसे न्तरबद्ध या उसकी न्याख्या श्रादिके गुणोंका संग्रह ।

मन्दिर भी बनवाया है। ये भोटके सबसे पुराने बौद्ध सम्प्रदाय निग-मा-पा (= पुरातन) के अनुयायी हैं जिसका आरम्भ आठवी शताब्दी में हुआ। ग्यारहवी शताब्दी में कर युग्-पा सम्प्रदायका आरम्भ हुआ। तेरहवीं में सक्या पाका, और सीलहवीं में गेलुक्पाका। यही चार तिब्बत-के प्रधान बौद्ध संप्रदाय हैं। छः जनका भी सुमति-प्रश्च यहीं रहे। पूछनेपर उन्होंने अपनी कठिनाई कही, कि हमका इस यात्रामें कुछ जमा भी करना पडता है, नहीं तो ल्हासामें जाकर खायेंगे क्या? इसदर मैंने कहा – यदि आप जल्दी ल्हासा चलें, और रास्तेम देरी न करे, तो मैं आपना ल्हासामें पचास टङ्का दूँगा। उन्होंने इसे स्वीकार किया।

दूसरे दिन सात जूनका चलना निश्चय हुआ। आदमीकी इन्तजारमे दोवहर हो। गयी, आखिर आदमी मिला भी नहीं। लङ्कोरसे हमने अपने साथ कुछ सुखा मास और कुछ मयखन ले लिया। दोपहर के वाद मैने बोक्ता पीठपर उठाया श्रीर दोनों स्नादमी चले। लङ्कोरसे तिड्री चार-पाँच मीलसे कम नहीं है लेकिन देखनेमें पूर्व और तिड्-रीका किला बहुत ही पास मालूम होता था। इसका कारण हवाका हल्कापन हे। सकता है। यद्यपि यह मैदान सनुद्र-तलसे चौदह हजार फ़ीटसे अधिक ऊँचाईपर है, ता भी निखरी धूपमें चलते हुए हमें वहुत गर्मा मालूम हो रही थी। मैदानमें जहाँ तहाँ कुश की तरह छे।टी छे। द्यारा भी उगी हुई थी। चरने वाले जानवरोमें भेड़ बकरी श्रौर गायके अतिरिक्त कहीं-कही जङ्गली गदहे ( = क्या ह् ) भी थे। इधरके कुत्ते बहुत वडे श्रीर खूँ ख्वार थे। मैं गाँवमें जानेसे बराबर पर हेज किया करता था। धूपमें प्यास लग ग्रायी। सुमति-प्रज्ञने चाय पीनेकी सलाहकी। आगे हमें छोटासा गाँव मिला। घर छोटे छोटे यं। एक गरीव बृढा हमें अपनी भीपडीमे लेगया। वहाँ चाय वनने लगीं। बूढ़ेने मेरे साथीसे श्रीर सब बाते पूछते-पूछते सड्ग्ये ओपाम (श्रमिताभ बुद्ध के वारेमें भीपूछा । भोटिया लोग टशी लामाको श्रमि-

ताभ बुद्धका अवतार मानते हैं, इसलिए उन्हें अमिताभ भी कहते हैं। जब उसने मुनाकि वे चोनमें हैं और अभी उनके लौटनेकी कोई आशा नहीं है, तो उसने बड़े करण स्वरसे कहा—क्या 'सड ग्ये ओपामे" फिर भोट न आयेंगे ! साधारण भोटियोमें ऐसे करल विश्वात वाले लोग वहुत हैं। अजनवियोंको देखकर कुत्तोंने आकर दर्वां धेर लिया। ग्रहपतिने उन्हें हण्डा लेकर दूर भगाया।

चाय पीते हुए सुमित-प्रज्ञने कहा पासके गाँवमें शेकर-विहारकी खेती होती है। उसके प्रधान भित्नु नम् से भेरे परिचित् हैं, वहीं चलनेसे रास्तेके लिए थोड़ा मास-मचलन भी मिल जायगा। वहाँसे वोभा ढोनेके लिए श्रादमीके मिल जानेकी भी श्राशा है। श्रन्तिम वात मेरे मतलवकी थी। इसलिये मैं भी गे-लोड ( = भि तु) नम्सेके पास जानेके लिए राजी हो गया। चाय पीनेके बाद हम गे-ले।ड्नम् सेके मठकी त्रोर चले, जो कि गाँवसे दिखलाई देता था। कुत्तेंसे बचानेके लिए बेचारा वूढा पानीकी घार तक हमारे साथ आया। गे लोड नम्सेके मठके चारां स्रोर भी तीन चार कुत्ते बॅंघे हुए थे। दूर-से ही इमने श्रावाज दी। एक श्रादमी श्राया श्रीर कुवोंसे हमारी रत्ता करते हुए घरपर ले गया। गे लोड्नम्सेने लिङ्कोसे भाकिकर देखा और कहा—आ हो। सी.ग्-पो (= गगोल) गे-लोड (= भिचु) हैं। हम लोगोंने श्रपना त्रासन नीचे रसोईके मकानमें लगाया। चाय श्रीर सत्का वर्तन सामने रखा गया। सत्त् खानेकी तो मुफे इव्छा न थी, मैंने केवल चाय पी। थोड़ी देर हम वही बैठे। यहाँ शेकर् गुम्वाकी जागीर है जिसमें खेती भी होती है। इस समय मुनीम साहब हिसाव लगा रहे थे। देखा – हड्डां ऋौर पत्यस्के दुकड़ोंका गिन-गिन-कर हिसाव लगाया जारहा है। फिर गिन-गिन कर उन दुकड़ोंकी श्रलग-म्रलग वर्तनोमें रला जा रहा है। हम लोग जहर उनकी इस गिनतीपर हॅसेंगे, किन्तु मुभे यह भी विश्वास है कि उनके हिसा के तरीकेको सीखनेमें भी हमें कुछ समय लगाना पड़ेगा।

चाय पीनेके वाद हम कोठेपर गे लोड नम्-सेके पास गये। नम्से वडे प्रमसे मिले। अभी वे विशेष प्जामें लगे हुए थे। उनके
प्जाके कमरेमें मूर्तियाँ और सत्त मक्लनके तोर्मा (= विल-पिएड)
बड़ी सुन्दरतासे सजाये गये थे। उन्होंने फिर चाय पीनेका आग्रह
किया। गङ्गा-जमुनी प्याला-दानपर असली चीनका प्याला रखा गया।
सुभे थोड़ी चाय पीनी पड़ी। सुमति प्रज्ञने कहा—आप दो तीन दिन
यहाँ ठहरे, में पासके गाँवोमे अपने परिचितोसे मिलना चाहता हूँ।
हमारा आसन कजूरके पुस्तकालयमें लगाया गया। यहाँ एक पुराना
हस्त लिखित कजूर है। मैंने उसे खोलकर जहाँ-तहाँ पढ़ना शुरू
किया। कजूरमें एक सीसे अधिक वेष्ठन हैं। इसका हर एक वेष्ठन
दस-सेरसे कम न होगा। सुमति-प्रज्ञने पूछा, यदि तुमको दे दिया
जाय, तो तुम इसे ले जान्नों १ मैने कहा - वड़ी खुशीसे।

दूसरे दिन सुमित प्रज्ञ तो गाँवोंकी ख्रोर चले गये, ख्रौर में वहाँ बैठा पुस्तक देखने लगा। दोपहर तक वह लौट स्राये स्त्रौर कहा—ग्रय ग्रागे चलना है। उसी दिन (ग्राठ जूनकेा) दोपहरके वाद इम वहाँसे तिंड रीकी छोर चले जिसका फ़ासला दो मीलसे कम ही था। नुमति प्रज्ञने कहा —पुराना जोड् पोन् (= जिलाधीश) मेरा परिचित है, उमीके घर ठहरें गे। मैंने वहुतेरा विरोध किया, लेकिन उन्हाने कहा - कोई डरनेकी बात नहीं है, यह कोई श्रापको ग्य गर्-पा (= भारतीय नहीं समकेगा। तिड्-री त्रास-पासके पर्वतांसे त्रलग एक छोटी पहाड़ी है। इसके ऊपर एक किला है, जो यव वे मरम्मत हैं ' योड़ी सी पल्टन अब भी इसमें रहती है। इसी पर्वतके मूलमे ति इत्री करवा वधा हुन्ना है। यह कुत्तीसे बड़ा है। पुराने चीनियों-की कुछ सन्तान ग्रव भी यहाँ वास करती है। नेपालियोकी दुकानें यहाँ नहीं हैं। पुराने जोट्यो बका मकान वस्तीके एक किनारेपर था हम लोग उनके मकानमें गये। मुमति प्रक्तो देखते ही वह ग्रागे बढकर पीट से योभा उतारने लगे। पीछे नौकरोंने श्राकर हमारा वोभा

तिव्यतमें भोजन सामग्रीका उलटना पलटना सव चम्मच श्रीर कड़छीके सहारे होता है। हाथका सीधा छूना बहुत कम होता है। शुक्पा चाय पीते नी-दस बज गये। तब गृहपित बीणा बजाते लौटे। हम लोगों के खाने-पीने के बारेमें पूछा। सुमित-प्रश्ने ल्हासा चलने के। कहा। उन्होंने कहा—क्या करें! चाम् (=चाम-कुशोक = उच्च श्रेणीकी महिला) नहीं जाती है। मेरे ल्हासामें रहते वक्त भोटिया नव-वर्ष के समय ये दम्पती ल्हासा पहुँचे थे। वहाँपर मामूली कपड़ों थे श्रीर में लाल रेशमको साटकर बनाये हुए पोस्तीन तथा बूट पहिने था। मैने पहचान लिया श्रीर उन्होंने भी मुक्ते पहचान लिया। उस वक्त फिर उन्होंने मुक्ते लदाखी कहा। मैंने तब सब बात कह दी श्रीर साथ ही उनके सद्व्यवहारके लिए बड़ी कृतज्ञता प्रकटकी। ल्हासामें बहुधा लोगोंका श्रपनी हैसियतसे कमकी वेश-भूषामें रहना होता है जिसमें कहीं श्रिधकारियोंकी दृष्टि उनके धनपर न पड़े। तिङ्र-रोमें इन्होंने श्रव कई खन्चर पाल लिये हैं श्रीर कुत्ती तथा ल्हासाके बीच व्यापार करते हैं।

दूसरे दिन हमने चलनेके लिए कहा। गृहपितने श्रीर दो-चार दिन रहने का श्राग्रह किया। लेकिन जब हम रुकनेके लिए तैयार न हुए तो उन्होंने कुछ सूखा मास चबीं सत्तू श्रीर चाय रास्तेके लिए दी। सबेरे नाश्ता करके हम तिड़्रीसे चले। वहीं भी कोई श्रादमी बोका लेजाने वाला न मिल सका। इसलिये मुक्ते श्रपना श्रसबाव पीठपर लादना पड़ा। रास्ता चढ़ाईका न था। हम फुड़्र नदीके दाहिने किनारे पूर्वकी श्रोर चन्न रहे थे। यहाँ श्रास-पासके पहाड़ बहुत छोटे-छोटे हैं घएटों चलनेके बाद हमें नदीकी बाई श्रार शिव्रिशेका पहाड़ दिखाई पड़ा। जहाँ तिब्बतके श्रीर पहाड़ श्रधिकतर मिट्टीसे ढ के रहते हैं वहाँ इस पहाड़में पत्थर ही पत्थर मिलता है। इस विशेषताके कारण कहावत है कि यह पहाड़ भोटका नहीं है, ग्य-गर् (—भारत)का है। यह भोट देशमें बहुत ही पवित्र माना जाता है। श्राजकल इसकी

परिक्रमाका समय था। इसकी परिक्रमामें चित्रकूटकी परिक्रमाकी भौति जगह-जगह अनेक मन्दिर हैं । कितने ही लोग साष्टाङ्ग दराइवत् करते हुए परिक्रमा करते हैं। ब्राठ बजेसे चलते-चलते दोपहरके बाद हमें गाँव मिला। वहाँ हम चाय पीने लगे। यक तो मैं ऐसे ही गया था, चाय पीते और गप करते देर हो गयी। यह भी मालूम हुआ कि अगला गाँव बहुत दूर है, इसलिए वहीं रह गये। सन्ध्या समय गृह स्वामीने कहा - यहा जगह नहीं है। गावके मध्यमें एक खाली घर है, श्राप वहा जाय । इसपर इम लोग वहा चले गये । मकानमें दो कोठरिया थीं। एकमें केाई बीमार भिखमङ्गा था, एकमें हमने श्रासन लगाया। स्रवेरा देाते-हाते सुमति-प्रज्ञने कहा — हमारा यहा रहना स्र<sup>-</sup>च्छा नहीं। गावमें बहुत चेार हैं। धनके लोभसे रातको इमपर इमला होगा। क्या जानें इसी खयालसे उसने श्रपने घरसे सूने घरमें भेजा है। मैंने उनके बचनोंका विरोध नहीं किया। उन्होंने जाकर एक बुढियाके घरमें रहनेका प्रवन्ध किया ऋौर हम ऋपना ऋासन वहा उठा लेगये। बुद्धियाके घरमें दो स्त्रीर मेहमान ठहरे हुये थे। वे लोग शिव् रीकी परिक्रमा करके आये थे। उन्होंने अवकी साल बहुत भीड़ बतलाई। सुमति प्रज्ञका मन परिक्रमा करनेके लिये ललचाने लगा। मैंने कहा -श्रवकी बार ल्हासा चलें श्रगले साल हम दोनों श्रायेंगे। उस वक्त कोई चिन्ता भी यात्रा करनेमें न होगी। मैंने वहीं कुछ पैसे उनमेंसे एकको दिये कि वह इन्हें हमारी श्रोरसे शिव-री रेन् पो-छेको चढा दे। इसी गावमें हमने एक बहुत सुन्दर वज्र-यागिनीकी पीतलकी मूर्ति देखी। मालुम हुआ कि श्रह प्रेजोंके साथ जो लड़ाई हुई यी उसमें जब लोग इघर-उघर भाग रहे थे, तो इस गावके किसी सिपाहीने इसे श्रपने कन्जेमें किया था। उस युद्धमें तो वस्तुतः श्रिश्रो जी सेनाकी श्रपेद्धा भोटिया सेनाने ही श्रधिक लूटकी थी।

प्रांतः काल हमने प्रस्थान किया दस बजे हमें अगला गाँव मिला। यहाँ सुमति-एजका परिचित पुरुष था। हम पहले एक घरमें गये, किन्तु सुमित-प्रज्ञको वह घर पसन्द न स्राया। गावमें बड़े-बड़े कुत्त ये स्रोर उस बड़े घरमें एक विशाल काला कुत्ता दर्वाजेपर ही वंधा था। हम एक लड़केको लेकर उधर चले लड़का स्रागे-स्रागे था, बीचमें सुमित-प्रज्ञ स्रोर में सबसे पीछे। कुत्ता देखते ही भूकने लगा। पास जाते ही जङ्जीरपर जोर मारने लगा स्रोर पास पहुँचते पहुँचते वह जङ्जीर तुझकर हमारे ऊपर टूट पड़ा। सुमित-प्रज्ञ तो स्रागे बटकर कोठेकी सीढ़ीपर पहुँच गये। लड़का वाहर माग गया उसके साथ ही में भी बाहर माग गया। सुमित-प्रज्ञके पास कुत्ता पहुँच गया लेकिन तब तक घरके स्रादमी स्राग्ये। पीछे मुक्ते भी लोग ले गये। सुमित-प्रज्ञ बहुत नाराज हुए स्रोर यह वाजिव भी था; लेकिन वे यह भूलते थे कि चौदह वर्ष भोट में रहकर उन्होंने यह निर्मयता पायी है। वह वरावर हमें समभाते थे कि कुत्ते का जितना बड़ा शरीर होता है, उसके स्त्रनुसार उसका दिल नहीं होता।

वाय ग्रौर भोजनके बाद हम चलनेके लिए तैयार हुए। गृह-स्वामी
तो नहीं था, लेकिन गृह-स्वामिनीने तीन चार सेर छत्त देना चाहा।

सुमिति प्रजका बोका भारी था, उन्होंने मुक्ते उसे बांध लेने के लिए
कहा। वेचारे समक्तते थे कि मुक्ते भी ग्रुपने डील डौलके मुताबिक
बोक्ता ले चलना चाहिए। उन्हें क्या पता था कि इतने ही बोक्तेसे
मुक्तपर केमी बीत रही है। सत्तू ग्राखिर वहीं छोडना पड़ा जिसके
लिये वे बहुत ही कुपित हुए। वहा से चलकर हम चा-कोरके पास
पहुँचे। चा-कोरके पासके पहाइपर ग्रुप भी पुराने राज्य-प्रासादकी
दोवार हैं। इसके ऊपरी भागपर पत्थर जोड़कर किला भी बना था।
दरानेस भालूम होता है चा-कोरका राजवश किसी समय बड़ा
प्रभावशाली रहा होगा। किलोके पहले ही हमें कुछ हूटी-फूटी मिट्टीकी
दीवारे मिली। मालूम हुग्रा पहले यहीं चोनी फीज रहा करती थी।
। । । । वहां बड़ा कड़ा पहरा रहता था। विना ग्राजा-पत्रके कोई पार नहीं
हो मकता था। चा-कोर गाँवकी कुछ इमारते भी बतलाती हैं कि यह

दिन पर-दिन श्रवनितको प्राप्त होता गया है। यहां सुमित-प्रजका परिचित पुरुप तोघर पर नहीं मिजा, किन्तु किसी प्रकार बहुत कहने- सुनने पर हमें रहनेकी जगह मिली। सन्ध्याको पहले कुछ छोटे छोटे श्रोले पड़े श्रीर फिर खूब वर्षा भी हुई। बाहरके श्रीगनमें पानी भर गया श्रीर मिट्टीकी छतमी जहा-तहाँ टपकने लगी। शामको घरकी बुढिया भी श्रा गयी। वह सुमित-प्रजको जानती थी। सुमित-प्रज मुक्तसे बहुत चिढे थे, इसलिये बुढ़ियासे मेरी निन्दा भी करते रहे। मैने उसका ख्यात भी न किया। में इतना श्रव्छी तरह जानता था कि वह दिलके श्रव्छे श्रादमी हैं।

ग्यारह जूनको सवेरे ही हम चले। थोड़ी दूर पूर्व श्रोर चल कर हमने फुड्नदी पारकी। घार काफ़ी चौडी तथा जींघभर गहरी थी। मालूम होता था, पानीकी उएडकमें जाय कटकर गिर जायगी। वड़ी तकलीफके साथ घार पारकी। घार पारकर मेड़ोंके चरवाहोंके पास जाकर चाय पी ऋौर फिर श्रागे वढे। इधर मुक्ते बोक्ता लेकर चलना पड़ रहा था। सत्तू से मुभे स्वभावतः रुचि नहीं है। दूसरी चीज पेटभर लानेके लिए प्राप्त नहीं हो रही थी, इसलिये शरीर कमज़ोर हो गया था। रास्तेम एक जगह श्रीर इमने चाय पी। उस समय लड् कोरके कुछ श्रादमी रो-का ्-जोङ्को जा रहे थे। हम भी उनके साथ हो लिये। में इस वक्त हिम्मतर्पर ही चल रहा था। रास्तेमें दो छोटी-छोटी जोतें ( = ला ) मिर्ली । दूसरी जोतको पार करते करते मै चलनेमें ग्रसमर्थ हो गया। त्राखिर लंड्-कोर वाले एक श्रादमीने मेरा वोका लिया। खाली चलनेमें मुक्ते कोई कठिनाई न थी। पहाइसे उतरकर हमने एक छोटी सी घार पार की । मालूम हुआ, अगले पतले पहाइकी आइमें शे कर जोड़ है। योड़ी देर एक जगह विश्रामकर हम फिर चले, श्रीर तीन-चार वजेके करीव शे-कर् पहुच गये।

🗓 ७. शे-कर् गुम्बा

शे-कर्में जहाँ लड्कोर वाले लोग उतरे, वहीं हम भी उतर

गये। यह एक भूतपूर्व भोटिया फौजके विपादीका घर था। छुमति-प्रमका परिचित मिन् भी शेकर -गुम्बामें था, लेकिन वे अहाँ नहीं गये। इस समय मेरा पैर भी फूट गया था। आगे बोका दोकर चलने की हिम्मत मी न थी। यहाँसे टशी ल्हुन्यों तकका घोड़ा किरायेपर लोनेकी बात की । उसीकी इन्तजारमें ग्यारहसे चौदह जूनके दोपहर तक यहाँ पड़े रहे, लेकिन कुछ न हो सका । आनेके दिन ही हम शे-कर् मठके श्रवतारी लामाका निवास देखने गये। मन्दिर बहुत सुन्दर मृतियों त्रीर चित्रपटोंसे सजिजत है। लामा इस समय यहाँ नहीं हैं। उनका निवास राजप्रसाद की तरह सजा हुन्छा है। सामने सफेदाका एक छोटा बाग भी लगा है। गमलों में भी कितने ही फूल लगाये हुए हैं। तेरह जूनको इस शे-कर गुम्बा देखने गये। गुम्बा बहुत मारी है। यहाँ पाँच छः सौ भिच् रहते हैं। गुम्बा एक पहाड़के नीचेसे शिखर तक चली गयी है। मन्दिर भी बड़े-बड़े सोने चाँदीके दीपकाँसे प्रकाशित हो रहा था। सुमति-प्रक्रको यद्यपि इच्छा न थी, तो भी इस यहाँके कुशोक् खेम्बो (=प्रवान पिडत)को देखने गये। कुछ बौद्ध दर्शन सम्बन्धी बात हुई। पीछे तन्त्र श्रीर विनयपर वात चली। मैंने कहा - जहाँ विनय मद्य पान, जीव-हिंसा, छी-ससर्ग आदिको वर्षित करता है, वहाँ तन्त्र ( = वज्रयान में इनके विना सिद्धि ही नहीं हो सकती। यह दोनो साथ साथ कैसे चल सकते हैं ! उन्होंने कहा-यह भिन्न-भिन्न अवस्थाके लोगोंके लिए हैं। जैसे रोगीके लिए वैद्य कितने खाद्योंको श्रखाद्य वतलाता है, लेकिन उसी पुरुषके नीरोग हो जानेपर उसके लिए वहीं भोजन पदार्थ खाद्य हो जाते हैं, ऐसे ही विनय साधारण-जनोंके लिए है स्रीर वज्रयान पहुँचे हुए लोगोंके लिए । ये प्रधान पिंदत ल्हासाकी सेरा गुम्बाके शिच्चित हैं तथा इनका जन्म स्थान चीन-सीमाके पास खाम् प्रदेशमें है। उन्होंने ल्हासा जाने वाले व्यापारीसे इम लोगोंका अपने साथ लेजानेकी सिफारिश की, श्रीर

तैयार होकर गुम्बामें आने के लिए कहा । दूसरे दिन हम अपना सामान लेकर गुम्बामें आये, लेकिन मालूम हुआ कि सौदागर चला गया है। वहाँसे हम खचरवालों के पास गये, वहाँ भी कोई प्रवन्ध न देखा। अन्तमें सुमति प्रजने लडकोरके एक ढावा (= भिन्न्)को मुक्तमें ल्हासा-का तीर्थ करानेका लाल च दिया। वह साथ चलनेके लिए तैयार हो गया।

१४ जूनको दोपहरके वाद लङ्कोरके आदमीको अपना बोभा दे इम रवाना हुए। नदी पार कर हमारा रास्ता नदीके वार्ये बार्ये नीचेकी श्रोर चला, फिर दूसरी श्राने वाली धारके दायें किनारेसे जपर की ख्रोर। यह दून भी काफी चौड़ी थी। आगे नदीके किनारे कुछ होटे छोटे वृत्त भी दिखाई पढे। खेतोंमें जी गेहूँ एक बाल्शत उग म्राये थे म्रीर उ हैं नहरके पानीसे सींचा जा रहा था। चार बजेके करीब हम ये-रामें पहुँचे । यहाँ एक धनाख्य गृहस्थ सुमति-प्रज्ञका परि-चित था। उसका घर-गाँवसे ऋलग है। मकानके चारों कोनोंदर जजीर-में चार महाकाय काले कुत्ते वेंघे हुए थे। दूरसे श्रावाज देनेपर एक अादमी आया। वह द्वार वाले कुत्ते को अपने कपडेंसे छिपाकर बैठ बाया, फिर इम भीतर गये। वहाँ पहुँचते ही लड्कोर वाला आदमी रोने लगा-अपनी माताका में श्रवेला पुत्र हूँ, वह मर जायगी, ये भयद्वर कुत्ते मुक्ते काट खायेंगे ! मैने बहुत समभाया । असाध्य देख कर मैंने जाने देनेके लिए कहा। सुमति-प्रज्ञ उसे घमवा- रहे थे। श्रन्तमें मैंने उसे जाने देनेके लिए जोर दियां। दिन घोड़ा था,इसलिये कल्दीमें वह श्रपनी चीजोंके साथ सुमति-प्रज्ञकी छ सात सेर सत्त की -थैली भी लेवा गया। इस दोनोंको गृह स्वामी घरके भीतरी भागमें ले गया। वहाँ चाय पीते वक्त सत्तू निकालने लगे तो थैली गायव थी । सुमति-प्रज्ञ वापिस जानेकी तैयारी करने लगे । मैंने नहा-जाने दो, गया सो गया। सुमति प्रज्ञ बोले- तुमने उस दिनका सत् भी नहीं लेने दिया, श्राज इस सत्त के बारेमें भी ऐसा ही वह रहे हो।

मेंने कहा—उसकी गये घरटा भर हो गया है, उससे भेंट शे-कर में ही हो सकेगी और वहाँ पहुँचनेसे पहले ही रात हो जायगी। हमारी बात सुनकर रह स्वामीने पाँच छः सेर सत्तू लाकर हमारे सामने रख दिया। मैंने कहा लो, जितना गया उतना मिल गया। तम वह कुछ शान्त हुए। उस समय एक दर्जी उस धरमें कपड़ा सी रहा था। पूछनेपर मालूम हुआ, वह उसी गाँवका है जिस गाँवके मुख्यियाके नाम शे करके खेम्बोने घोड़े का प्रबन्धकर देनेके लिए चिडी दी थी। घरके मालिकसे मालूम हुआ कि यहाँ आदमी या घोड़ा नही मिल सकता। आखिर हमने उसी दिन उस दर्जीके साथ उस गाँवमें जानेका निश्चय किया। सूर्यास्तके समय हम उस घरसे निकले। उस आदमी ने मेरा सामान आप्रह-पूर्वक स्वयं उठा लिया। कुछ रात जाते-जाते हम उस गाँवमें पहुंच गये और उसने हमें मुख्याके घर पहुँचा दिया। मुख्याको हमने चिडो दी। उसने पढ़कर कहा—घोड़ा तो इस समय नहीं है। मैं कल आदमीसे आपको लो-लो पहुंचवा दूंगा और वहाँसे घोड़ा मिल जायगा।

दूसरे दिन वडे सवेरे ही आदमीपर सामान रखकर हम चल पड़े। आठ वजेके करीव हम लो-लो पहुंच गये। गाँव तो बीस पचीस घरोंका मालूम होता है किन्तु लकड़ी के अभावसे मकान सभी छोटे-छोटे हैं। आदमोने हमे ले जाकर एक छोटेसे घरमे पहुंचा दिया और घरवालेको मुखियाका सन्देश कह सुनाया। चाय पानी हो जानेपर उसने कहा कि घोड़ा मिल जायगा। लहसे जोड़ तकके लिए अठारह टक्का लगेगा। यद्यपि वहाँ के हिसाबसे यह अधिक था, तो भी मैंने स्वीकारकर लिया। वह घोड़ा लानेके लिए चरागाहकी ओर गया और तीन बजे तक लौट आया। आने पर उसने कहा कि लहसे में बहुत गर्मी है, घोड़ा वहाँ तक नहीं जा सकता। घोड़ेका मालिक कहता है कि हम "चासा ला" पर करा एक दिनके रास्तेमे इधर ही छोड़ देंगे। मैने उसका पहला दाम एक ही वारमें स्वीकारकर लिया था,

प्यर अब इस तरहकी वात देखकर अस्वीकार कर दिया। हमारा ग्रह-प्वामी पहले सैनिक रह चुका था। तिव्यतमें छोटे माई अलग शादी नहीं करते, लेकिन उसने अपनी अलग शादी कर ली थी, जिससे माइयोंने उसे घरसे निकाल दिया था। अभी एक छोटासा नया घर जाकर वह अपनी स्त्री सहित रह रहा था। मैंने उसकी धौक-धूपके लिये कुछ पैसे दिये, जिसपर वह सन्तुष्ट हो गया। उस समय शे-कर जोक्ष से लहासे नोड का जाने जानेवाले कुछ, गदहे वहा आ पहुँचे। -सुमति-प्रज्ञने जाकर गदहे वालोंसे बात-चोतकी। उन्होंने पाच टक्का (=प्रायः आठ आने)में लहसे जोड तक हम दोनोंका समान ले जाना स्वीकारकर लिया। उन्होंने सवारीके लिए एक बढ़ा गदहा भी देना चाहा, किन्तु खाली हाथ पैदल चलनेसे तो मैं हिचकने वाला न था। रातको ही हम दोनों अपना सामान ले गदहे वालोंके पास -महुँच गये।

### ा दहींके साथ

१६ जूनका कुछ रात रहते ही हमारे गदहे चल पडे। गदहोंगर नेपाली चावल लदकर ल्हासा जारहा था। साथमें चावल के सौदागरका आदमी भी दो-हाथ लम्बो तलवार वाँचे जारहा था। हम ऊपरकी और जारहे थे। दस बजे खाने-नीनेके लिए मगडली बेठ गयी। गदहोंका चरनेके लिये छोड़ दिया गया। कगडा जमाकर धौंकनीसे आग धौंकी जाने लगी। हमारे चारों ओरकी भूमिमें सैकड़ों बफ़ीनी चूहोंके बिल थे। हम लोगोंके वहाँ रहते भी वह दौड़ दौड़कर एक बिलसे दूसरे विलमें घुस जाते थे। इनका आकार हमारे खेतके चूहोंके बराबर हो था, लेकिन इनकी नर्म रोओंसे मरी खाल बहुत ही मुलायम थी तथा पूछ विलकुल हो न थी। नाश्ते के बाद आदिमयोंने गदहोंको भिगोया हुआ दला मटर दिया और वहाँसे प्रस्थान किया। अव तो मैं खाली उद्घाय था, इसलिये पन्द्रह सोलह हज़ार फ़ीटकी ऊँचाईपर भी चलनेमें

मुमे कोई तकलीफ़ न थी। मैं आगे बढ़ता जातपर पहुँच गया। वस्तुतः यह जोत नहीं है, क्योंकि पहले वाली नदीके किनारे ही हमें त्रागे भी जाना था। तिर्फ़ एक ऊँचे पहाइकी वाहींका पार करना पड़ा, जिसको नदी भी काटती है, किन्तु नदीके किनारे-किनारे रास्ता नहीं है। जोतके बाद फिर कुछ उतराई पड़ी। यहाँ जगह-जगह चमरियोंका भुएह चर रहा था। बीचमें एक जगह थाड़ा ठहरकर हम आगे बढ़े। श्रागे चलकर हम नदीके पाटमेंसे चलने लगे। नदीके दूसरी श्रोर कुछ. हिरन पानो पी रहे थे, हमें देखते ही वे पहाड़के ऊपर भाग गये। श्रीर श्रागे चलनेपर रलेटका पहाड़ मिला, जिसके नीचेकी नम ज़मीनमें मिट्टीके तेलका सन्देह है। रहा था। चार बजेके क़रीय हम वक्चा याममें पहुँचे । गाँवमें सात-स्राठ घर हैं । मकान क्या हैं, पत्थरोंके ढेर हैं। श्रास-पास कहीं खेत नहीं हैं। यहाँ इस ऊँचाईपर खेतो हो भी: नहीं सकती। इस गाँवकी जीविका मेड़ बकरो श्रीर चमरी हैं। सुमित प्रज्ञके पास थे। चाय थी। एक घरमें जाकर हमने चाय वनवाकर पी, श्रीर सिथयोंके लिये भी हमनेचाय तयार करायी। थाड़ी देरमें गदहे भी पहुँच गये।

१७ जूनके। कुछ रात रहते ही हम बकचासे चले। गदहोंका सर्दार घरटा बनाते आगे चल रहा था, उसके पीछे दूनरे चल रहे थे। जगर पहाड़ छोटे और दून चौडी होती जाता थी। रास्तेके आस-नास कहीं-कहीं बफ़ को शिला भी पड़ी थी। कहीं-कहीं चमरियो और भेड़ोंके गोठ भी थे, जिनके काले तम्बुआोंके बीचसे घुआ निकल रहा था। दस बजेके करीब हम छोटे-छोटे पर्वतोसे घि विस्तृत दूनमें पहुँचे। इसमें कितनी ही जगह चरवाहें के काले तम्बू दिखाई पड़ रहे थे। व ई ओर रास्तेसे थाड़ी दूर पर लोहेके पत्थरोंका पहाड़ था। हम लोग चाय पीनेके लिए बैठ गये। सबने अपने-अपने प्यालेमें मक्बन हालकर चाय पी और सत्तू खाया। व्यापारीने फटे चमड़ेके थैलों रर गीली मिटी लगाई। र्श्रव हम दोनों फिर आगे चले। दूनके। समास-

कर श्रव पहाइकी चढाई शुरू हुई। नुमित-प्रश पिछड़ गये; मैं श्रागे गढता गया। यपि चासा-ला अठाग्द हजार फीटमे बाहा ही कम अचा है, तो भी मुक्ते जोतवर पहुँचनेमें कोई तकलीफ़ न हुई। लासे नोचे उतरकर में पोड़ा लेट गया। वड़ी देर बाद मुमित-प्रश श्राये। एटहे वाले श्रव भी पीछे थे। बाड़ी देर विश्वामकर हम लोग उतरने लगे। चासा ला की उनगई बहुत ज्यादा श्रीर कई मीलकी है। इस बार कहीं कहीं पहाड़ोंके अवीभागमें चर्म थी। श्रास पाममें चमित्यों हरी घस चर रही थी। हम लोग दो बते के करीब जिल् चेत्र गाँवमें दहने। दो टाई घरटे बाद गददे वाले भी पहुचे। श्राने जाने वालोंकी टिकाना गाव वालोंका प्रधान व्यवसाय है इसके प्रतिरिक्त ये लोग कुछ पशु-पानन भी करते हैं। गतका यहीं पढ़ाव बढ़ा।

१८ जूनको किर रात रहते ही हम चन पटे। सस्ता कड़ी उतराई-का था। जैसे जेसे हम नीचे जा रहे थे, देमे वेमे रथान गर्म भी मालूम हाता था। प्रभात होते समय हमारे प्राप्त पान जड़ली गुनाबके छोटे छोटे सुपुट भी दिखाई देने लगे। नात बजे चाय पीनेके लिए बैठ गये। एक घएटा छोर चलनेवर बहापुत्रका कछार दिखायी देने लगा। यहा जगह-जगह बंट बंटे बृह्में के बाग लगे हुए थे। दत बजेके करीब हम कछारमे छा गये। इस बक्त काफी गर्मा मालूम हो रही थी। बहापुत्रका कछार बहुत चीड़ा है छीर प्रायः हर जगह खेती तथा मकानके काम लायक बृह्माका बाग लगाया जा सकता है, लेकिन भूमि बहुत-मी परती बड़ी हुई है। एक बजेके करीब हम गदहोंके साथ ख-चीड़ गावो पहुँचे। यह गदहे वालोंका गाँव था। छाज उन्होंने यहाँ रहनेका निश्वय किया।

सुमित-प्रश श्रीर हमने एक बुढियाके घरमें श्रवना डेरा डाला। चाय गानीके वाद सुमिति प्रश गाँवमे घूमनेके लिए निकले। श्रमी वे ह तेके दर्वाजेसे जरा ही श्रागे बढे ये कि चार बडे बडे कुत्ते उनवर ट्ट पडे। उनके हाथभे छाता था। श्रावान सुनते ही मैंने चाहारदीवारी के पास आकर देखा तो सुमित-प्रज्ञ कुत्तों के मुँहमें थे। मैंने पत्थर मारना शुरू किया। कुत्ते लुढकते पत्थरके पीछे कोधसे भरे दौड़-दौड़कर मुँह लगाने लगे। इस प्रकार सुमित-प्रज्ञको घरमें लौट आने का मौका लगा। उस गाँवमें उन्होंने फिर घरसे वाहर जानेका नाम नहीं लिया।

१२ जूनको सामान बाँघ गदहे बालोंके हवालेकर इम ल्हर्से ज़ोड्को चल पड़े। इस कछारमें गाँवों की कभी नहीं है। जगह-जगह सोंचने के लिए चौड़ी-चौड़ी नहरें भी हैं। इस एक वड़ी नहर पारकर एक छोटी नदीके किनारे पहुँचे। सुमति प्रज्ञने वतलाया कि यह नदी स-क्या गुम्बासे आ रही है। नौदस बजेके करीव हम लहसे पहुंच गये। पहले हम गुम्बा ( = मठ )में गये । रास्तेमें लोगोंके आम तौरपर मुके लदाखी कइनेसे, मैं अब अनिको लदाखी ही कहता था। गुम्बामे चाय पीकर मैने कहा कि नदीके किनारे चलना चाहिए, वहाँ गदहे आयेंगे। लेकिन सुमति प्रज्ञने कहा - अभी ठहरे, फिर चलकर सामान ले आयेगे। उनका कुछ इरादा यहाँ रहनेका था और मेरा जल्दी जानेका। पूछनेसे मालूम हुत्रा कि का ( = चमड़ेकी नाव) शीगर्ची चली गई है, दो-एक दिनमें ऋ।येगी। मेरे बहुत जोर देने पर सुमति-प्रज्ञ घाटपर गये। वहाँ दो ख्रौर सौदागर अपना माल लिये काका इन्तज़ार कर रहे थे। उन्होंने बतलाया का दो-तीन दिनमें ग्रायेगी। गुम्बामें जगर-जगह खुले हुए कुत्ते थे, इसलिए मैं वहाँ नहीं रहना चाहता था, किन्तु सुमित-प्रज्ञका वहीं रहनेका भाग्रह था। श्रन्तमें सौदागरोंके साथ ब्रह्म-पत्रके किनारे ही रह गया ऋौर सुमात-प्रज्ञ गुम्त्राम चले गये।

#### मौधी मंजिल

## ब्रह्मपुत्रकी गादमें

## ±१. नदीके किनारे

ल्हर्से-जोड्से शी-गर्ची तक ब्रह्मपुत्रमें चमडेकी नाव चलती है। यह नाव याकके चमडेके कई दुकड़ों को जोड़कर लकड़ीके ढाँचेमें कसकर बनाई जाती है। चमडेकी होनेसे इसे क्वा कहते हैं। एक नावमें तीस-चाली भन माल था जाता है। हमारे छाथी तीन सौदागर थे। उनमेंसे एक टशी-ल्हुन्योका ढावा ( = साधु ) था, एक सेरा मठ ( ल्हासा )का ढावा, स्त्रौर तीसारा ल्हासाका गृहस्य था । मोटमें साधु दो भागोंमें विभक्त हैं—एक तो मठोमें रहकर पढ़ते-लिखते या पूजा-पाठ करते हैं, दूसरे व्यापार तथा श्रन्य व्यवसाय करते हैं। यह कोई कड़ा विभाग नहीं है। सीदागर ढावोंका कपड़ा ग्रहस्थोंसा होता है, सिफ़ सिरपर वाल नहीं होता। एक श्रेणीका ब्रादमी जब श्रौर बितने दिनके लिए चाहे दूसरी श्रेणीमें जा सकता है। सौदागर ढाबा खुले तीरसे शराव पीते हैं, श्रीरत रखते हैं, श्रीर जानवर भी कभी कभी मारते हैं। मेरे लाथियों में दोनों ढावा तो खम् पा ( = खाम् देश-निवासी) श्रीर गृहस्य ल्हासा-वा ( ल्हासा-निवासी ) था । सेराका ढावा वहीं या, जिसके साथ हमें भेजनेके लिए शे-कर् मठके खेम्बोने प्रवन्ध किया या । टशी-ल्हुन्योका ढावा श्रायुमें बड़ा था, इसलिए यही उनका नेता था । त्रठारह वीस नाव भरका माल उनके पास था । मालमें चावलके त्रतिरिक्त लोहा, पीतलके वर्क्त, तथा प्याला बनानेकी लकड़ी अधिक थी। सभी मालका ढेरकर दीवार वना दी गई। वीचमें आग जलाने तथा सोनेको जगह थी। ऊपरसे चमरीके बालोंकी छोलदारी लगा दी

गई थी। गाँवसे वाहर नदीके तीरपर इस तरह माल लेकर ठहरना खतरनाक है, लेकिन भोटिया चोरभी ढाबोंसे डरते हैं। उनके पास भी लम्बी सीधी भोटिया तलवारें तथा भोटिया कुपाया था। दिनमें तो सब लोग टूटे-फूटे सामानकी मरम्मत करते थे, और कभी नाव पाटनेके लिए जङ्गलसे लकड़ी काटने भी चले जाते थे। यहाँ ब्रह्मपुत्रके किनारे कहीं-कहीं छोटे-छोटे काँटेदार दरख्तींका जञ्जल है। रातको नेतातो सदा सोनेके लिए गाँवमें चला जाता या, कभी-कभी उन दोनोंमेंसे ृ किसीको साथ ले जाता था। इस प्रकार में ऋौर उनमेंसे एक आदमी श्रीर रखवालीके लिए रह जाते थे। भोटमें लज्जा बहुत कम है। इसी लिए स्त्री-पुरुषोंके श्रनुचित सम्बन्ध श्रधिक प्रकट हैं। रास्ते चलते चलते भी श्रादमी पड़ावपर स्त्रियोंको पा सकता है। कुमारियाँ श्रीर बाल कटाकर घरमें बैठी असी बहुत स्वतन्त्र हैं। यह मेरा मतलब नहीं है कि भोटमें दूसरे देशोंसे व्यभिचार श्रविक है। मेरी तो यह धारणा है कि यदि सभी गुप्त श्रौर प्रकट व्यभिचारोंका जोड़ लगाया जाय तो सभी देशों में बहुत ही कम अन्तर पडेगा । जो व्यापारी किसी रास्तेसे वरावर श्राया-जाया करते हैं, उनके। तो हर पढ़ावपर परिचित स्त्रियाँ हो गई रहती हैं। हमारे नेता ढावाका तो इस रास्तेसे बहुत च्यापार होता था । इसीलिए वह बरावर रातको गाँवमें चला नाया करता था . दिनमें रोज मटकेमें छुङ् ( = कची शराब ) भरकर चली श्राती थी श्रौर लोग पानीकी जगह उसीको पीते रहते थे। ये लोग नदीमें वरी भी फेंकते, लेकिन किसी दिन कोई मछली नहीं फेंसी।

उन्नीससे चौथीस जून सक में नदीके किनारे ही रहा। नाव दो ही तीन दिनमें लौटने वाली थी, लेकिन धीरे घीरे इतनी देर लग गई। नौका जानेमें तो दो दिन में ही शी-गर्ची पहुँच जाती है क्योंकि उसे वेगवती ब्रह्मपुत्रको धारके रुख जाना पड़ता है। लेकिन आनेमें, चमडे और लकड़ीको अलग गदहों पर लाना होता है, जिसमें चार-पीच दिन लग जाते हैं। उस समय ब्रह्मपुत्रके तटपर बैठे हुए घएटों नाथियोत्रे नाथ भोट याम् यम् धृ ( = महोलियाके दिन्छो चीनी मान्तके विज्ञणामा प्रदेश ) श्रादिकी वात मुनाता था । यह लामा श्रीके नाना चमल्कारोंकी बात नुनाते ये। तब भी दिन दहुत लम्दा मालूम होता था। भेने नमय शादनेका एक तरीशा निकाना। तिब्बनमें नर-नारी, सभीके हायमे प्रायः माला देन्यी जानी है। उनमेंसे श्रिषकारा चनने किरते बैठते उसे फेरने रहने हैं। ग्रधिक अद्वालु तो एक हायमें माला और दूनरेमें मार्गा दुमाते हैं। इस गार्गामें तिव या चौदीके चंगिम एक लायसे श्रधिक मन्त्र कागज्यर निलक्त मोहरूर रखते हैं विसने भीतर काल राती है। की नके एक सिरेमें इत्या लगा रहता है। चोंगेमें तावे या पोनजको एक भारी सी खुरडी जलीरते अबी रहती है। हाथने घुमानेमें यह बहुत जल्डी-जन्दी प्मने लगता है। एक बार पूमनेने भीतर निग्ने मधी भन्त्रीके उच्चारगुका फल होता है। यह तो राधकी माणी हुई तिज्वतमे बहुत बड़ी करी माणियाँ होती हैं, जो रायने चलाई जानों हैं, और कई कहीं गिरने पानीके औरने पन-चक्री ही तरह चनाई जाता है, श्रव कहीं कही कन्दीन के भीतर विराग रवकर जपर मन्त्र लिए रागत या कार्टका छाता लटका देते हैं। इस छानेमें पद्मा होता है, जो गर्म होकर अपर उठता इवाके बलसे बलने लगता है। यदि तिन्यतमें दिल्ली चल जान, तो इसमें शर नहीं कि बहुन नी दिजलीकी भी माणियाँ लग जायंगी। हमारे यहाँ जीम हिलाकर मन्द-पाठ होता है, कोई कोई मन्त्रीको पुरुष सञ्चाके लिए नागनपर भी लिख लेते हैं। एकाव जगह हजारो राम-नामकी छुरी पुस्तकं भी वितरित होने लगी हैं; तो भी हमारी पुरव-सश्चयकी गनि चहुन मन्द है। शायद मेकज़ों वर्षाने भी इस विषयमें हम तिव्यती लोगोज्ञा मकावला न कर सकेंगे।

त्रस्तु, भेरे पास माणी तो यी नहीं, लेकिन मैंने नेपाल में एक म ला ले ली थी। नेपाल में त्रीर रास्ते में भी खाली वक्त में कभी-कभी जप करता था, लेकिन यहां तो इसका खास मौका था। तिन्त्रती लोग प्रायः त्रवलोकितेश्वरके मन्त्र ( भ्रों मणि पद्मे हुं) या वज्रसत्त्वके मन्त्र ( श्रों वज्रसत्त्व हुं, श्रों वज्र गुरु पद्मसिद्धि हुं, श्रों श्रा हुं)का जप करते हैं। मैंने इनकी जगह पर "नमो बुद्धाय"रखा। भोटिया मालामें एकसौ आठ मनके होते हैं और एक सुमेर। इसके अतिरिक्त चाँदी या दूसरी घातुके दस-दस मनकोंके तीन लच्छें भी मानाके स्तके साथ लटकते हैं। एक बार माला फेर लेनेपर पहले लच्छेका एक मनका अपर खिसका दिया जाता है। लच्छा बकगी या हिरनके मुलायम चमडेमें कसके विरोया रहता है, इसलिये मनका चढा देनेपर वहीं ठहरा रहता है। पहले लच्छेके सभी मनकोंके ऊपर चढ़ जानेपर दस मालाएँ खतम हो जाती हैं प्रत्येक मालाके आठ मनकोंको भूले भटकेमें डाल देनेसे पहले लच्छेकी समाप्ति एक सहस्र जप बतलाती है। पहले लच्छेकी समाप्तिपर दूसरे लच्छेका एक मनका ऊपर चढा दिया जाता है, श्रीर पहले लच्छेके सभी मनके गिरा दिये जाते हैं। इस प्रकार पहिले लच्छेकी समाप्तिकर दूसरे लच्छेका एक एक मनका ऊपर चढा दिया जाता है। दूसरे लच्छेके प्रत्येक मनकेका म्लय एक हजार जप है। तीसरे लच्छेके पत्येक मनकेका मृल्य दस हज़ार जप है, अर्थात् तीक्रा लच्छा समाप्त हो जानेपर एक लाख जप समाप्त हो जाता है। यहाँ रहते-रहते मैंने कई लाख जद किये। खाली बैठे रहनेसे कुछ पुर्य कमाना ऋच्छा था।

यह कह ही चुका हूँ कि ब्रह्मपुत्रका यह कछार बहुत विस्तृत है।
-हमारे सामने दो धार हो गई हैं। दोनों ही धारोंपर रस्सीसे भूलेका
पुल बना हुआ है। श्रादमी इससे पार उतरते हैं। जानवरोंके
उतरनेके लिए थाड़ा श्रीर नीचे जाकर लकड़ीकी नावका घाट है।
धाटसे कुछ हटकर गाँवके छोरपर एक पहाडकी असेली टेकरीपर
जोड़ (= कलक्टरी) है। श्राजकल उसमें कुछ नये मकान बन रहे
थे। भोटमें सर्कारी मकान प्रायः वेगारसे बनते हैं। प्रत्येक घरसे एकएक श्रादमीका कुछ-कुछ समयके लिए काम करना पड़ता है। जो

लोग धनी हैं वे अपनी तरफते कि छोका मजदूरी देकर भी रख सकते हैं। इस वक्त भुएडके भुएड स्त्री-पुरुप (जिनमें कियाँ ही अधिक यीं) चमरीके वालके थेलोंमें नदीके क्छारते पत्थर चुन-चुनकर गीत गाते जोट में लेजाते थे। पत्थरके लेखानेपर घएटों रोल कूद । श्रीर हती-मजाक किया करते थे। स्त्रियों तकको नज्ञा कर देना उनके मज़कमें शामिल था। नदीमें खियोंके सामने तो नज्ञे नहाते ही थे; एक दूसरेके जपर कीचड़ फंकनेके लिए भी देर तक पानीके बाहर नज्ञे दीकते रहते थे। यद्यपि गर्मीके दिन थे तो भी पानी टएडा था। में नहानेके लिए छुछ मिनटीले अधिक पानी में ठहर नहीं चकता था; किन्तु के हैं-के काई भीटिया लग्ने देर तक तरते रहते थे।

लहते गाँवमें कुछ वर भोटिया मुसलमानोंके भी हैं। पहले पहले दिनमें एक एक बार मुक्ते श्रजाँकी श्रावाज मिनाई पनी। मैंने उसे श्रम समक्ता, किन्तु पीछे मालूम हुश्रा कि कुछ सुसलमान हैं। लहते हहासासे लदाख जाने के रास्ते पर है, ये लोग लदाखी मुसलमानोंकी भोटिया स्वियों से उत्पन्न हैं। ये श्रम्य भोटियोंकी श्रपेक्ता मजहनके यह परके हैं।

याइस ज्नको कुछ का श्रायी। उनपर जानेका इन्तजाम हो सकता या किन्तु छायियोंने श्रपने छाथ चलनेके लिए जोर दिया। तेईस जूनको हमारे साथियोंकी भी का श्रा गई। दो दिन नावमें जाना था, इसलिये कुछ पाथेय तैयार फरना चाहा। उस दिन मेंने भेड़का स्ला मास मंगवाया। भोटिया लोग सूखे मासको स्वयपका मानते हैं। लेकिन में श्रमी वहाँ तक पहुँचा न था। इसलिये उसे पानीमें उमाला। साथी यहने लगे, इससे तो मासका श्रमत सार निकन जायगा। मास तैयार हो जाने पर मेंने मासके दुकड़ोंको तो गठरीमें वाँघ लिया श्रौर शोर्वा ढावाको देना चाहा। उन्होंने नहीं लिया। उस समय में उनके इन्कार करनेका कोई श्रर्थ नहीं समभा। लेकिन दूसरोंसे मालूम हुश्रा कि मेने जो मासका दुकड़ा न दिया, उससे वे बहुत नाराज हो गये हैं।

मैं उस वक्त मांस खाने वाला न था। मैं समभता था कि रास्तेमें लानेके समय इन्हें भी बौंदूँगा, इसी ख्यालसे मैं समक न सका कि में कोई बड़ी भूलकर रहा हूँ। खैर, वह भूल तो हो चुकी, श्रव उसके मिटानेका उपाय नहीं था। रास्तेमें त्रानेसे नावका चमड़ा सूख गया था। मल्लाहोंने पत्थर रखकर उसे पःनीमें भिगो दिया। दूसरे दिन सबेरेसे लकड़ी के ढाँचेमें चमड़ा कसा जाने लगा । कस जानेपर नाव पानीमें डाल दी गयी; उसके नीचे हमारे साथियोंको लायी लकड़ियाँ भी विछा दी गयों। उसपर फिर माल रखा जाने लगा। श्राज सबेरे ही प्रमुख ढाबाने मुक्तसे कहा-नावमें जगह नहीं है, आप न जा सकेंगे। मैं इसे हँसी समभता था। दोपहर तक नावपर माल रख दिया गया। फिर उन्होंने वही बात कही, किन्तु फिर भी मैं कुछ समभान सका। फिर छङ्के मटके मँगाये गये श्रीर मल्लाहोंका माज शुरू दुस्रा। थाड़ी देरमें लाल हरे-पीले कपड़ोंके छोटे छोटे दुकड़ोंकी पतकायें नावपर लगानेके लिए श्रा गईं। दो-दो नावोंका जोड़कर अगली नावके सामने भएडी लगा दी गयी। इस बीचमें शीगचीं जानेवाले कुछ मुसाफ़्र श्रा गये। उनके जानेका भी प्रवन्ध हो गया। सुमति-प्रज्ञ भी चलनेके लिए भ्राये पर उनका श्रौर मेरा कोई प्रबन्ध न हो सका। दूसरे सौदागरोंने मुक्तसे कहाँ कि हमारे मुखिया श्रापका ले चलना नहीं चाहते, इसलिए हम क्या करें। इसपर मैंने एक शब्द भी उनसे न फहा। चुपकेसे व्यपने -सामानका कुछ भाग सुमति प्रक्तका दिया श्रौर कुछ श्रपनी पीठपर लाद हम गुम्बामें चले श्राये।

### ‡ २. शीगचींकी यात्रा

गुम्वामें आकर मैं चाय पीने लगा और सुमित-प्रज्ञका घोड़ा या -खच्चर हू ढ़नेके लिए भेजा। उनके जानेके थाडी देर बाद ल्हासावाले -दोनों सौदागर मेरे पास आये। उन्होंने कहा— हमने कह सुनकर उन्हें मना लिया है, श्राप चलें। मैने कहा—मेरा माथी भी मेरे साथ जायगा। उन्होंने कहा—साथीके लिए तो जगह नहीं है। इसपर मैने कहा—म फिर तुमसे ल्हासामें मिल्गा, में तुमसे जरा भी नाराज नहीं हूँ, लेकिन इस समय में साथीका छोड़ कर जा नहीं राक्ता। उन्होंने बहुत कहा किन्तु मेंने स्वीकार न किया। वे चले गये। सुमिति प्रजने योड़ी देरमें श्राकर कहा—हटासाके तीस-इसीस राज्यर श्रापे हुए हैं, वे यहाँसे लहासाकों लीटे जा रहे हैं; मैने यहाँसे श्रीमची तकके लिए दो राज्यरीका भाड़ा चार नाड़ (= प्राय के क्या) दे दिया, वे लीग कल सबेरे पहाँसे चलेंगे।

२६ जूनके। नवेरे चाय पीकर जल्दी ही हम ख्रपना सामान लेकर राज्वरवालोके पाछ श्राये। उन्होंने कहा – पद्दिक अपसरकी दुछ चीज ले जानी है, इसलिये कल जाना होगा। हम लोग गुम्बामे चले श्राये पे। एउचरोंकी जगहमें ठहरनेका वेकि स्थान न मिला। इसवर सामान तो हमने उनके पास छोड़ दिया, श्रीर वहाँ से एक डेड मील श्रागे रास्तेवर गुगति-प्रजाने एक परिचित गृहस्थने घरवर चले गये। चाय पीनेके वाद मुमति-प्रज तो चाट्-बोमो विदार जिसका महास्त्र वहाँसे दिखाई देता था, किसीसे मिलने चले गये ख्रौर में श्रकेला वहाँ रह गया। कुछ देर तो मे घरकी बहुकी करपेकी विनाई देखता रहा । तिव्वतमें जनकी कताई बुनाई घर घरमें हे ती है । उनकी पट्टीका श्रर्ज एक वालिश्त ही होता है। ग्रासानीसे वह अर्जको बढा सकते हैं लेकिन उनका ध्यान इस छोर नहीं है। बुनाईमें भाष वैडल। कई कई लगाते हैं, पट्टी बहुत सुन्दर श्रीर मजबूत बनाते हैं। यह घर ब्रज पुत्रके कञ्चारमें न था, तो भी दून बहुत विस्तृत श्रीर समतल थी, लेकिन नदी का पानी न था। खेतोंमें छोटे छोटे पीचे उगे हुए थे। इनकी सिंचाई वर्षांपर निर्भर थी। गांवोमें भी पानी पीनेके लिए कुन्ना खुदा हुन्ना था, जिसमें पानी वहुत नीचे न था। पानी चमडेके डोलोंसे निकाला जाता था। अकेले ऊबकर मै फिर

छतपर चला गया। याड़ी देर रहनेपर घरकी बुढियाने नीचे उतर श्रानेके लिए कहा। पीछे मालूम हुआ कि छतपर चढ़ना भी इस इलाकेके लोग बुरा मानते हैं। शाम तक सुमित-प्रज्ञ लौट आये। रातको घरवालोंने थुक् पा पकाकर दिया। सुमित-प्रज्ञने घरमरके लिए बुद्ध गयाका प्रसाद कहकर रास्तेमें लिये हुए कपडेकी चिट फाड़ कर दी।

दूसरे दिन चाय-पानी करके हम दो-तीन घरटे तक इन्तजार करते रहे। खब्चर-वाले नहीं त्राये। सन्देह हुआ कि आज भी तो कहीं रक नहीं रहे हैं। अब हम लोग फिर लौटकर खब्चरोके पास चले। गाँवके पास आनेपर खब्चर आते मित्र गिये। एक खब्चरपर में चढ़ा और एकपर सुमित प्रश्न। हमारे खब्चरोके सुँहमें लगाम न थी, इसलिए हम खब्चरोंके कावूमें थे, खब्चर हमारे कावूमें नहीं थे। हमारा रास्ता ब्रह्मपुत्रके कछारका छोड़कर दाहिनी ओरसे था। थोड़ा आगे चलनेपर जहाँ तहाँ बलू भी दूर तक मिलने लगी। कहीं-कही उसीमें दुशकी तरह घास उगी हुई थी। मामूली ढालू चढाई चढ़कर, दोपहरके पूर्व हो हम एक जोत के। पारकर गये। उतराई भी हल्की यी। पहाइ यहाँ भी सब नक्षे थे। यहाँ दाहिने और वायें कुछ दूर पर्वत शिखरपर दो गुम्बाओंका ध्यसावेप देखा। कई हाथ अची दीवारे अब भी खड़ी थी। बायें ध्वसाशेपके बहुत नीचे एक नयी गुम्बा दिखाई पड़ी। उसी पर्वतके अधोभागमे बुछ विशाल हरे हरे वृद्ध भी दिखाई पड़ी। उसी पर्वतके आधोभागमे बुछ विशाल हरे हरे वृद्ध भी दिखाई पड़े, वृद्ध शखरोट या वीरीके जान पड रहे थे।

उस दिन दो बजे तक हम चलते ही गये। उस वक्त हम कुछ चढाई चढकर एक गांवमें पहुँचे। वहा खन्चरांके सामने भूसा डाल दिया गया श्रीर हम चाय पीने लगे। योड़ी देर बाद फिर खन्चर कसे गये श्रीर खाना हुए। गांवसे ही चढाई थी। एक छोटी-सी धार श्रा रही थी, जिसके खेतोंकी खिंचाई हो रही थी। घएटे भरकी चढाई-के दाद एम जीतके ऊपर पहुँच गये। यह जीत चौरस नहीं है, रीढकी

मौति त्राड़े पत्थरोंकी है। उतराईमें हम कुछ दूरतक उतरकर पैदल चले । यहा एक प्रकारके काले रङ्गके पत्थर बहुत देखनेमें आये । इन परपरोंके समीप श्रकसर सानेकी खाने मिलती हैं। वहुत देरकी उतराईके बाद इमें पत्थरोंकी मोटी दीवारोंवाला एक छोटा-सा किला मिला। इसे किला न कहकर फ़ौजी चौकी कहना चाहिए। श्राजकल उजाड़ है, किन्तु इमारत पुरानी नहीं मालूम होती। जोतकी स्रोर मुँ ह करके छोटी तोपोंके रखनेके सूराख भी हैं। कुछ श्रीर उतरनेपर पड़ाव करनेके लिए इम जलधाराका छोड़कर वायीं श्रोरकी छोटी पहाड़ीपर चले श्रीर योड़ा श्रीर श्रागे बढकर एक नालेको पार हो च्या-ग्रह-चारो गाँवमें पहुँचे। गाँवमें पाँच छु. घर हैं। एक श्रव्छा वड़ा किसी धनीका घर है श्रीर वाकी बहुत छोटे-छोटे। सुमित पत्र श्रीर में एक बुढ़ियाके घरमें चले गये, श्रीर खच्चर वालोंने खिलियानमें लोहेके खूँ टे गाड़ उनमें वड़ी रस्सी बाँधकर, उसमें बँधी छोटी रस्सीसे खच्चरोंके पैर पातिसे बाँध दिये । खच्चरोंका बोक उतार लिया गया। चोड़ा भूसा खा लेनेपर उनकी काठी भी हटा ली गयी। शामको खोल-कर श्रीर ले जाकर उन्हें पानी पिलाया, फिर दानेका तोवड़ा मुहमें वाँघ दिया। दाना यहाँ भ्राधिकतर दली हुई हरी मटर या वकलेका देते हैं। हमलोगोंको बुढियाने बिछानेके लिए गद्दा दे दिया; रातके। चीनेके लिए धुक-पा पका दिया।

सवेरे चलते समय हमने एक रह्या न छड़ (= व स करनेका हनाम) दिया श्लोर खन्चरोंके पास चले श्लाये। थोड़ी देरमें खन्चर कसकर तैयार हो गये श्लोर हम रवाना हुए। उतराई बहुत दूर तक है। जगह-जगह चमकते काले पत्थरोंकी भरमार थी। श्लपने लोहेके घएटोंसे दूनको गुँ जाते हुए हमारे खन्चर जल्दी जल्दी उतरते जा रहे थे। दस-यारह बजे तक हम उतराई उतर चुके थे। दाहिनी श्लोर एक लाल रह्मकी गुम्चा दिखलाई पड़ी। वहाँ उतरते ही एक नदी पड़ी। नदी पार हो, दहिने किनारेसे हम नदीके अवरकी श्लोर चले। श्लगले

गाविमें चाय पानीके लिए उतर गये । वहासे फिर हमने इस नदीको छोड़ दिया, श्रीर बहुत मामूली चढ़ाई चढ़कर दूर तक चौरस चले गये श्रीर लापर चलने लगे। इसकी मिट्टी बड़ी चिकनी श्रीर पीलापन लिये हुए है। यदि पानी हो तो यहा खेती अच्छी हो एकतो है। श्रागे चलकर कुछ खेत बोये हुए थे, किन्तु उन्हें बर्षापर ही स्त्रवलम्बित होना होगा। बहुत दूर तक इस प्रकार चलते उतरते हम शब्-की नदीके किनारेके बड़े गाँवमें पहुँचे। गाँवमें कई अच्छे अच्छे चर तथा सफेदा श्रौर वारीके व गृथे। नहरके पानीको भी इफात थी। यहाँ नदीपर बहुत मारी पत्थरका पुल है। बत्थर किना चूनेके जमाये गये हैं, वीच-बीचमें कहीं कहीं लकड़ी इस्तेमाल हुई है। खम्भोंकी रत्ताके लिए धार वाला चबूतरा वना हुन्ना है। यह नदी ल्हासाके पास वाली नदीके वरावर है। इस नदीका कछार भी त्रागे बहुत चौड़ा है, किन्तु सभी नदीके पाटके सम-तल नहीं है। इम नदीका दायें रखते चले। थाड़ी देरमें नदी हमसे बहुत दूर हो गई। चार वजेके करीब हमने-चोड गाँवमें पहुंचे।इन गाँगोंमें खच्चरों श्रीर गदहोके ठहरनेके लिए व ड़े बने हुए हैं। भूसा बेचने तथा चाय श्रादि पकानेसे घरवालोंको पैसा मिलता है, इसलिए वे लच्चर वालोंकी श्रावभगत करते हैं। इस दोनोंके लिए घरमें एक कोठरी मिल गई। श्राज भी यात्रा बड़ी लम्बी हुई थी, खच्चरपर चढ़े-चढ़े पैर दर्दकर रहा था। मैं तो जाकर विछीना विछा लेट रहा। सुमित प्रज्ञने मुक्ते दा-चार नात सुना चाय तैयारकी। शुक्षा पकानेमें भी उन्होने दो-चार वातें सुनायीं। उनमें यही तो एक दे, व या, पर मैं चुप रहा।

२६ जून ो त्राठ या नौ बजे हम ने चोड्से चले। रास्ता वरावरका या। दस वजेके करीव हम लापर पहुंच गये। इसमें चढाई कुछ भी नहीं है, इसलिए इस ट-लाको ला कहना हा अनुचित हैं। हाँ, चोरका भय इस लापर रहता है। लासे उतरनेपर मामूनो सी उतराई थोड़ी दूर तक रहो; फिर मामूली ढलुआँ जमीन आर दून बहुत हो विस्तृत। दारह वजेके वाद हम नार्-थड़ पहुँचे। यहाँ कज़ूर-तज़्रका विशाल छापालाना है। इसका वर्णन मुक्ते आगो करना है, इसलिए यहाँ छोड़ता हूँ। नार्-थड़में जरासा उत्तरकर इमने चाय पी और फिर आगे चले। दो वजेके बाद हमने पहाड़के चरणपर टशी-ल्हुन्योकाः मठ देखा। यही दशी-लामाका मठ है।

#### I ३, शीगचीं

देखते ही वन लोग खच्चरोंसे उतर गये। दूर तक जपर नीचे बने हुए इन घरोंकी छुतोंके वीचमें, मन्दिरोंकी सुनहली चीनी ढङ्ककी छुत वहुत ही सुन्दर मालूम हो रही थी। मठके सबसे नीचे भागसे लगा हुआ टशी-कानाका वर्गाया है । इसीकी चहार-दीवारीके किनारेसे हम लोग टशी-ल्हुन्योके दरवाजेके सामने आये। यहाँ छोटी कियारियों और गमलोंमें मूली तथा दूसरे प्रकारके साग लगे हुए ये। टशी-ल्हुन्पो मठसे शीयचीका कस्वा कुछ सौ गजपर है। सबसे पहले पुरनि चीनी किलेकी मिहीकी नङ्की दीवारें हैं, वग्लमें लम्बी मिण्यों हैं। पत्यरोंपर मन्त्र तथा देवमूर्तियाँ खुदवाकर मोटी दीवारोंपर रख देते हैं। इन्हं माणी कहा जाता है। अवलोकितेरवरका सर्व-प्रधान मन्त्र ओ मिण पद्में हुँ है, इसी के माणी शब्दके कारण जप-यन्त्र ऋौर इस मन्त्रका नाम माणी पड़ गया है। माणीका दाहिने रखकर हम शीगचीमें पहुँचे। खन्चर वालोंने पडावपर जाकर इमारा सामान हमें दे दिया। स्यान दू ढ़नेके लिए पहले सुमति-प्रजे श्रपने एक परिचितके घर गये, किन्तु श्रावाज देनेपर भी वहासे कोई न निकला । फिर कई जगह रहनेके लिए स्थान माँगा,लेकिन भिखनकों जर्बा स्र्त वालोंको स्थान कौन दे १ अन्तमें हम एक सरायमे गये। वहाँ युड़ी मुङ्किलसे ब्रादमी पीछे एक टक्का रोजाना माहेपर वरामदेमें जगह मिली और रातकी वहीं विश्राम किया।

इन रातको भी सुमति-प्रज्ञने खुलकर बृद्कियोंका प्रयोग किया। मैने विचारा कि अब इनके साथ चलना मुश्किल है। आदत इनकी खूट नहीं सकती, मैं जवाब तो नहीं दे सकता, किन्तु अपनी आन्तिक शान्तिको अट्ट भी रख नहीं सकता। सबेरा होते ही समान वहीं रख दिया और मैं किसी नेपालीका घर दूँ ढने निकला। नेपानमें ही एक सज्जनने दो-भाई नेपालियोकी शीगचींकी दूकानका पता बतलाया था। मुक्ते नाम तो याद नहीं था, किन्तु एक नेपाली सज्जनसे मैंने दो-भाई सौदागरोंका पता पूछा। शीगचींमें बीस-वाइस ही नेपाली दूकानें है, उनमे भी वड़ी कोठियाँ चार पाव ही हैं। मुक्ते उन्होंने नाम और स्थान बतला दिया। मैं वहाँ पहुंचा। सात बजे दिनको भी साहु अभी सो रहे थे। निकलकर बातचीत की। उन्होंने बड़े प्रेमसे स्वागत किया और अपने आदमीको मेरे साथ सामान लेनेके लिए भेज दिया। मैंने आकर सरायमें दोनों आदमियोंका माझा दे दिया, और सुमति प्रक्तके लिए अपना पता देकर कोठीमें चला आया। गर्म पानी और साबुनसे मुँह-हाथ धोया। तब तक चाय मास तैयार हो गर्या। सक्तू के साथ भोजनः किया।

भोजनोपरान्त श्री आनन्द तथा कुछ दुषरे मित्रोको पत्र लिखकर मेजनेके लिए उनके हाथमें दिया। साहुजीसे मैंने जल्दी अपने ल्हासा चलनेकी वात कही। उन्होंने आठ दस दिन विश्राम करनेको कहा। मैंने कहा—मुक्ते शीघ ल्हासा पहुंचना चाहिए; अभी मैं चोरीसे जा रहा हूँ; ऐसा न हो कि किसीको मालूम हो जाय, और मुक्ते यहाँसे ही लौट जाना पड़े, ल्हासा जाकर मैं दलाई-लामाको अपने आनेकी स्वना दे दूँ; पीछे किर कभी निश्चिन्त होकर आऊँगा। इसपर वे मुक्ते साथ ले खन्चरोंके रहनेकी जगहोपर चले। इन जगहोंमें कोई ल्हासा जाने वाला खचर न मिला। उन्तमें ल्हासे से आये खचरवालोंके ही पास गये। वे लोग नहीं मिले, लेकिन घरवालेसे उनको भेज देनेके लिए कहकर हम लौट आये। शीगचीं भोट देशमें ल्हासाके बाद दूसरी वड़ी बस्ती है। आबादी दस हज़ारसे ऊपर होगी। कोई-कोई मकान वहुत बड़े और सुन्दर हैं। रही नेपाली ज्यापारियोंकी बीत दुकाने हैं:

इक्ती ही मुसल्मानोंकी भी दूकानें हैं। दूकानें श्रिधिकतर सङ्क्षिर खुँलें मुँह न रखकर घरोमें रखी जाती हैं। बाहरकी तरफ रख होनेसे लूटबाटका डर रहता है। हर एक नेपाली कोठीमें कई फायरकी दो तीन विस्तीलें हैं। श्रात्म-रचाके लिए यह श्रानिवार्य हैं। मकानकी छुतांपर श्रावसर वड़े कुत्ते रखे जाते हैं, जिसमें चोर छुतके रास्ते न श्रा सकें। सवेरे नौ बजेसे ग्यारह बजे तक बड़ी माणीके पीछे हाट लगती है। इसमें साग, सब्जी, मक्खन, कपड़ा, बर्तन श्रादि सभी चीजें बिकती हैं। खरीदने वाले इन्हीं दो घएटांमें खरीद लेते हैं, नहीं तो फिर दूसरे दिनके लिए ठहरना होता है। हाटकी जगहसे पश्चिम तरफ पोतला के श्राकारका बना हुआ "जोड़ " है। यहाँकी सभी खियोंका शिरोभूषण विज्ञाकार होता है। इसके दोनों छोरोंपर नकलो वालोंकी वेणी लटकती है। है सिखतके अनुसार इसमें मूंगे और मोती भी लगे रहते हैं। पहले वहल भोटमें इमने यहाँ सुअरोंकी भरमार देखी।

पहली जुलाईको रामपुर-बुशहर (शिमला पहाड़) राज्यका एक तहण मेरे पास आया। आयु तेइस-चौविस वर्षकी है। उदू हिन्दी क्लूब बोल लेता है। घरपर स्कूलमें अपर प्राइमरी तक इसने उदू प्रदु थी। चार-पाँच वर्षसे यहाँ आकर मोटिया पढ़ रहा है। कुत्ती छोड़नेपर यहाँ आकर हिन्दी बोलनेका मौका मिला। उससे यह भी न्मालूम हुआ कि मेरा एक लदाखका परिचित युवक, जो घर और अपनी मुहरिरीकी अच्छो नौकरी छोड़कर घर्म सीखनेके लिए तिब्बत ज्याया था, दो वर्षमें धर्म सीख सिद्ध चन लहासाकी एक तहण य गिनीको लेकर इसी रास्तेसे कुछ दिन पूर्व लौटा है। रघुवरने (यही उस जुशहरी तहणका नाम है) उसे खोपड़ीमें छड पीते और लागोंका उड़ाख-सुख देखते देखा था। उसी समय खच्चरवाले भी आ गये। रशीगची से लहासाका आठ साङ् (पाँच रुपयेसे कुछ अधिक, भाड़ा-

१. ल्हासामें दलाई लामाका महल।

उन्होंने ग्याख्वी होकर बारह दिनमें ल्हासा पहुँचा देनेका कहा। सीधार जानेमें सात दिनमें पहुँचा जा सकता है। ग्याख्वीमें अप्रेज़ विश्विष्य दूत रहता है, इसलिए मैं उधरसे जाना खतरेसे खाली नहीं समभता था, लेकिन जल्दी जानेका दूसरा कोई उपाय न था, अौर मुभे अपने वेषपर भी अब पूरा विश्वास हो गया था।

दो जुलाईको दोपहर बाद बस्तीके वाहर नदी किनारे नाचका जल्सा था। सभी श्रेणीके लोग शराब श्रीर खाने-पीनेकी चीज़ें ले चन-ठनकर जा रहे थे। मोटिया लोग नाच-उत्सवके बड़े प्रेमी हैं। उस वक्त वेसव भूल जाते हैं। नाच क्रियोंका होता है, बाजा बजानेवाले पुरुष रहते हैं। यहाँ भी प्रायः सभी नेपालियोंने मोटिया स्त्रियाँ रख़ ली हैं। वे भी इस उत्सवमें जा रही थीं। शाम तक यह तमाशा होता रहा। फिर लोग श्रपने श्रपने घर जौटने लगे। तिव्वतमें चावल नही होता। तो भी नेपाली सौदागर कमसे कम रातका श्रवश्य चावल खाते हैं। मास तो तीनों वक्त खाते हैं। नरातका शराब पीना एक श्राम बात है।

तीन जुलाईका यहाँसे चलना निश्चय हुआ था। वहे त. के ही साहुके साथ में टशी-ल्हुष्यो गुम्बा (= मठ) देखने गया। टशी-ल्हुप्योमें वैसे तो वहुत देवालय हैं, लेकिन उनमें पाँच मुख्य हैं। इन पाँचांपर सुनहरी छते भी हैं। पहले हम मैत्रेयके मन्दिरमें गये। मैत्रं य आने वाले बुद्ध हैं। मैत्रेयकी प्रतिमा बड़ी विशाल है; कें। ठेगर से देखने से मृत्र अच्छी तरह दिखाई पड़ता है। मुख्य प्रतिमा मिट्टीकी है, किन्तु ऊपर से सोनेका पत्र चढाया हुआ है। यह देखने में बहुत शान्त और सुन्दर है। नाना वर्णकी रेशमी ध्वजायें बड़ी सुन्दर ता से लटकायी हुई हैं। प्रतिमा के सामने विशाल सोने चाँदी के बीक दीपक अखर जल रहे है। मूर्तिके आस पास और भी छोटी मूर्तियाँ है। इसी मन्दिर के वगलके कोठे में कई सी छोटी छोटी पीतलकी सुन्दर मूर्तियाँ सजी देखीं। इन मूर्तियों में भारतके बड़े वहे वौद्ध आचार्य मूर्तियाँ सजी देखीं। इन मूर्तियों में भारतके बड़े वहे वौद्ध आचार्य

न्त्रौर विद्ध मी हैं। श्रङ्गहीनके। साधु बनाना । वनयके नियमके विरुद्ध है, तो भी यहाँ मैंने काने श्रामणेरोंको देखा। एक जगह मोटिया भाषामें सूत्र गाये जा रहे थे। गानेकी लय नेपाली लोगोंके सूत्र-गायनसे बहुत मिलती थी। दूसरे मन्दिर भी बहुत ही सुन्दर श्रौर सेाना चाँदी श्रौर रलोंसे भरे हुए थे। श्राज जल्दी ही जाना था, श्रौर फिर एकशार मुक्ते टशील्टुन्पो श्राना ही था, इसलिए जल्दी-जल्दी देखकर हम लोट श्राये। श्रानेपर खन्चर वालोंको रास्तेमें पाया।

#### ४. ग्यांचीकी यात्रा

मोजन तैयार था, किन्तु जल्दीमें मैंने उसे भी न खाया। सामान लेकर खचरोके पास आया, और नौ बजेके करीब हम शीगचासे निकल पड़े। आज थोड़ी ही दूर जाना था। चारों ओर हरे हरेखेत थे जिनमें जगह-जगह नहरका पानी वह रहा था। खेत चरनेके डरसे खच्चरोंके सुँहमें लकड़ीका जाला लगा दिया गयाथा। जौ-गेहूँ की कोई-कोई बाल फूट गहीं थी। सरसोंके फूलोंसे तो सारा खेत पीला हो रहा था कहीं-कहीं लाल फूलोंबाले मटरके खेत भी थे। कुपक लोग कहीं खेतमें पानी दे रहे थे और कहीं घास निकाल रहे थे। यह खेत हमारे चारों ओर लगातार मीलों तक दिखाई पड़ते थे। गावोंके पास सफेद छाल तथा चड़े-यड़े हरे पत्तोंबाले सफेदेके दरख़तोंके छोटे-छोटे बाग दिखाई पड़ते थे। कटी बीरीके सिरपर पतले बेंतकी तरह लम्बी हालियों, पतली-लम्बी हरी पत्तियोंसे ढेंकी, किसी पशाचीके सिरके बाल-सी दिखाई पड़ते थे। उस वक्त में अपनेको माघमें युक्त-प्रान्तके किसी गाँवमें लाता हुआ समस रहा था। घएटेके भीतर ही हम तुरिंद् गावमें पहुंच गये। आज यहीं रहना था।

हमारे तीन खच्चर वालोंमें एक सर्दार था। उसके पास खच्चर न्भी ऋधिक थे। वह थोड़ा लिखना-पहना भी जानता था। ऋपने ऊँचे ्यान्दानको जतलानेके लिए उसने बाये कानमें फ़ीरोज़ा-जटित दो-ढाई तोले सोनेकी वाली पहन ली थी; हाथके बाये श्रॅग्ठेमें श्रङ्गल भर चौड़ी हरे पत्थरकी मुँदरी पहन रखी थी। वाकी दोके एक-एक कानमें पाँच-पाच छः छःतोले चौदीकी फीरोजा-जटित ऋँगूठी-नुमा वालिया पड़ी थीं। सिरपर पुरानी फेल्टकी अडम्रेजी टोपी तो तिव्यतमें आम चीज़ है ही। राच्चराको उन्होंने दर्वाजेके बाहर श्रांगनमें वॉध दिया श्रौर चारा डाल देनेके दाद, इम रईसके घरमें चले गये। उनके वाये कानमें क़ीरोजा श्रीर मूगे मोतीकी नुकीली लम्बी सुनहली पेसलसी लटक रही थी, जो वतला रही थी कि वह मोट-सर्कारके कोई ऋधिकारी हैं। जाते ही साथियों ने जीम निकाल दाहिने हाथमें टोपी ले उसे दो-तीन बार नीचे ऊपर किया। इस प्रकार खलामी देनेके बाद सब लोग बिछे गह पर बैठ गये। यद्यपि मेरी पोशाक भिखमङ्गोकी थी,तो भी नेपाली साहका मेरे प्रति विशेष सम्मान देखकर खन्वरवाले कुछ लिहाज करते वे। मैं भी भिलमङ्गोंका कपड़ा पहननेपर भी ग्रानेक बार ग्रापनेको भिखमङ्गा सममता भूल जाता था। मेरे लिए विशेष त्रासन दिया गया और चाय पीनेके लिए चीनी मिहीका प्याला लाकर रखा गया। उन लोगों हे लिए सूना मात जीर छड़का वर्तन लाया गया। सर्दार लुइ नहीं पीता था, उसने तो चाय पी और बाकी दोलुड पीने लगे। बीच बीचमें वे खच्चरोंको देख आते थे, नहीं तो रईसकी नौकराना तींवे पीतलके छड़ दानमें शराय उडेलनेके लिए खडी ही रहती थी। वे लोग पीते जाते थे छोर रईस साहव और उडेलवाते जाते थे। शाम तक वे तग आकर पीते ही रहे। आँखे उनकी लाल हो गयी थीं। पेटमें जगह न थी इपलिए वे वार-वार टोपी उतार छौर जीभ निकाल कर सलाम करते ये: लेकिन ग्रीर दो' लगा ही रहा। स्थांस्तके -साथ उनकी छुड़् भी वन्द हुई।

मोटिया लोगोंमें कलाकी ग्रोर चिच सार्वननीन है। इस घरमें भी प्रीवारपर नुन्दर हाशिया, उसके ऊपर लाल-हरे रहामें सुन्दर फालर साहेब देर तक "मेरे जन्म-स्थान" लदाखके बारेमें बहुत कुछ पूछते रहे, फिर कुछ धर्म-चर्चा भी हुई। बड़ी रातका मण्डली सोनेके लिए बख़िस्त हुई। उस वक्त रईसके दोनो लड़के चुक्टू (थुलमे) के बोरेमें पड़े खराटे ले रहे थे। मंटमें स्त्री पुरुष सभी नक्क सोते हैं। यदि पित अकेला एक ही भाई है तो प्रायः चुक्टूके बोरेमें दोनों साथ सोते हैं। इसमें वहाँ कोई सक्कोच नहीं माना जाता। इस प्रकार सोते माता-पिताका लड़के लड़की चाय आदि भी दे आते हैं। लड़ केका यदि बहु हुई तो वह पित-पत्नी भी एक ओर उसी प्रकार वे-तकल्लुफ़ी-से सा रहते हैं। यदि पित कई भाई हैं, तो एक लिहाफके अन्दर प्रायः सभी अपनी अकेली भार्याका बीचमे करके सो रहते हैं।

४ जुलाईका ला पीकर दस बजे इम लोग तुरिंड से रवाना हुए। खेतोंके रास्तेसे दा बजेके वरीब इम जुग्या गावमें पहुँचे। जुग्याके बहुत पहले ही रास्ता एक गहरी पतलीसी नहरमेसे था। खच्चर कम-वस्त कभी ठीकसे चलना पसन्द नहीं करते। एक बुड्ढा खच्चर खेतकी ऊंची मेंडके ऊपर चढ़ गया पीछे मारके डरसे नहरमें गड़िकी जगह कूरा, श्रीर चावलके बोभके साथ बैठ गया। पहली बार तो उसका मुँह भी नीचेका हो गया। मैंने ते। समभा मरा, किन्तु खच्चर-वालोंने भट उसका मुँह उपरकर चावलके येलेकी रस्सी खोल दी। चावल भीग गया। ऐसे तो हर एक चावलके बोरेपर लाहकी मुहर लगी रहती है। लेकिन यदि मुहर टूटनेके डरसे चावल खेालकर न सुखाया जाता, तो ल्हासा पहुँचते-पहुँचते जाने लायक न रहता। जुग्यामें उन्होंने चावलवे। निकालकर कम्बलपर फैला दिया। मज़दूरीमें उन्होंने दो-तीन दिनके थुक्पा लायक चावल निकाल लिये। शीगचीं-से ही इम ब्रह्म पुत्रकी दून छोड़कर ग्यांचीसे श्राने वाली नदीकी दून

१. बालों वाले मुलायम कम्बलको कुमाऊँ गढ़वालमें शुलमा श्रीट काँगड़ा-क्नौरमें गुदमा कहते हैं।

वहाँ होने वालीनाटक लोलाका भी देखना था। पा-चामें जिसकी गोशालामें हम उतरे, वह इस इलाकेका बड़ा जागीरदार है। यद्यपि उसके मकानके मीतर मैं नहीं गया, तो भी वाहरसे देखनेसे वडा सुन्दर मालूम होता था।

### I ५. भोटिया नाटक

चाय पीनेके बाद हम लीला देखनेके लिए गये। यह गाँवसे उत्तर-पिच्छम प्रायः एक मीलपर नदीके कछारमें हो रही थी। इस लीलाका यहाँ अची-ल्हामो (स्त्री-देवी)की ।तेमू (=लीला) कहते है। इसे भोटिया वार्मिक नाटक समभना चाहिए। इमारे साथ दो बडे क़ुत्ते थे। उन्हें दर्वाज़ेपर वीधकर, तथा दर्वाज़ेमें ताला लगा-कर, हम तमाशा देखनेका चले। लीलाकी जगह हरी घासपर थी। पासमे ही भोटिया ववूलका जङ्गल था। लीला पा-चाके जागीरदार ही प्रतिवर्ष अपने लर्चसे कराते हैं। इसमें नाटक-मग्डल के भिन्न-पात्रों-को ही खाना पीना तथा पारितोषिक हीं नहीं देना पड़ता विलक त्रागन्तुक सम्भ्रान्त व्यक्तियोंके लिए भी भोजन-छादनका इन्तजाम करना पडता है। नाटकके लिए श्रव्छा वडा चौकेर शामियाना लडा था। दूर-दूर तक चारों स्रोर तरह-तरहके शामियाने खड़े थे, जिसमें दूरके तमाशा देखनेवाले लोग ठहरे हुए थे । जगह-जगह लोगोंके सवारीके घोडे मा बंबे हुए थे। रङ्ग-मूमिसे दिल्ला छोटी छोटी सुन्दर छे।लदारियोंन सम्भ्रान्त स्त्री-पुरुष बैठे हुए थे।पूर्व दिशामें भी धूमें कुछ फर्श विछे हुए थे। वाकी सव तरफ लोग श्रपना फर्श विद्याकर बैठे हुए थे। दर्शकों में स्त्रियोकी संख्या काफ़ी थ। । पा-चाके जगीरदारने हमारे साथीका देखते ही, त्रादमी भिजवाकर, पूर्व-दिशाके फ्रांपर वैठाया। तमाशा देखते हुए लोग चाय ऋौर छड्का भी दान-श्रादानकर रहे थे। इस लोगोंके लिए भी चाय शायी मैने श्राप्ते चारोमेंसे श्राप्ता लकड़ीका प्याला

वैद्य और एक मन्त्र-विशारदका था। कुछ अश्लील अंश तो था किन्छ लोग देलकर हँस-हँसकर लाट जाते थे। पात्र सभी प्रायः देवताओं के थे। उनके नाट्यमें ही शराबका पीना भी आता था। चांदीकी शराब-दानियोंमें शराब लिये राज परिचारक के वेशमें सुसज्जित स्त्री पुरुष एक जगह खड़े थे। दे। बजेके करीब प्रतिष्ठित व्यक्तियोंमें खाना बांटा जाने लगा। खानेमें मांसके साथ अएडेकी सेवइयाँ थीं। क्या मास था से। निश्चय न होनेसे मैंने तो नहीं लिया। नकड़ीकी चौकोर किश्तयोंमें चीनी प्यालोंमें खाद्य, चीनी लेगोंके खानेकी लकड़ी के सा वितरण किया जाता था। चीनियोंसे बहुत धना सम्बन्ध रहनेके कारण, मे।टिया लेगोने खाने-पीनेकी कितनी हो रीतियाँ चीनियोंसे सीख ली हैं।

चार बजे हम तमाशा देखकर लौटे। यहाँ मुक्ते देखकर एक मोटियाको मैंने " भारतीय है" कहते सुना। इसलिए मैं कुछ श इत साथ हो गया, यद्यपि ऐसी शङ्काकी त्रावश्यकता न थी। ग्यांची करीब होनेसे यहाँ कोई-कोई भारतीय सिपाहियोंका देखे हुए हैं, इसलिए वे सन्देह करते हैं; तो भी बुशहर-वासियों श्रीर भारतीयोंकी त्राकृतिके साहश्यसे उस ख्यालको हटाया जा सकता है।

दोनों कुत्ते श्रव मेरे पिनित हो गये थे। वड़े-बड़े कुत्तोंको देखकर मैं समझता था, मेंटिया लोग कुत्तोंको खूब खिलाते होंगे। लेकिन मैंने देखा कि डेढ़-दो सेर गर्म पानीमें सवेरे छुटांक डेढ छुटांक सत्तू डालकर पिला देते थे, श्रीर उतना ही शामका भी। यही बात सभा कुत्तोंकी है। तिसपर उन्हें दिन रात लोहेकी। जजीरमें बांधकर रखा जाता है। मैं दोवारा तमाशा देखने नहीं गया। दूसरे दिन में श्रकेला डेरेपर रह गया। मेरे पास सत्तू बहुत बंधा था, मैंने सत्तू गूधकर उन्हें खिलाना शुरू किया। एक-एक कुत्ते ने एक सेरसे कम

१. यूरोपियन लोग जैसे छुरो-काटेसे खाते हैं, वैसे ही चीनी लोग लकड़ीकी पेसिलोंसे ! हमारे आसाममें भी वही चीनी प्रथा है।

सत्तू न खाया होगा। मालूम होता है, प्रायः सभी मोटिया कुत्तीकी ऐसे ही भूखा रहना पड़ता है। हमारे साथके कुत्ते रास्ता चलते वर्क छेड़ दिये जाते थे, इसलिए रास्तेमें उन्हें कभी-कभी खरंगोरा या दूसरे छोटे जानवरका शिकार मिल जाता था। जिस जगह हम ठहरे थे वहा एक ग्रसाधारण डील-डीलके कुत्ते की भुस-भरी खाल छतसे लटक रही थी। कहीं-कहीं याक ( = चमरी ) या मालूकी भी ऐसी लटकती खाल मैंने देखी थी। लोग इसे भी यन्त्र-मन्त्रसा समभते हैं। भोटिया लेग श्रवसर श्रपने घरकी छतपर रातका खुला हुन्ना कुत्ता खोड़ रखते हैं। एक दिन मैं गलतीसे छतपर जाकर सा गया, उस वर्क मेरा एक साथी भी सा रहा था। सबेरे वह पहले ही उठकर चला श्राया। सोते श्रादमीका न पहचाननेसे कुत्ता कुछ नहीं वालता था, लेकिन मैं श्रव्ही तरह समभ रहा था कि उठते ही मुक्ते लड़ाई लेनी पड़ेगी। मैं श्रिक कितनी ही देर लेटा रहा। जह साथियों मेरे एक किसी कामके लिए उपर श्राया, तो उसके साथ नीचे उतरा 1

सुमति-प्रज्ञने एक दिन कहा था कि माटिया लोग जूँ भी लाते हैं। मैंने उसी समय इन्हीं खन्नर बालोंसे पूछा तो इनके सदिरने इन्कार कर दिया था। उस दिन सदिरकी रिश्तेदार एक धनी तक्या छी उनके डेरेपर आयी थी। माटिया लोग नहाते नहीं हैं, इसलिए जूँ पढ़ जाना स्वामाविक है। क्रियोंका छुपा ( = लग्बा किया ) जनी पष्टीका होता है और उमें बाँह नहीं होती। उसके नीचे क्रिया लाल पीले या किसी और रक्ष की लग्बी बाँहकी नाकट पहनती हैं। यह जाकट अपही या सूती कपडेकी होती है। छुपा टज़नों तक होता है, उसके भीतर कमरसे ऊपर जाकट होती है, और नीचे टज़नों तक सूती या अपहीकी धघरी होती है। भीतरके कपडे चूंकि शरीरके पास होते हैं, इसलिए जूँ एं इन्हींमें रहती हैं। उस दिन वह की अपनी जाकट निकालकर उसमेंसे चुन चुनकर, मस्रके बराबर काली काली जूं औंको खाने लगी। आगें एक आदमीसे पूछनेपर पता लगा कि

भू ए खानेमें खट्टी लगती हैं श्रीर जूँ खानेका रिवाज मे।टमें श्राम है। श्राठ जूलाईका सवेरे चाय-सत्तू खाकर हम लोग चले। गाँवसे वाहर निकलते ही एक खबरका खब्चरोंकी पिछली टाग पर बाधनेके हराडेके चार बन्धनोमेंसे एक टूट गया। खच्चरने कूद-कूदकर दूसरे बन्धनका भी तोड़ दिया और चावलका थैला लटककर पेटपर आ गया। अय मालूम हुआ कि खच्चर वाले क्यों लकड़ीकी दुम ची लगाते हैं। गाँवसे दक्खिन पहले हम खेतोसे बाहर श्राये। फिर पूर्वकी श्रोर मुड़े। यहा एक देवालय है।। इसकी वगलसे नहरके किनारे-किनारे हमारा रास्ता था। श्रागे श्रव इम खेतोसे वाहर बाहर पहाड़ के किनारे-किनारे अपरकी श्रोर चल रहे थे। चढ़ाई मालूम न होती थी। चार बजेके पूर्व ही हम स-चा गावमें पहुंचे। गाँवके पास ही पहाबकी जड़में नेशा नामक एक छोटा सा मठ है। कई दिन साथ रहनेसे श्रव खच्चरवालोंने कुछ छेड़-छाड़ शुरूकी। इचर-देनेकी-प्रवृत्तिको तो रोक लेता था, किन्तु मनपर उसका असर न होता हो ऐसी बात न थी। कहीं-कहीं मैं उनके आशयको भी नहीं समभता था कि कैसे रहनेसे वे खुश रहेंगे, श्रीर कही वे मुक्तसे न होने लायक कामकी त्राशा रखते थे। मै समभता था कि यदि मैं खच्चरोंकी पीठपर माल रखने उठानेमें मदद देता, तो वे अवश्य खुश रहते, किन्तु में उस समय उसके लायक अपने में शक्ति न देखता था। यह दोष उन्हीं का नहीं था किन्तु प्रायः सभी भोटिया ऐसे ही होते है। शामको उन लोगोंने कहा, कल सबेरे ही चलंगे, ग्याञ्चीमें चाय पीकर त्रागे चलकर ठहरें गे, ग्याञ्चीमे भूचा-चारा मह गा मिलता है।

नो जूलाईको स्योदयके जरा ही बाद हल स-चासे रवाना हुए। नहरें यहाँ श्रधिक श्रोर काफी पानी बहाने वाली थी। खेतोंकी हरि-यालींसे श्राख तृप्त हो रही थी। नदीकी धारके पास मादिया बबूलके जङ्गल थे। गाँवोंके मकान अच्छे दे। मजले थे। इनकी दीवारोंपरकी सफेद मिटी, छतपर लकड़ी वा करडेका काला हाशिया, लम्बी

अवजायें, श्रीर सरल रेखामें सभी दर्वांने तथा खिब्कियाँ दूरसे देखने-में बहुत सुन्दर मालूम हाती थीं। नहरें ऐसे ता मध्य माट देशमें सभी जगह हैं, किन्तु इधरकी श्रविक बाकायदा मालूम होती हैं। नहरे।के श्रन्तमें सत्त्र पीसनेकी पनचक्की। प्रायः सभी जगह देखनेमें स्राती है। गावमें भी पन वक्की मिली। यहा कई स्रर्य मन्त्रोंसे भरी एक विशाल माणी पानीके जोरसे चलती देखी। माणीके ऊपर -बाहर की स्रोर निकली एक लम्बी लकड़ी थी जा हर चक्करमें छतसे लटकते घएटेकी जीभपर टकशाती थी श्रौर इस प्रकार हर चक्करके समाप्त होनेपर घएटेकी एक श्रावाज होती था। मैं समभता हूँ, एक चक्करमें एक सेकएड भो न लगता था। इस प्रकार एक सेकरडमें एक खरव मन्त्रोंका जप ही जाता था। ये साधारण मन्त्र नहीं थे। भारतके उत्तमसे-उत्तम मन्त्रोंके भी करोड़ों जप उनके एक वारके उच्चारणको बराबरी नहीं कर सकते। किर श्रवश्य ही इस पुरायका, जा कि उस गावमें प्रति सेकएड उपार्जित किया जा रहा था, श्रद्धः -गणितको बढ़ीसे-बढ़ी राशिमें बतलाना श्रममन है। मैं साच रहा था, यदि इस सारे पुरायका माणी लगानेवाला व्यक्ति श्रपने ही लिए रखें, तो उसे एक सेकएडके पुरायका ही भागनेके लिए असड ्ल्य कल्पों तक इन्द्र श्रीर ब्रह्माके पदपर रहना हे।गा। फिर एक माल श्रीर देा मासके पुरायकी बात ही क्या ! लेकिन यह सुनकर ग्रितके चकरमें घूमते हुए मेरे दिमागका शान्ति मिली कि तिञ्चता लोग महायानके मानने वाले हाते हैं, और अपने अर्जित सभी पुरायका पूँजी वालोंकी तरह अपने लिए न रखकर प्राणिमात्रका प्रदान करते हैं। कौन कह सकता है कि घार पाप सङ्कटमें जिस भूमगइलके मनुष्योंको समुद्रके नर्भमें विलीन हो जाने तथा पृथ्वीके उदरमें समा जानेसे बचा रखनेमें तिव्यतकी यह इजारों मा। ए। यां कितना कामकर रही हैं ? काश ! यन्त्रवादी दुनिया भी इसके महत्वका समभती, अरेर अल्लाह; काइष्ट, राम, कृष्ण के लाख-दो-लाख नाम मशीनके

पहियोंमें श्रिक्कित कर रखती ! माहानम्य-साहित श्रीमद्भगवद्गीता ती घड़ीके पहियांपर श्रिक्कित करायी जा सकती है । श्रस्त ।

दस बजेके करीब इम ग्याञ्ची पहुँचे। काठमाएडव (नेपाल)के धर्ममान् साहुकी अपार धर्म श्रद्धाको तो मुक्ते एक लंदाखी मित्रते सिंहलमें ही लिख भेजा था। शीगचींमें किसीने मुक्ते बतलाया कि इस समय कुछ कालके लिए उनकी यहाँकी दूकान बन्द हा गई है। ग्याञ्चीमें उनकी दूकानका नाम ग्यो-लिड क्षोक्-पा है। अभी लहासा आठ-दस दिनमें पहुँचना था, इसलिए मैंने खच्चर वालोंसे कहा में ग्यो-लिङ छोक्-पामें दोपहरका ठहरकर कुछ खानेका सामान लेता हूँ, किर चलेगे। तिब्बतके कस्वों और शहरोंमें हर घरका अलग अलग नाम होता है, जो कि हमारे शहरोंके घरके नम्बर तथा मुहल्लेकी जगह काम आता है। ग्या-लिङ छोक् पा ऐसा ही नाम है। मेरे ठहर जानेवर थोड़ी देरमें खच्चर वालोंने आकर कहा—आज हम लोग ग्याञ्चीमें ही ठहरेंगे, कल चलेगे।

ग्याञ्ची लहासा और भारतके प्रधान रास्तेपर है, जो कि कलिम् पोड़ हो सिली-गोडीके स्टेशनपर ई० बी० रेलवेसे आ मिलता है। यहाँ भारत सरकारका "वृटिश वाणिज्य-दूत" तथा नेपाल-सरकारका वकील (= राजदूत)के साथ सहायक वाणिज्य दूत, डाक्टर, तथा एकाभ और अग्रेज अफ़सर रहते हैं। सौके करीब हिन्दुस्तानी पल्टन भी रहती है। ग्याञ्चीके विषयमें मुक्ते आगे लिखना ही है, इसलिए इस वक्त इतने हीपर सन्तोष करता हूँ।

#### ‡ ६. ल्हासा ।

रातको उस दिन कुछ वर्षा हुई; वह दूसरे दिन (१० जूलाई) दस बजे तक होती रहीं। ग्याञ्चीमें भी हाट सबेरे आठसे बारह बजे तक लगती है। मैंने रास्तेके लिए हरी मूली, चिउड़ा, चीनी, चावल, चाय और मिठाई ले ली थी। कुछ मीठे पराठे तथा उबला मौंस भी ले लिया था। पिच्छमकी पर्वत-श्रद्धलाकी एक बाँहीं ग्याञ्ची भैटानके ं वीवमें श्रा गई है, जिसके ग्रन्तिम सिरेपर ग्याखीका जोक् (=दुगें) है। इस वाहींके तीन तरफ ग्याखीका कत्वा वसा हुआ है। मुख्य वाजार वाँहीके दक्खिन तरफ बसा हुआ है जो कि बाँहीके घुमावपरके पर्वतपर बनी गुम्वाके दर्वाजेपर लम्बा चला गया है। ग्या-लिड्-छोक् त्या वाली सब्कपर माणीकी लग्वी दीवार है । दोपहरके बाद हम लाग विशिक्षी ही छोटी रीट पार हो दूसरी तरफ़की वस्तीमें श्राये। बस्तीसे वाहर निकलनेपर रास्तेमें कहीं कहीं पानी वह रहा था। गेहूँ स्रौर जोके पौधोंकी हरियाली पानीके धुल जानेसे ख्रीर भी निखर ख्राई यी। रास्तेमें चीनी सिपाहियोके रहनेकी कुछ दूटी-फूटी जगहें मिर्जी। यहाँ मैदान वहुत लम्बा-चौड़ा था, जिसमें दूर तक हरियाली दिखाई पड़ती थी। रास्तेसे पूर्व स्रोर वृटिश दूतावासकी मटमें ले रक्ककी दूरतक चली माई इमारत देखी । थाड़ा श्रीर श्रागे वढनेपर तारके लकड़ीके खम्में र्दिखाई पड़ने लगे । ग्याञ्ची तक ऋँग्रे जोंका तार ऋौर डाकखाना है। न्यहाँसे त्रागे तहासा तक मोट-सर्कारका तार है। ऐसे तो मोट सर्कार--का डाकलाना फरी-जोड्से आगे तक है। ग्याञ्चीसे एक मील दूर ज ते ही हमने भोटिया डाक ले जानेवाले दो डािकयाँको देखा। हाथमें घु थरू-बॅधा छोटा-सा भाला था, पीठपर पीले ऊनी कपडेमें वॅघी डाक थी। एक तो उनमेंसे ग्यारह-बारह वर्षका लड़का था। जहाँ -ग्याञ्ची तक अप्रें जी डाकके लिए दो घोडे रखने पक्ते हैं, वहाँ इधर न्दो छोटी-सी पोटली लिये हुए महज दो श्रादमी रहते हैं। इससे ही मालूम हो रहा था कि भोटिया डाकमें लोगोंका कितना विश्वास है। श्रिंग जी डाकमें यदावि इचर बीमा नहीं लिया जाता, तो भी नेपाली सौदागर बड़े-बड़े मूल्यवान् पदार्थ डाकसे मेजते श्रीर मॅगाते हैं, किन्तु भोटिया डाकमें (बीमा होनेपर भी) वे वहुत ही कम अपने पार्सलोंकों उनकी मार्फ्त ग्याञ्ची मेजते हैं।

घ०टे मर चलनेके बाद फिर वर्षा शुरू हुई। उस समय मालूम द्भुश्रा कि हमारे साथका एक कुत्ता ग्याञ्चीमें ही भूल गया। कुत्ते वाला उसे लानेके लिए ग्याझी लौटा ख्रीर हम ख्रागे वहे। गाँव ख्रीर खेत रास्तेके श्रगल-वगल कई जगह दिखाई पडे। गाँवोंके पास वीरा (= कश्मीरी बीरी) ख्रौर सफेदाके दरख्त हर जगह ही थे। इमें रास्ते में एक पहाड़ी बाँही मिली। इसमें कोई वैसी चढ़ाई न थी। लेकिन उसके पार वाला फ़ौजी मोर्चा वतला रहा था कि यह भी पहले सामरिक महत्वका स्थान रह चुका है। बाँहो पार करनेपर कचा किला-सा मिला। ग्रंब इसकी कुछ हाथ ऊँची मिट्टीकी दीवारें भर रह गई हैं। यहाँसे कुछ देर हम पूर्व-उत्तरकी छोर चले और थोड़ी ही देरमें दि-की-ठो-मो पहुँच गये। यहाँ एक धनो गृहस्थका घर है। हमारे साथी माल ढोनेके कामके साथ साथ चिही-पत्री ले जानेका काम भी करते थे। डाकके न रहनेके जुमानेमें हमारे देशमें भी वनजारे व्यापारो ऐसा किया करते थे। घरके बाहर खलिहानका बड़ा ऋहाता था। ह्मारे स्वागतके लिए एक वड़ा काला कुता श्राया। भोटिया लोग ऐसे कुचोंकी पर्वा नहीं किया करते। मैंने भी खच्चरोंके रोकने श्रीर माल उतारनेमें मदद दो । बूँदे पड़ रही थी। इसलिए छोलदारी खड़ी की गई। खूटोंकी रस्सीके छह।रे खन्चरोंको वाँच दिया गया श्रीर भूसा लाकर उनके सामने डाल दिया गया। खच्चरोसे निवृत्त हो सर्दारके साथ में रईसके घरमें गया। एक भयद्वर कुत्ता वडे खू देमें मोटी जजीरके सहारे यंवा हुन्ना था। हमें देखते ही "हौ" "हौ 'कर पिजरेके शेरकी तरह चक्कर काउने लगा। द्वारके भीतर सीटीपर चढ़नेकी जगह वैसा ही एक दूसरा कुत्ता बधा हुआ था । ये दोनों ही कुत्ते डील-हीलमें श्रमाधारण थे। मेड़िया इनके सामने कुछ न था। मैंने समभा था, इनका मूल्य बहुत हागा, किन्तु पूछनेपर मालूम हुआ, दस पन्द्रह क्ययेमें इनके बच्चोंकी जोड़ी मिल सकती है। घरका लड़का कुत्ते की दबाकर बैठ गया श्रीर इम की ठेपर गये। जाकर रसे ईके घरमें गहें पर बैठे, सत्तू श्रीर चाय श्राई । मैने थोड़ी छाछ भी पी । यहाँ भी गृहपतिने लदालकी वातचीत पूछी। उस समय कुछ भिच्न भी गृह-स्वामीके

मङ्गलार्थ पूजा-पाठ करनेके लिए श्राये हुए थे। उन्होंने भी 'लदाखी भिच् ेका हाल पूछा । वहाँसे फिर लौटकर में डेरेमें आ गया । कुछ देर वाद हमारा साधी भी कुत्ता लेकर चला श्राया । घरसे उत्तर तरफ़ लगी हुई ही नदीकी धार है; जिसके दूसरी तरफ खेतीके लायक वहुतः सी जमीन पड़ी हुई है। घरसे दिल्ला-पश्चिम एक रत्प है। सन्ध्या कालमें वृद्ध रह-पति माला और माए। हायने सिए उस स्त्पकी परिक्रमा करने लगे। धीरे-धीरे सन्ध्या हो गई। मेरे खाथी तो घरमें चले गये, मै श्रकेला हेरेमें रह गया। उस समय श्रारमान वादलीसे र्षिरा था, बूँदें टप्-टप् पड़ रही थीं । रह-रहकर विजली चमक उठती थी। अवेले डेरेमें वेटा में सोच रहा या-चलो ग्याझीसे भी पार हो गया, अत लहासा पहुँचनेमें सिफ़ कुछ दिनों भी ही देशी है यात्राका विचारकर नेपाल तक जिसे लोग वड़ा भयावना वतलाते थे, मुफ्ते तो उसमें वैसी कुछ भी कठिनाई न पड़ी, थोड़े हो दिनोंमें रहस्योंसे भरी ल्हाना नगरीमें भी में इसी प्रकार पहुँच जाऊगा और तव कहूँगा कि भूठ ही लोग इस यात्राका इतना भयानक कहा करते हैं। समय बीत जाने पर मनुष्य ऐसा ही सौचा करता है। जब मै इस प्रकार अपने विचारोंमे तल्लीन था, उसी समय वह खुला कुता मेरे पास स्नाकर भूं कने लगा । मेरी विचार-श्रृङ्खला टूट गई श्रीर में डराडा समालकर वैठ गया। वह दूरसे ही कुछ देर तक भूंकता रहा और फिर चला गया। कुछ रात त्रौर जानेपर मेरे साथी का की छड़्पीकर लौट श्राये श्रीर रातको छोलदारीके नीचे सब लोग सो रहे।

#### पाँचवी मंजिल

# अतीत और वर्तमान तिब्बतको काँकी

## 🛊 १. तिब्बत और भारतका सम्बन्ध

तिब्बत ऐसा श्रल्पज्ञात ससारमें कोई दूसरा देश नहीं। कहनेकी तो यह भारतकी उत्तरी सीमापर है, किन्तु लोगोंका, साधारण नहीं शिक्तितोंको भी, इसके विषयमें बहुत कम ज्ञान है मैंने श्रमने एक मित्रको पुस्तक लिखनेके लिए कुछ का गज डाकसे मेजनेके लिए लिखा था। उन्होंने पूछा कि डाककी श्रपेत्ञा रेलसे किफायत होगी, स्टेशनका पता दें । तिब्बनकी वास्तिक स्थितिकी ज नकारीका ऐसा ही हाल है। हमारे लोगोंको यह मालूम नहीं कि हम हिमालयकी तलौटीके श्रान्तम रेलवे स्टेशनोंसे चजकर वीस-बीस हजार फुट ऊँची जोतोंको पारकर एक महीनेमें ल्हासा पहुँच सकते हैं, यदि ब्रिटिश श्रीर भोट सरकारकी श्रमुमित हो। किलम्बोडसे प्रायः दो तिहाई रास्ता खतमकर लोनेपर ग्याञ्ची मिलता है। ब्रिटिश राज्यका प्रतिनिधि यहीं रहता है। श्रीर यहाँ श्रगरेजी डाकखाना है, जिसका सम्बन्ध भारतीय डाकविमासे है, श्रीर जहाँ मारतीय डाक-दरपर चिटी-पार्सक जा-श्रा सकते हैं। तार भी ल्हासा तक भारतीय ही दरपर पहुँच सकता है।

तिन्दतके सभ्य ससारसे पूर्ण-स्त्यसे अपिरिचित होनेका एक कारण इसको दुर्गमता भी है। दिच्चिण श्रीर पिश्वम श्रोर वह हिमालयकी पर्वतमालासे घिरा है। इसी प्रकार ल्हासासे सौ मील दूरीपर जो विशान मरुभूमि फैली हुई है वह इसको उत्तर श्रोरसे दुर्गम वनाये

१ कमसे कम इस उदाहरणामें तो तिन्वतका दोष नहीं, लेखकके मित्रका है, या हमारे ऐंग्लो-इण्डियन शिल्णालयोंकी शिल्लाका ।

हुए हैं। संसारका यह सर्वोच्च पठार है। इसका श्रिषकाश समुद्रकी सतहसे १६,५०० फुट ऊंचा है। यहाँ ८ महीने वर्फ जमीनपर जमी रहती है। भारतसे श्रानेवाले लोग दार्जिलिङ्ग या क। श्मीरके मार्गसे यहाँ श्राते हैं। लहास को दार्जिलिङ्ग सार्ग गया है। वह वहाँ से द६० मील दूर है।

तिव्यत वड़ा देश है। यह नाममात्रको चीन-साम्राज्यके श्रन्तर्गत है। यहाँके निवासी बौद्ध-धर्मावलम्बी हैं। परन्तु साम जिक श्राह्रि बातोंमें एक प्रान्तके निवासी दूधरे प्रान्तके निवासियोंसे मेल नहीं खाते हैं। तथापि यहाँ धर्मको बड़ी प्रधानता प्राप्त है। यहाँके शासक दलाई लामा बुद्ध भगवान्के श्रवतार माने जाते हैं। लोगोंका विश्वास है कि जब नया श्रादमी दलाई लामाकी गद्दीपर बैठता है तब उसमें बुद्ध भगवानकी श्रात्माका श्राविमांव होता है। फलतः सारे देशमें जगह-जगह बौद्ध मठ पाये जाते हैं। लहासामें तीन ऐसे मठ हैं जिनमें कोई चार पांच हजार भिन्नु क निवास करते होंगे। उनके सिवा श्रीर जो भठ हैं उनमें भी सैकड़ोंकी संख्यामें भिन्न क रहते हैं।

देशकी प्राकृतिक अवस्था के कारण तिन्वतियों का देश दूसरे देशों से अलग पड़ गया है। इस परिस्थितिका वहाँ के निवासियों पर जो प्रभाव पड़ा है, उससे वे स्वय एकान्तिय हो। गये हैं। तिन्वती लोग शान्त और शिष्ट होते हैं। वे अपने रङ्गमें रगे हते हैं। विदेशियों का सम्पर्क अन्छा नहीं समस्ति। अपने पुराने धर्मपर तो उनकी अगाध अदा है ही, साथ ही पुराने ढङ्गसे खेती-वारी तथा जरूरत मरका रोजी- धन्या करके वे सन्तोषके साथ जीवन विता देना हो अपने जीवनका लक्ष्य समस्ति हैं। इस २०वीं सदीको सम्यतासे वे बहुत ही िक सकते हैं। यही कारण है कि वे विदेशियों को अपने देश में घुसने नहीं देते हैं। तो भी अतिथि सत्कारमें वे अद्वितीय हैं।

ि विन्दती लोग चाय बहुत पीते हैं। नाचने गानेका भी उन्हें बड़ा शीक देाता है। पुरुष ऋषिक नाचते हैं, स्त्रियोंमें उसका उतना प्रचार नहीं है। यहाँकी स्त्रियों में भारतकी तरह पर्देका रवाज नहीं है। वे रोज़ी-घन्धे करके धनोपार्जन भी करती हैं।

तिन्वत — विशेषकर ल्हासाकी तरफ वाले प्रदेश — में पहुँचना कितना कठिन है, यह जिन्होंने तिन्वत-यात्रा-सम्बन्धी पुस्तकोंका देखा है वे भन्नी प्रकार जानते हैं। इसका अनुमान इसीसे हो सकता है कि भारत-सोमाका फागुन सुदी ६का छोड़कर आषाढ़ सुदी त्रयोदशीका में ल्हासा पहुँच सका।

मेरी यह यात्रा भूगोल-सम्बन्धी श्रम्बेषण या मनोरज्जनके लिए नहीं हुई है, बल्कि यह यहाँके साहित्यके ऋच्छे प्रकार ऋध्ययन तथा उससे भारतीय एवं बौद्ध-धर्म-सम्बन्धी ऐतिहासिक तथा धार्मिक सामग्री एकत्र करनेके लिए हुई है। इतिहास-प्रेमी जानते हैं कि सातवी शताब्दीके नालन्दाके श्राचार्य शान्त-राज्ञतसे श्रारम्भ करके ग्यारहवीं शताब्दीके विक्रमशिलाके स्राचार्य दीपङ्कर श्रीज्ञानके समय! तक तिब्बत स्त्रीर भारत (उत्तरी भारत)का धनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। तिब्बतके। साहित्यिक भाषा श्रद्धार श्रीर धर्म देनेवाले भारतीय हैं। उन्होंने यहाँ त्राकर हज़ारों सन्कृत तथा कुछ हिन्दीके प्रन्थोके भी भाषान्तर तिव्वती भाषामें किये। इन श्रनुवादोंका श्रनुमान इसीसे हेा सकता है कि संस्कृत-प्रन्थांके श्रनुवादोंके कंग्यूर श्रीर तग्यूरके नामसे जो यहाँ दो सग्रह हैं उनका परिमाण त्रानुष्टुप श्लोकों में करनेपर २०० लाखसे कम नहीं हो सकता। करयूरमें उन प्रन्थोंका सग्रह है जिन्हें तिब्बती बौद्ध भगवान बुद्धका श्रीमुख बचन मानते हैं। यह मुख्यतः स्त्र, विनय त्रौर तन्त्र तीन भागोंमें वाँटा जा सकता है। यह कर्यूर १०० वेष्टनोंमें बंधा है, इसीलिए काकूरमें सौ पोथियाँ कही जाती हैं, यद्याप प्रन्य त्रलग-त्रलग गिननेपर उनकी सख्या सात सौसे ऊपर पहुँचती है। कंग्यूरमें कुछ प्रनथ संस्कृतसे चीनीमें देशकर भी भाटियामे अनुवाद किये गये हैं। तंग्यूरमें कग्यूरस्थ कितने ही प्रन्थोंकी टीका ख्रोंके अतिरिक्त दर्शन, काव्य, व्याकरण, ज्योतिष, वैद्यक, तन्त्र-मन्त्रके कई-सौ प्रन्यः

हैं। ये सभी सग्रह दो सौ पेाथियों में वंधे हैं। इसी संग्रहमें भारतीय-दर्शन-नभामगडलके प्रखर ज्योतिष्क स्त्रायंदेव, दिङनाग, धर्मरिच्त, च्चन्द्रकीर्ति, शान्तर च्चित, कमलशील व्याटिके मूल-ग्रन्थ, जा संस्कृतमें सदाके लिए विनष्ट है। चुके हैं। शुद्र तिन्यती अनुवादमें सुरिच्चत सुरिक्त है। ग्राचार चन्द्रगामीका चान्द्रव्याकरण स्त्र,धातु उणादि पाठ, वृत्ति, टीका, पिचका आदिके साथ विद्यमान है। चन्द्रगोमी "इन्द्रश्चन्द्रः काशक्तस्नः' वाले श्लोकके ऋनुसार श्राठ महावैयाक--रणोंमें छे एक महावैयाकरण ही नहीं थे, बल्कि वे कवि श्रीर दार्शनिक भी थे, यह उनकी तग्यूरमें वर्तमान कृतियों — लाकानन्द नाटक, चादन्यायटीका स्रादि — से मालूम है।ता है। स्रश्वघोष, मतिचित्र (मातृचेता ',हरिभद्र, अार्यशूर आदि महाकवियोके कितने ही विनष्टतथा कालिदास दडी हर्षवर्दन, च्रोमेन्द्र श्रादिके कितने ही संस्कृतमें सुलम अन्थ भी तंग्यूरमें हैं। इसीमें अष्ट क्लदृदय, शालिहात्र श्रादि कितने ही वैद्यक प्रनथ टीका उपटीका ऋाँके साथ मौजूद हैं। इसी मितिचित्र-का पत्र महाराज कनिष्कके।, ये।गी श्वर जगद्रव का महाराज चन्द्र के। दीपङ्कर श्रीज्ञानका राजा नयपाल (पालवंशी)का तथा दूसरे भी कितने ही लेख पत्र) हैं। इसोमें ग्यारहवीं शताब्दीके आरम्भके बौड य ताना यागी सरह, अवधूती आदिके दोहा केाप आदि हिन्दी-प्रन्थीं-के भाषान्तर हैं।

डन दोनों सप्रहोंके श्रितिरक्त भार भाषामें नागार्जुन, श्रायंदेव, ज्ञसङ्ग, वसुवन्धु, शान्तरित्त्नन, चन्द्रकीर्ति, धर्मकीर्ति, चन्द्रगोमी, ज्ञमलशील, शील, दीपङ्कर श्रीज्ञान श्रादि श्रनेक भारतीय पण्डितोंके जीवनचरित्र हैं। तारानाथ, बुतान, पद्मकरपो, वेदुरिया सेरपा, कुन्ग्यल श्रादिके कितने ही छं जुड (धर्मेतिहास) हैं, जिनसे भारत य इतिहासके कितने हो ग्रन्थोंपर प्रकाश पड़ता है। इन नम्थर जीवनी, छोजड (धर्मेतिहास), कंग्यूर त्रयूरके श्रितिरक्त दूसरे भी सैकडों ग्रन्थों हैं, जिनका यद्यपि भारतीय इतिहाससे साचान् सम्बन्ध

नहीं है, तो भी वे सहायता पहुँचा सकते हैं।

उक्त ग्राथ ग्रधिकतर कैलाश-मानसरोवरके समीप वाले थोलिङ गुम्बा (विहार), मध्य तिब्बतके मक्या, समये ग्रादि विहारों में श्रन्दित हुए थे। इन गुम्बाग्रों (विहारों) से हमारे मूल सस्कृत ग्रन्थ भी मिल जाते, यदि वे विदेशियों-द्वारा जलाये न गये होते। तो भी खोजनेपर ग्यारहवीं शताब्दीसे पूर्व के कुछ ग्रन्थ देखनेका मिल सबते हैं।

## ‡ २. अप्राचार्य शान्तरित्त

(लगभग ६५० - ७५० ई०)

सिंहलमें बौद्ध धर्मकी स्थापना जिस प्रकार सम्राट् श्रशोकके पुत्रने की, उसी प्रकार भोट (तिब्बत)में बौद्ध धर्मकी दृढ स्थापना करनेवाले श्राचार्य शान्तरिक्त हैं। इसमें सन्देह नहीं कि शान्तरिक्तिके श्रानेसे पहले भोट सम्राट् स्रोड्चन स्गेम-पोके ही समय (११८—५० ई०)में, जिसने नेपाल विजयकर श्रशुवर्माकी राजकुमारीसे विवाह किया तथा चीनके श्रनेक प्रान्तोंको श्रपने साम्राज्यमें मिला चीन सम्राट्की कन्या-का पाणिग्रहण किया, तिब्बतमें बौद्ध धर्म प्रवेश कर चुकः था। स्रोङचनकी ये दोनों रानियाँ बौद्ध धीं श्रीर इन्हींके साथ बौद्ध धर्म भी मोटमें पहुंचा। इसी सम्राट के बनवाये ल्हासाके सबसे पुराने दो मिट्से रमोछे श्रीर चोरेमोछे हैं। तो भी उस समय बौद्ध-धर्म तिब्बत में दृढ न हो पाया था। उस समय न कोई भिन्नु-बिहार था, न कोई भिन्नु ही बना था। सारे भोटपर बौद्ध धर्मकी पक्की छाव लगाने वाले श्राचार्य शान्तरिन्तत ही थे। उन्हों श्राचार्यका संन्तित जीवन-चरित मोटिया ग्रन्थोंके श्रावारपर पाठकोंके सम्मुख रखता हूँ।

मगध देशकी पूर्व सीमापरका प्रदेश (मुंगेर, भागलपुरके जिले) पाली श्रीर संस्कृत प्रन्थोंमें श्रङ्कके नामसे प्रसिद्ध था। इसी प्रदेश-का पूर्वी भाग मध्य कालमें सहोरके नामसे प्रसिद्ध था। भोटिया लोग सहोरको जहोर लिखते और बोलते हैं। सहोर, का दूसरा नाम भोटिया य योमें भंगल या भगल भी मिलता है। इस भगल नामकी छाया थाज भी इस प्रदेशके प्रधान नगर भागलपुरमें पाई जाती है। इसी प्रदेशमें गङ्गा-तटकी एक छोटी पहाड़ीके पास पालवशीय राजा (देव-पाल ८००—८३७ ई०) ने एक विहार बनवाया, जो पासकी नगरी विक्रमपुरीके वारण विक्रमशिला के नामसे प्रसिद्ध हुआ। यह विहार विक्रमपुरीके समीप उत्तर तरफ था। विक्रमपुरीके दूसरे नाम भागलपुर तथा विक्रमपुर भी भोटिया प्रन्थोंमें भिलते हैं। विक्रमपुरी एक मायड कि राजवशकी राजधानी थी, जिसे भोटिया प्रन्थकार लाखों घरोंकी वस्ती बतलाते हैं। श्रस्त इसी राजवश में जिसने भोटके दूसरे महान् धर्म-प्रचारक दीपकर श्रीज्ञान या अतिशा (जन्म ६८२, मृत्यु १०५४ ई०)को जन्म दिया, सातवीं शताब्दाके मध्यमें ( श्रन्त सन् ६५० ई० ) श्राचार्य शान्तरिक्तका जन्म हुआ था।

नालन्दा तथागतकी चरणधूलिसे अनेक बार पवित्र हो चुका था।

मगवान् बुढ़ने यहाँ एक वर्षा-काल भर वास भी किया था। इसीके

श्रत्यन्त सन्निकट नालकग्राम था, जिसने भगवान्के सर्वोपिर शिष्य

घम सेनापित श्रायं सारिपुत्रको जन्म दिया था। इससे इस स्थानकी

पुनीतता श्रव्छी तरह समभमें श्रा सकती है। यहाँ बुद्ध जीवन हीमें

प्रावारक सेठने श्रग्ना प्रावारक श्राम्रवन प्रदान कर दिया था। इस

प्रकार यहाँ पूर्व हीसे एक विदार चला श्राता था। सम्राट् श्रशोकके

समयमें तृतीय धर्म सङ्गीति (समा में सर्वास्तिवाद श्रादि निकाय

(सप्रदाय) स्थविरवादसे निकाल दिये गये थे। इसपर सर्वास्ति
वादियों श्रीर दूसरोने श्रपनी सभा नाजन्दा में की। इसके वाद नालन्दा

१ सहोर, बङ्गालमें नहीं बिहारमें है। इन विपयपर सप्रमाण लेख में पटनाके ''युवक"को मेज चुका हूँ।

२ भागलपुर जिलेका सुल्तानगंज ही विकमणिला प्रतीत होता है! ३ पटना जिलेका बढ़गॉव।

सर्वास्तिवादियोंका केन्द्र वन गया। बौद्ध धर्मानुयायी मौर्यों के राज्य-को हटाकर बौद्ध-द्वेषी ब्राह्मण मतानुयायी शुंगोंने ग्रपना राज्य (ई॰ पू॰ १८८) स्थावित किया । उस समय सभी बौद्ध निकायोंने विषरीत परिस्थितिके कारण मगध छोड़ श्रपने केन्द्र श्रन्य प्रदेशोंमें स्थापित किये। सर्वास्तिवादियोंने मथुराके पासके गोवर्धन पर्वतको श्रयना केन्द्र बनाया। इसी समय सर्वास्तिव।दने ऋपने पिटकको संस्कृतका रूप दिया। इतिहासमें यह सर्वास्तिवाद श्रार्य सर्वास्तिवादके नामसे प्रसिद्ध है। पीछे कुपाणींके समय कुषाण राजात्रोंका यह बहुत हो श्रद्धाभाजन हो गया स्त्रीर इस प्रकार इसका केन्द्र मथुरासे हटकर कश्मीर-गन्धारमें जा पहुँचा । कश्मीर-गन्धारका सर्वास्तिवाद मूलसर्वा-स्तिवाद कहलाता है। सम्राट कनिष्क मूलसर्वास्तिवादके लिए दूसरे श्रशोक थे; जिन्होंने तक्षिलाके धर्म राजिका स्तूपको आचरियाएं सम्बित्यविद्न परिग्गहे भान्दोंके ब्रिङ्कितकर उत्सर्ग किया । कनिष्क-की संरक्तामें एक महती चौथी। बौद्ध धर्म-परिषद् हुई, जिसमें मूल-सर्गस्तिवादके अनुसार त्रिविटककी विस्तृत टीकायें दनीं । इन टीका आर्रोका नाम विभाषा हुआ। इस प्रकार मूलसर्वास्तिवादियोका दूषरा नाम वैभाषिक पड़ा।

इसी मूलसर्वास्तिवादसे पीछे महायानकी ्लांच हुई, जिसने वैपुल्य पाली—वैद्वल्ल), अवतंसक आदि सूत्रोंको अपना अपना सूत्र-पिटक बनाया। किन्तु विनयपिटक मूल सर्वास्तिवादियों याला ही रक्ला? महायानसे बज्जयान और भारतभें बौद्ध धर्म की नौका द्ववनेके के बक्त (१२वों शत.बदी सहजयान (घेर बज्जयान)का उदय हो जाने पर भी नालन्दा उदन्तपुरी अौर विक्रमशिलाके महाविहारों मूल-

१. सर्वास्तिवादी त्र्याचार्योंके परिग्रह (trust) में ।

२. त्रिपिटकमें तीन पिट ह हैं — विनय पिटक, सुत्त पिटक श्रीह श्रिभिषम्म पिटक।

३. पटना जिलाके विहार शरीफ़ कसवेके पास वाली पहाड़ीपर

-सर्वास्तिवाद हीका विनयपिटक माना जाता था। मोटिया मिल् ब्राज मी इसीको मानते हैं श्रीर बड़े श्रिममानसे कहते हैं कि हम विनय (मूलसर्वास्तिवाद विनय), बोधिसत्व (महायान) श्रीर वश्रयान तीनोंके शोलको धारण करते हैं, यद्यपि यह बात एक तटस्थकी समफर्मे नहीं श्रा सकती। शील तो मनुष्य हजारों धारण कर सकता है। शनुयोगी श्रीर प्रतियोगी प्रकाश श्रीर श्रन्थकारको एक स्थानमें जिस प्रकार रखना श्रम्भव है, वैसे ही परस्पर विरोधी दो शीलोंकां भी रखना सम्मव नहीं। इसके कहनेकी श्रावश्यकता नहीं कि विनय श्रीर वश्र-यानके शील श्रधिकतर परस्पर विरोधी हैं। श्रस्तु।

शान्तरिच्तिके समय नाल दाकी कीर्ति दिगन्तव्यापिनी थी। यन च्वाड थोडे ही दिनों पूर्व वहाँसे विद्या ग्रहणकर चला गया था। वहाँ वज्रयान या तन्त्रयानका ग्रव्छा प्रचार था। शान्तरिच्तिने घर छोड़ वहीं श्राचार्य ज्ञानगर्भके पास ग्रन्दाजन ६७५ ई०में ) मृत्तमर्वास्तिवाद विनयके अनुसार प्रव्रज्या श्रीर उपस्पदा ग्रहण की। इसी समय इनका नाम शान्तरिच्तित पड़ा। नालन्दामें श्रपने गुरुके पास ही शान्तरिच्तिने साङ्गोपाग त्रिपटकका श्रध्ययन किया। त्रिपटककी समाप्तिके वाद वोधिस्त मार्गीय (महायानिक) ग्रन्थ ग्रमिसमयालद्कार श्रादिके पढनेके लिए ग्राचार्य विनयसेनके पास उपनीत हुए जिनसे उन्होंने महायान मार्गीय विस्तृत श्रीर गम्भीर दोनों कमोंके श्रध्ययनके साथ श्रार्य नागार्जुन के माध्यमिक सिद्धान्तका

न्या, जहाँपर श्राज-कल एक वड़ी दर्गाह खड़ी है। मुहम्मद बिन विख्तयार खिलजाने इसीको लटा था।

विष्तियार खिलजाने इसीको लूटा था।

१. नागार्जुन दूबरी शताब्दी ई॰ के मध्यमें दिल्ला कोशल
( छत्तीसगढ ) में हुए थे। वे बहुत बढ़े दार्शनिक झौर वैज्ञानिक थे।
भारतीय दशन, वैद्यक ग्रादिकमें उन्होंने श्रनेक नये विचार चलाये।
महायानके प्रवत्तेक यही हैं। देखिए—मारतीय वाड्मयके ग्रमर
रल . ‡ ए॰ २५.३२-३३।

भी अध्ययन किया। पीछे इसीपर उन्होंने मध्यम कालङ्कार नामक अपना प्रन्थ टीका सहित लिखा।

जिस समय ब्राचार्य शान्तिरिच्चित नालन्दा में थे, उसी समय चीनी मिचुई-चिड् १ (३७१-६५ ई०) नालन्दामे कई वर्ष रहे। किन्तु उन्होंने अपने अन्थमे शान्तरिच्चतके विषयमें कुछ नहीं लिखा, यद्यपि और कितने ही विद्वानोंके विषयमें बहुत कुछ लिखा। इसका कारण उस समय शान्तरिच्चतकी प्रतिभाकी अप्रसिद्धि ही हो सकती है। विद्या-समाप्तिके बाद शान्तरिच्चतने नालन्दामें ही अध्यापनका कार्य शुरू किया। उनके शिष्योंमें हरिभद्र और कमलशील थे, जो दोनों ही यशस्त्री लेखक हुए हैं। इन दोनोंके कितने ही अन्य संस्कृतमें नष्ट हो जानेपर भी तंग्यूरमें भोटिया अनुवादके रूपमें मिलते हैं। आचार्य शान्तरिच्चतने अनेक अन्थ बनाये, जिनमे दर्शन सम्बन्धी निम्नलिखित अन्य तग्यूरमें अप भी मिलते हैं यद्यि तत्वसग्रहके अतिरिक्ष सभी मूल संस्कृतमें नष्ट हो चुके हैं।

१ सत्यद्वयविभगपिङ्किका; त्र्रपने गुरु ज्ञानगर्भके ग्रन्थ पर टीका।

१—मध्यमकालङ्कारकारिका; नागार्जुनके माध्यमिक सिद्धान्त-पर।

३--मध्यमकालङ्कारवृत्ति, मध्यमकालंकारकारिकाकी टीका।

१ कश्मीरी पठान, नेपाली, तिब्बती, चीनी लोग च का एक दबा धा उच्चारण करते हैं—च श्रीर धके बीचका । इस ग्रन्थके लेखक श्रीर सम्पादक उसे चके नीचे बिन्दु लगाकर प्रकट करते हैं; उसका टाइप श्रमी नहीं ढलने लगा । श्रॅग्रे ज़ीमें उसके लिए ts संकेत है, जिसे न समक्षकर हमारे बहुत से हिन्दी लेखक ई-चिडको इत्सिंग, त्वान् च्वाड को हुएन टक्सींग श्रीर चाडपोको त्स्रींगपो या सानपो लिखा करते हैं।

४ - बोधिसःवसंवरविंशिकावृत्तिः; महावैयाकरण दार्शनिक महा-कवि चन्द्रगोमीके प्रनथपर टोका।

५ - तत्त्वसप्रहकारिका।

६ —वादन्यायविषं चितायं, वौद्ध महानैयायिक धर्मकीर्तिके वादन्यायपर टीका।

इनके श्रितिरिक्त श्राचार्यने तन्त्रपर भी श्रिनेक ग्रन्थ लिखे हैं।
किन्तु श्राजकल मूल संस्कृतमें उनके दो ही ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं;
तत्वसग्रहकारिका श्रीर ज्ञानसिद्धि । पहला श्रभी दे। वर्ष पूर्व गायक-वाड प्राच्य ग्रन्थ माला भें प्रकाशित हुश्रा है श्रीर दूसरा भी वहीं इष रहा है।

ये सब काम श्राचार्य शान्तरित्तिके भारतमें रहनेके वक्त हैं। श्रव हम उनके जीवनके उस श्रं राका देखेंगे जो उन्होंने मे। टमें धर्म-प्रचार करते समय विताया। मे। ट-सम्राट् सोड्चन् स्गेम वे। का पांचवी उत्तराधिकारी खि-स्रोड् ल्दे व्चन् (ठि-से। ड्-देचन्) र (७१६—८० ई०) हुश्रा। यह श्रमी वालक ही था, तभी उसका निता खि ल्देग्चुग् ब्र्तन् (७०५—१६ ई०) खर्मवासी हुश्रा श्रीर उसे श्रपने वारका सिंहासन मिला। मे। ट-देशमें बौद्ध धर्मके लिए यही धर्माशोक हुश्रा। इसकी प्रवृत्ति स्वभावतः धर्मकी श्रोर थी। उस समय भाट राजव शका चीन राजवशसे धनिष्ठ वैवाहिक सम्बन्ध था। ल्हासा अमें उस समय

१ गायकवाङ श्रोरियटल सीरीज, बड़ोदा ।

२ खि स्रोड ्ल्दे व्चन् नामका मूल रूप हैं जैसाकि वह लिखा जाता है। उन रूपसे मूल धातु प्रकट होते हैं। किन्तु उसके कई श्रक्रोंका श्रव उच्च रण नहीं होता। उच्चारित रूप केाष्ठमें है। -श्रागे भी जहाँ एक शब्दके दो रूप दिये हों, वहाँ केाष्टके न'हर या ≈श्रन्दरके रूपोंमेंसे एकके। उच्चरित रूप समफना चाहिए।

३ ल्हासाका राजधानी वनानेवाला स्रोड्चन् है।

वहुतसे चीनी वौद्ध भिच्नु थे, किन्तु उसकी उनसे तृप्ति न हुई । उसने धर्मग्रन्थ श्रौर धर्म के जानकार किसी श्राचार्यका लानेके लिए भारत श्रादमी भेजे। पहले राजपुरप वज्रासन (बुद्ध गया) गये, श्रौर वहाँ राजाकी श्रोरसे महावोधिकी पूजा की, फिर वहासे नालन्दा पहुँचे। उन्हें वहाँ पता लगा कि श्राचार्य इस समय नेपाल में हैं। इसपर वे नेपाल पहुँचे श्रौर श्राचार्यके सामने भाट राजकी भेंट रख राजाकी प्रार्थना कह सुनाई। श्राचार्यके सामने भाट राजकी भेंट रख राजाकी प्रार्थना कह सुनाई। श्राचार्यने पार्थना स्वीकृत की। इस प्रकार श्राचार्य शान्तरिक्त बड़े सत्कार-पूर्व क नेपालसे लहासा (श्रन्दाज़न ७२४ ई० में) लाये गये। यहाँ श्राचार्यके उपदेशोंका वड़ा श्रच्छा प्रभाव पढ़ा, विशेषकर तक्या राजा तो बहुत प्रभावित हुत्रा। तो भी कितने ही दर वारी तथा दूसरे लोग इससे श्रसन्तुष्ट थे। इनी समय देशमे कुछ वीमारियां तथा दूसरे उपद्रव हुए। विरोधियोंने यह कहना श्रारंभ किया कि भोटके देवो-देवता श्रौर श्राचार्य उनकी शिक्तांसे श्रसन्तुष्ट हैं। इसपर श्राचार्य शान्तरिक्तत नेपाल लौट गये।

उनके लौट जानेपर चीनके सङ्शी प्रदेशके कितने ही बौद्ध विद्वान् ल्हासा पहुँचे। कुछ दिनों तक उनका प्रभाव भी राजापर श्रव्छा रहा। दरवारमे उनका बहुत सम्मान होने लगा। किन्तु कुछ ही दिनों याद राजाका फिर बृद्ध भारतीय श्राचार्यका बुलानेकी इच्छा हुई। इस प्रकार राजा द्वारा निमन्त्रित ही श्राचार्य शान्तरित्तत दूसरी बार (श्रन्दाज़ ७२६ ई०) ल्हासा पहुँचे भे।ट ऐतिहासिक लिखते हैं कि श्राचार्यका फिर देवी देवताश्रोंके प्रकापका भय हुश्रा, उन्हांने राजा का उड़ीसाके राजवंशात्यन्न श्राचार्य पद्मसंभव को बुलानेकी राय दी। कहनता है कि पद्मसम्भवने मन्त्र-वलसे भाटके सभी देवी देवता,

१. पदासंभवकी उत्पत्ति भी कबीर साहवकी भाति कमलसे वत-लाई जातो है, उड़ीसाका विख्यात वज्रयानी राजा इन्द्रभूति तो सिफ उत्तका पालन करने वाला था। यह धारणा, नालूम होती है, पदा- डाकिनी, येगिनी, खसर्विणी, यक्तिणी, भूत, प्रेत, वैताल ऋादिके। परास्व कर उन्हें वौद्ध धर्मका सहायक हेानेके लिए प्रतिज्ञा बद्ध कराया।

श्राचार्य शान्तरित्तिते राजा खि-स्रोड ्न्टे व्वनको सहायतासे ल्हासासे दे। जिने रास्तेपर दिल्लामे, ब्रह्मपुत्रके तटपर व्सम् यस (सम-ये) का बिहार श्रिप्त-स्नी-शाश वर्ष (प्रभव नाम सवत्सर = ७२७ ई०)में वनवाना श्रारम्भ किया। ११ वर्षके वाद मूमि स्नी शश पर्ष [माथी छंवत्सर, ७३० ई०] में वह बनकर तैयार हुआ। सम् येका बिहार उदन्तपुरीके विहारके नमूनेपर बना, श्रीर इसमें १२ खंड [श्रागनवाले] थे। भाट देशका यहा सबसे पुराना विहार है। विहार की समाप्तिकर, तथा बौद्ध धर्म का अञ्छे प्रकार प्रचार कर लेनेके वाद भोटवासी कैसे भिन्न वनते है, इसके देखनेके लिए उन्होंने १२ मू लसर्वास्तिवादियोंको खुलाकर जल मेप वर्ष) सुभान सवत्सर, ७४२ ई०)मे ये शेस वह-पो (ज्ञानेन्द्र) श्रादि सात भोटिय।को भिन्न वनाया।

श्राचार्य शान्तरिक्त श्रीर उनके भोटिया शिष्योंने कुछ सर्इत य योंका भोटिया भाषामें अनुवाद भी किया था, किन्तु एकाध तन्त्र प्रंथोंको छोड़ दूसरोका पता नहीं मिलता। कहते हैं अन्तिम समय श्राचार्यने अपने शिष्य सि-सोड से कहा था—भोटमें तीर्थिकों ( अवीद मतों ,का प्रकल्य नहीं होगा, आपस हीमें विवाद श्रुक्त हे गा, उस समय तुम मेरे शिष्य कमलशीलको बुलाना। वह सब शान्तकर देगा। आचार्य शान्तरिक्तिकी अवस्था उस समय सौ वर्षके करीव थी। इसी समय ( अन्दाज़न ७५० ई०में ) किसी दुर्घटनासे उन्होंने समू येमें इस लोककी सुदीर्घ और यशस्त्रिनी यात्राको समाप्त किया। आचार्य शान्तरिक्तिका पवित्र शरीरावशेष आज भी समू-येमें एक

समव नामके कारण हुई। कहते हैं, इसने सहीर-राजवश्में शादी की थी और शान्तरिक्तिका वहनोई था। मोटिया लोग पद्मसमको आल्हा और भर्यरीकी तरह अमर मानते हैं।

चैत्यमे वर्तमान है, जो पूर्वकालके भारतीय वृद्धोंके साहसका ज्वलन्त प्रमाण है। आचार्य शान्तरिच्चतके दिवंगत होनेपर भिच्नु ओं हु-शङ्)ने फिर विवाद आरम्भ किया, जिससे राजाने आचार्य कमलशीलको निमन्त्रित किया और उन्होंने ल्हासामें शास्त्रार्थकर विवादक। अत किया।

मोट-निवासो श्राचार्य शान्तरित्तको मोटमे बौद्ध धर्मका संस्थादक मानते हुए भो उनकी स्मृतिका वैसा उत्सव नही करते, जैसा कि सिंहल-निवासी महेन्द्रके लिए करते हैं। कारण हूं दनेको दूर जानेकी श्रावश्य-कता नहीं। मोटमे भगवान् बुद्धके मधुर स्वामाविकता-पूर्ण सीधे हृदयके श्रन्तस्तल तक पहुँच जानेवाले सूत्रोंका उतना मान नहीं है, जितना भूत प्रेत जादू-टोनेके मंत्रोंका। यद्यपि श्राचार्य शान्तरित्तित तन्त्र प्रन्थांके भी लेखक हैं, तो भी वस्तुतः वे गम्भीर दार्शनिक थे। इसीलिए वे मोटवालाके जादू-टोनेकी भूखको शान्त न कर पाये। यह काम पद्मसम्भव श्रीर दूसरों ने, मालूम होता है, किया, श्रीर इसीलिए जहाँ कुछ एक बडे गुम्बाश्रों (विहारों )के श्रतिरिक्त महापडित बोधिसत्व (शान्तरित्त्त )की मूर्ति या तसवीर देखनेको नहीं मिल सकती, वहाँ गुरु रेम्पोछे या लोबन् रोम्पोछे (पद्मसम्भव)की मूर्ति या चित्रसे शायद ही मोटका कोई साधारण चित्त वाला घर भी विचत हो।

वौद्ध धर्ममें चार दार्शनिकवाद हैं वैभाषिक, सौत्रान्तिक, योगाचार श्रीर माध्यमिक। ज्ञिषिकवादको मानते हुए भी पहले दो बाह्य पदार्थोंकी सत्ता उस ज्ञुणमें स्वीकार करते हैं इसीलिए इन्हें वाह्यार्थवादी भी कहते हैं। ये दोनों वाद श्रावकयान या हीन यानमें गिने जाते हैं। वैभाषिकोंका मूल दार्शनिक ग्रन्थ कात्यायनी पुत्रका ज्ञानप्रस्थान शास्त्र, उसके छः श्रंग तथा वसुबन्धुके श्रिभिधर्म कोशके उत्तर में लिखा गया संघभद्रका न्यायानुसार शास्त्र है। सौत्रान्तिकोंका प्रधान ग्रन्थ श्राचार्य वसुबन्धुका श्रिभिधर्म कोश है। वैभाषिक दर्शन चीनी भाषा (या लिपि) हीमें निलता है। वसुवनधुका अभिभग्निश कई टीकाओ तथा भाष्यसहित भोटिया भाषामें भी मिलता है। योगा-चार विज्ञानवादी है और माध्यमिक शून्यवादी। योगाचारके प्रधान श्राचार्य बसुवन्धुके ज्येष्ठ भाई पेशावर-नगरोत्पन्न असंग हैं और शून्यवादके नागार्जुन। ये दोनों ही वाद महायानमें गिने वाते हैं। चीन-जापानके बौदोंका अधिक सुकाव विज्ञानवादकी ओर है, और मोटके वौदोंका शून्यवादकी ओर। शून्यवाद वज्जयानका अधिक सहायक है, इसलिये भी ऐसा होना स्वामाविक है। श्रस्तु।

श्राचार्य शान्तरित्त्त्तने यद्यि मान्यमिक विद्वान्तपर भी मध्यमकालकार नैसा प्रौढ़ प्रन्य लिखा है, तो भी वे स्वयं विज्ञानवादी थे,
यह उनके तत्वसंप्रहते पता लगता है, श्राचार्य शान्तरित्त्तको भोटिया
जीवनी लेखकोंने स्वपरतन्त्र निष्णात लिखा है यह बात उनके तत्वसंप्रहते भी प्रकट होती है। यह श्रानमोल प्रन्य जिसमें प्रन्यक्तांने
श्रपने श्रौर श्रपनेसे पूर्व सभी दार्शनिकोंकी गम्भीर श्रालोचनाकी है,
शान्तरित्त्वके श्रगाध पारिहत्यका श्रव्हा परचायक है। इसमें ३६४६
कारिकार्ये या श्लोक तथा २६ श्रध्याय है। इसके श्रध्याय 'परीन्ता'
कहे । ये हैं। इस पर श्राचार्य कमलशीलकी सविस्तर पितका है।
परीन्तार्ये इस प्रकार हैं

१ - प्रकृति परीचा (साख्यमतखंडन)।

र—र्श्वर-परीक्षा (नैयायिकमतखंडन—म्माविद्यकर्ण, प्रशस्त-मति, अद्योतकरके मतीका प्रत्याख्यान )।

१ अभिधम कोशको वेलजियमके प्राच्य महापंडित डाक्टर वले दि ला यूसिन्के चीर्न.से फोचमें किये गये अनुवाद तथा उद्घृत कारि-काओं के सहारे पर पूर्ण कर, एक सरल टीका तथा विस्तृत भूमिकाके साय संस्कृतमें मैंने तैयार किया है, जो काशी विद्यापीठकी अगरते प्रकाशित हुआ है।

```
३—(प्रकृति ईश्वर) उभयवरीचा (योगमतखंडन)।
    Y-स्वाभाविक जगद्वादपरीचा।
    ५--शब्दब्रह्मपरीत्ता (वैयाकरणमतख०)
    ६ — पुरुषपरीचा (उपनिषद् मतख०)
    ७-- स्रात्मपरीचा (वैशेषिक-नैयायिकमतख० उद्योतकर शकरः
स्वामी आदिका प्रत्याख्यान)।
    ८—स्थिरभावपरीत्ता (त्रात्त्तिषाकवादख०)
    ६—कर्मफलसम्बन्वपरीचा (कुमारिल न्त्रादिके मतका ख · )
    १० - द्रव्यपदार्थपरी ह्या (वैशेषिकमतख०)
    ११--गुण्पदार्थपरीचा
     १२---कर्मपदार्थपरीचा
     १३ —सामान्यारीदा
     १४-विशेषपरीचा
                               33
     १५-समवायपरीचा
     १६-शब्दार्थं परीक्षा (भामइ, कुमारिल, उद्योतकरका प्रत्या) [
     १७-प्रत्यच्लच्या परीचा (सुमति, कुमारिलका प्रत्या०)।
     १८--ग्रनुमानपरीचा (वैशेषिक, ग्रविविक्त, उद्योतकर, ग्राविद्ध-
 कर्याका प्रत्या०)।
     १६-प्रमाखान्तपरीचा।
      २०- स्वयाद्वादपरीचा (जैनमत खंडन)।
      २१--त्रैकाल्यपरीचा (बौद्ध आचार्य धर्म त्रात, घोषक, बुद्धदेवह
 वसुमित्रके मतोंका खडन )।
      २२--लोकायतपरीत्वा (चार्वाकमतखंडन )।
      २६--बहिरर्थवरीचा (वैभाषिक सौत्रान्तिकमतखंडन)
      २४--श्रुतिपरीचा (मीमासामत-खडन कुमारिलका प्रत्या०)।
      २५-स्वतः ज्ञामाएयपरीन्ता
      २६ -- ऋतीन्द्रियदशिपुरुष-परीचा
```

## <sup>‡</sup> ३. श्रोचार्य दोपंकर श्रीज्ञान

भोट देशकी विद्वन्मग्रहलीमें जिन दो मारतीय श्राचायोंका श्रिषक समान है वे शान्तरिच्त श्रीर दीपकर श्रीज्ञान हैं। दीपकरके। तिञ्चतमें श्रिषकतर अतिज्ञा, जोवो (स्वामो तथा जोवो जे (स्वामी सद्दारक) कहते हैं। शान्तरिच्त श्रीर श्रितिशा दोनों ही सहोर प्रदेशके एकही राजवशमें उत्पन्न हुए थे। वङ्गदेशीय विद्वान् श्रितिशाको वङ्गवासी वतलाते हैं। वौद्ध गान श्री दोहा' नामक पुस्तककी भूमिकामें महामहोपाध्याय हरश्रसाद शास्त्रीने बङ्गला साहित्यको सातवीं-श्राठवीं शताव्दीमें पहुँचाते हुए मृसुकु, जाल्वश्री, कान्ह, सरह श्रादि सभी कवियोको बङ्गाली कहा है। यह कोई नवीन वात नहीं है। विद्यापित भी बहुत दिनों तक बङ्गाली हो वने रहे। कान्ह, सरह श्रादि चौरासी सिद्ध हिन्दीके श्रादि किव हैं। जिस प्रकार गोरखनाथ श्रादि एक-श्राध को छोंबकर उन चौरासियोंके नाम भी हमें नहीं मालूम हैं, उसी प्रकार हम उनको कविताको भी भूल गये हैं। चौरासी सिद्धोंकी बात दूसरे वक्तके लिए छोड़ता हूँ ।

सहोर वङ्गालमें नहीं बिहारमें है। सहोर वहीं है, जहाँ विक्रमशिला है। अभी तक किसीने बिक्रमशिलाको बङ्गालमें ले जानेका साहस नहीं किया, फिर इसके दिल्ण 'नाति दूर' वसा नगर कैसे वङ्गालमें जा सकता है ? महामहोषा व्याय सठीश चन्द्र विद्याभूषणने भागलपुर जिलेके मुल्तानगजको विक्रमशिला निश्चित किया है, जो मुके भी ठीक जचता है।

मुसलमानोंके आगमनसे पूर्व विक्रमशिला वाला प्रदेश (भागल-पुर जिलेका दिल्लाणी भाग ) सहोर या भागल नामसे प्रसिद्ध था।

१. लेखकका चौरासी मिद्धों बिषयक तिञ्चती वाड मयपर आश्रित अत्यन्त मौलिक लेख अब सुल्तानगज, भागलपुरकी 'गङ्गा'के पुरात-त्वाङ्कमें निकल चुका है श्रीर उसका फ्रेंच श्रनुवाद भी यूर्नील आ जयातीक (Journal As atique)के लिए हो रहा है।

सहोर मांडलिक राज्य था, जिसकी राजधानी वर्तमान कहल गाँव या इसके पास ही कहीं थी। दशवीं शताब्दीके उत्तराद्ध में राजा कल्याग्रश्री इसके शासक थे। उस समय विहार-वङ्गाल पर पालवंशकी विजय-ध्वजा फहरा रही थी। राजा कल्याग्रश्री भी उन्हींके ऋधीन थे। राज-धानी विकमपुरी-भगलपुरी या भागलपुर, के 'काचनध्व त' राजप्रासाद में रानी श्रीप्रभावतीने भोटिया जल-पुरुष-ग्रश्व वर्ष (चित्रमानु सवत्सर, ९८२ ईसवी, में एक पुत्र रत्नको जन्म दिया, जो त्रागे चलकर अपने ऐतिहासिक दीपंकर श्रोज्ञान नामसे प्रविद्ध हुआ। राजा कल्याणश्रीके तीन लड़कों में यह मं भला था। राजाने लड़कों के नाम क्रमशः पद्म-गर्भ चन्द्रगम श्रौर श्रीगर्भ रक्खे थे। थाडे दिन बाद चन्द्रगर्भको रथमें बैठा पाँच सौ रथोंके साथ माता-विता उन्हे 'उत्तर तरफ़' 'नाति-दूर' विक्रमशिला विद्यारमें ले गये। लच्चण्योंने बालकको देखकर श्रनेक प्रकार की भविष्यद्वाणियाँ कीं। तीन वर्षकी स्रायुमें राजकुमार पढ़नेके लिए कैंडाये गये; ग्यारह वर्षकी ऋायुमे उन्होंने लेव व्याकरण्य श्रीर गणित भली भाँति पढ़ लिया।

त्रारम्भिक श्रध्ययन समाप्त कर लेनेपर कुमार चन्द्रगर्भने भिच्नु वनकर निश्चिन्तता पूर्वक विद्या पढ़नेका संकल्प किया। वे एक दिन घूमते हुए जङ्गलमें एक पहाड़के पास जा निकले । वहाँ उन्होंने सुना कि यहाँ एक कुटियामें महावैयाकरण महापडित जेतारि रहते हैं। राजकुमार उनके पास गये। उन्हें देख कर जेतारि ने पूछा - तुम कौन हो ? उन्होंने उत्तर दिया — मे इस देशके स्वामीका पुत्र हूँ। जेतारिको इस कथनमें श्रमिमान सा प्रतीत हुन्ना, श्रौर उन्होंने कहा— हमारा स्वामी नहीं, दास नहीं, रच्चक नहीं; तू धरणीपित है तो चला जा। महावैरागी जेतारिके विषयमें राजकुमार पहले ही सुन चुके थे, इसलिए उन्होंने बड़े विश्वपूर्वक श्रपना श्रमिप्राय उन्हें बदलाया श्रीर गृहत्यागी होनेकी इच्छा प्रकट की। इस पर जेतारिने उन्हें नालन्दा जाने का परामर्श दिया। बीद धर्म में माता-पिताकी श्रामिक विना कीई व्यक्ति साधु (श्रामयेर या भिन्न) नहीं बन सरता । नद्रगर्भको इस श्राक्तकी प्राप्तिमें कम
कठिनाएँ नहीं हुई। श्राजा निल जाने पर वे श्रपने कुछ श्रानुन्तनों के
साथ नालन्दाको गये। नालन्दा पहुँचनेने पूर्व वे नालन्दाके राजाके
पास (विद्यार शरोफ, पटना जिला) गये। राजाने सहोरने राजाकुमारकी
बड़ी सातिर की श्रीर पृद्धा—विक्तमिला विद्यार पास्तमें होइकर, यहाँ
क्यों श्राये हैं कुमारने इमार नालन्दाकी प्राचीनता श्रीर विशेषतायें
पतलाई। राजाने नालन्दा विद्यारमें कुमारके रानेके लिए सुन्दर
श्रावासका प्रयन्य करा दिया। बद्दाने राजकुमार नालन्दाके स्थविर
बीधभद्रके पास पहुँचे। श्राभी वे वारह बर्गसे भी उम उमके ये।
बोद नियमानुमार वे शामगोर ही बन सकते थे, शिन्त होनेके लिए
२० वर्षसे जपरका होना श्रानिवार्य था। श्रानार्य वोधिमद्रने कुमारको श्रामगोर-दीन्ना दी, श्रीर पीले कपरोके नाथ उनका नाम दीवकर
श्रीजान पड़ा।

उस समय श्राचार्य वोधिभद्रके गुरु श्रवधूर्तावाद (दूषरे नाम श्रद्वावञ्ज, श्रवधृर्तीपा, मेत्रीगुत श्रीर मेत्रीपा, राजग्रहमें काल-शिलाके दिल्ण श्रीर एकान्तवाम करते थे। वे एक बड़े पण्डित तथा खिद थे। बोधिभद्र दीपकरमो श्राचार्य श्रवधृर्तीपाके पात ले गये, श्रीर उनकी स्वीकृतिसे उन्हें पढनेके लिये वहीं छोड़ श्राये। १२से१८ वर्षकी श्रवस्था तक दीपद्धर राजग्रहमें श्रवधृर्तीपादके पास पढते रहे। इस समय उन्होंने शास्त्रोंका श्रव्हा श्रध्ययन किया।

१८ वर्षकी श्रवस्था हो जानेपर दीपक्कर मन्त्रशास्त्रके विशेष श्रध्ययनके लिए श्रपने समयके वहे तान्त्रिक, चौरासी सिद्धोंमें एक सिद्ध, विकम-शिलाके उत्तर-द्वारके द्वार पण्डित नारोपा (नाडपाद)के पास पहुँचे। तब से २६ वर्ष तक उन्हींकेपास पढते रहे। दीपक्करकेश्रतिरिक्क पश्चारित्तत, कनकश्री तथा मनकश्री (माणिक्य, भी नारोपाके प्रधान शिष्य थे तिव्यतके महासिद्ध महाकवि जेचुन् मिना-रे-पाके गुरु मर वा लोचवा भी नारोपाके ही शिष्य थे ।

उस समय बुद्धगया महाविहारके प्रधान एक बड़े विद्वान् भिन् पे। इनका नाम तो और था, किन्तु वज्रासन (बुद्धगया)में वासके कारण ये वज्रासनीय (दोर्जे-दन्-पा)के नामसे प्रसिद्ध थे। नारोपाके पास अध्ययन समाप्तकर दीपह्डर वज्रासनके 'मतिविहार'-निवासी महास्य-विर महाविनयघर शीलरिक्तके समीप पहुँचे और उनका गुरु बना उपसम्पदा ( = भिन्नु-दीन्ना ) प्राप्तकी।

३१ वर्षकी आयुमें दीपक्कर तीनों पिटकों तथा तन्त्रके पिएडत हो चुके थे, तो भी उनकी ज्ञानिपासा शान्त न हुई थी। उन्होंने सुवर्णद्वीप ,सुमात्रा)के आचार्य धर्मपालकी प्रसिद्धि सुनी थी। महापंडित खाकर-शांति (शांतिपा, चौरासी सिद्धोंमें एक ज्ञानश्रीमित्र, रत्नकीर्ति आदि उनके शिष्योंसे वे मिले थे। अब उन्होंने स्वर्णद्वीपीय आचार्यके पास जाकर पढ़ने का निश्चय किया। तदनुसार बुद्धगयासे विदा हो ये ममुद्रत्य पर पहुँचे और जहाज पर चढ़ अनेक विन्न-वाधाओं के वाद १४ मासमें सुवर्णद्वीप पहुँचे।

चुवर्णद्वीपके ब्राचार्यके पास किसीका शीघ्र पहुँच जाना सहज बात नहीं थी, इसलिए दीपक्कर एक वर्ण तक एकात जगहमें वास करते रहे। बाच बत्यमें कोई-कोई भिन्न उनके पास ब्राया-जाया करते थे। इस प्रकार घोरे-गीरे उनकी विद्वत्ताका पता लोगांको लग गया; ब्रोर ब्रांतमं विना किसी क्कावटके वे सुवर्णद्वीपीय ब्राचार्यके शिष्योंमें दाखिल हो गये। ब्राचार्य धर्मपालके पास उन्होंने १२ वर्ष तक विद्याध्ययन किया। यहाँ विशेष करके उन्होंने दर्शन-ग्रन्थ पढ़े। 'ब्रामिसमयालङ्कार' बोधि चर्यावतारके। समाप्त कर उन्होंने दूसरे गम्मीर ग्रन्थ पढ़े।

श्रध्ययन-समाप्तिपर रलद्दीप तथा दूसरे पासके देशोंको देखते हुए दीपद्भर फिर भारत लौट श्राये श्रीर विक्रमशिला-विहारमें रहने लगे। विशेष योग्यताके कारण वे वहाँ ५१ पंडितोंके उपर १८८ देवालयों के तत्त्वावधायक वना दिये गये। उनके श्राचा गों में तन्त्र रहस्य वतलाने वाले सिद्ध डं।म्बी भी थे। भूति-कोटिपाद, प्रजाभद्र तथा रसाकरशाति (शातिपा) से भी उन्होंने पढा था। उनके गुरु श्रवधूतिपा सिद्धाचार्य डमरूपाके शिष्य थे, जो महान् सिद्ध तथा महाकवि करहरा (कृष्णाचार्यपाद, सिद्धाचार्य जलंधरीपाके शिष्य) के शिष्य थे। करहपा तथा उनके गुरु जलंधरीपा पर सिद्धमें श्रपना खास स्थान रखते हैं। करहपा श्रपने समयके हिन्दी के एक उच्च कोटिके छायावादी (सध्यावादी) कवि थे।

गुप्त सम्राटोंमें को स्थान समुद्रगुप्तका है, पाल राजाश्रोंमें वही स्थान धर्मपाल का है। गगातटपर एक छोटीसी सुन्दर पहाड़ीको देखकर महाराज धर्मपालने उसपर विक्रमशिला विहार स्थापित किया। इतने वहे राजाकी सहायता होनेसे यह विहार एकदम विशाल रूप में लोगोंके सामने भ्राया। नालन्दाकी भाँति इसे-धीरे घीरे उन्नति करनेकी कुरूरत नहीं हुई । विक्रमशिलामें श्राठ महापरिहत तथा १८८ परिहत रहते थे। इनके अतिरिक्त बहुत से देशी-विदेशी विद्यार्थी विद्याभ्यास के लिए स्राकर निवास करते थे। दीपद्वरके समय वहाँके सघ-स्थविर रलाकर थे। शातिभद्र, रलाकरशाति, में त्रीपा (श्रवधूतीपा) डोम्बीपा स्थविरमद्र, स्मृत्याकर सिद्ध (कश्मीरी) तथा श्रातिशा श्रादि आठ मणापरिडत थे। विहारके मध्यमें अवलोकितेश्वर (बोधि सत्व) का मन्दिर था। परिक्रमा में छोटे-बडे ५३ तात्रिक देवालय थे। यद्यपि राज्य में नालन्दा, उडन्तपुरी(उडन्त = उडती)श्रौर वजायन(बोधगया) तीन और महाविहार थे, तथापि विक्रमशिला पालवशियों का विशेष कुपा-भाजन था। उस घोर तात्रिक युग में यह मन्त्र तन्त्र का गढ था। चौरासी सिद्धों मे प्रायः सभी पालों के ही राज्यकाल में हुए हैं, उनमें श्रिधिकांशका सम्बन्ध इसी विहार से था। श्रपने मन्त्र-तन्त्र, बलिपदान श्रादि हाथियारों से इसने श्राक्रमणकारी 'तुरुकों' (तुर्कों) के साथ भी श्रच्छा लोहा लिया था। तिब्बती लेखकों के श्रनुसार यहाँ के सिंदों ने श्रपने देवता श्रो श्रौर यद्यों की सहायता से उन्हें श्रानेक बार मार भगाया था।

तिब्बत-सम्राट् स्रोड्-च्न् गम्बो श्रीर ठि स्रोङ्-दे च्न् तथा उनके वशजों ने तिब्बतमें बौद्ध धर्म पैनाने के लिए बहुत प्रयत्न किया था। श्रनुकूल परिस्थित के न होने के कारण पीछे उन्होंके वशज ठि क्यि-दे-जीमा-गोन् लहासा छोड़कर डरी प्रदेश (मानसरोबरसे लदाखकी सीमा तक में चले गये। वहाँ उन्होंने श्रपना राज्य स्थापित किया। इन्होंका पौत्र राजा म्ह दगू खोरे हुन्ना, जो श्रपने भतीजे ल्ह-नामा येशे-श्रोको राज्यभार सौंप श्रपने दानों पुत्रों—देवराज तथा नागराज — के साथ भिन्न हो गया (दशम शताब्दी ईः)।

राजा येशे-स्रो ( ज्ञानप्रभ )ने देखा कि तिब्बतमें बौद्ध धर्म शिथिल होता जा रहा है, लोग धर्मतत्वका भूलते जा रहे हैं। इन्होंने श्रनुभव किया कि श्रगर कोई सुधार न किया गया तो पूर्वजों द्वारा प्रज्वलित यह सुखद प्रदीप बुभ जायगा । यह सोच रतमद्र (रिन्-छेन् सड् वो, वीछे लो-छेन्-रिम्पो-छे ) प्रभृति २१ होनहार भोटिया बालकों को दस वर्ष तक देशमें अञ्छी शिक्षा दिलाकर विद्याध्ययनके लिए. कश्मीर मेज दिया। यहाँ पहुंचकर वे सब पडित रत्नवज्रके पास पढ़ते रहे। किन्तु जब उन २१मेंसे सिफ् दो - रत्नभद्र तथा सुपद्य (लेग्-प-श-रब्) जीते लौटकर श्राये तब राजाको बड़ा खेद श्रौर निराशा हुई। फिर भी राजाने हिम्मत न हारी। उन्होंने सोचा, भारत जैसे गर्म देशमें ठढे देशके स्रादमियों का जीना मुश्किल है, इस-लिए किसी अञ्छे पडितको ही भारतसे यहाँ बुलाना चाहिए। उस वक्त उन्हें यह भी मालूम हुआ कि इस समय विक्रमशिला-महाविहार-में दीप कर श्रीज्ञान नामक एक महापडित हैं, यदि वे मोट देश में स्ना जाय तो सुधार हो सकता है। इसपर बहुत सा सोना देकर कुछ, श्रादिमयोको विकर्माशला भेजा। वे लोग वहाँ पहुंचकर दीपकरकी सेवामें उपस्थित हुए, किन्तु उन्होंने भोट जाना श्रस्वीकारकर दिया। में ट-राज येशे-श्रो फिर भी इताश न हुए । उन्होंने श्रव की बार बहुत सा सोना जमाकर किसी पडितको भारतसे लानेके लिए श्राद-मियोंको फिर भेजनेका निश्चय किया। उस समय उनके खजानेमें यर्याप्त सोना न था, इसलिए सोना एकत्र करनेके लिए वे श्रादमियों-सहित सीमान्त-स्थान में गये। वहाँ उनके पड़ोसी गरलोग् देशके राजा ने उन्हें पकड़ लिया।

पिताके पकडे जानेका समाचार पा ल्हा-लामा चड्-छुप-श्रो (बोधि-प्रम) उनका छुड़ानेके लिए गर-लोग् गये। कहते हैं, गर-लोग्-के राजाने राजाको छोड़नेके लिए बहुत परिमाण्में सोना माँगा। चड् छुप्-स्रोने जो सोना जमा किया वह स्रपेत्तित परिमाण से योवा कम निकला। इस पर और सोना ले आनेसे पूर्ववे कारागारमें अपने वितासे मिलने गये श्रीर उनसे सारी कथा कह सुनाई। राजा येशे श्री ने उन्हें सोना देनेसे मना किया। कहा-तुम जानते हो, मैं बूढ़ा 🟅 यदि तःकाल न मरा तो भी दश वर्षसे श्रिधक जीना मेरे लिए श्रसम्भव है, सोना दे देनेपर हम भारतसे पंडित न बुला सकेंगे श्रौर न घरेके सुधारका काम कर सर्केंगे; कितना अच्छा है यदि धर्मके लिए मेरा अन्त यहीं हो, श्रीर तुम सारा सीना भारत मेजकर पंडित बुलात्रो, राजाका भी क्या विश्वान है कि वह सोना पाकर सुके छोड़ ही देगा १ अतः पुत्र, मेरी चिन्ता छोड़ो छौर सोना देकर न्त्रादिमयाको भारतमें अतिशाके पास भेजी; भोटमें धर्म चिरस्थिति तथां मेरी क़ दसे, आशा है, वे महापहित हमारे देश पर क़ना करें गे; यदि वे किसी पकार न आसकें तो उनके नीचेके किसी दूसरे पडितको हो बुलाना। यह कह धर्मवीर येशे-स्रोने पुत्रके सिरपर हाथ फेर श्राशीर्वाद दिया। पुत्रने भी उस महापुरुषसे श्रन्तिम विदाई ली। ल्हा लामा चड्-्छुप्-स्रोने राज्य-भार सभालनेके साथ ही भारत

भे जनको श्रादमी ठीक किये। उपासक गुड्-यड्-पा भारतमें पहले भी दो वर्ष रह श्राये थे, उन्होंको राजाने यह मार सौंपा। गर्-थड-पाने नग्र छो निवासी भिद्ध हुल्-िहम्-ग्यल्-व (शीलविजय)का कुछ दूसरे श्रनुयायियों के साथ अपना सह-यात्री बनाया। ये दस श्रादमी नेपालके रास्तेसे सीधा विक्रमशिला पहुँचे । (डोम-तं न्रचित गुरु-गुण धर्मोकर, पृष्ठ ७७)। जिस समय वे गंगाके घाटवर पहुँचे, स्यस्ति हो चुका था। मल्लाह फिर श्रानेकी वात कह भरी नावका दूसरे पार उतारने गया । यात्री गंगा पार विक्रमशिलाके ऊंचे 'गंधोला'को देख-कर अपने मार्ग-कष्टका भूल गये थे। परन्तु देर होनेसे उन्हें सन्देह होने लगा। कि मल्लाह नहीं लौटेगा। सुनसान नदी तटपर बहुत सा सीना लिये उन्हें भय मालूम होने लगा । उन्होंने सेानेको वालूमें दवा दिया, श्रीर रात वहीं वितानेका प्रवन्ध करना शुरू कर दिया। थोड़ी देरमें मल्लाइ स्रा गया। यात्रियोंने कहा-हम तो तुम्हारी देरीसे समभने लगे थे कि अव नहीं आत्रोगे। मल्लाइने कहा-तुम्हें घाट पर पड़ा छोड़ मैं कैसे राज नियमोंका उल्लघनकर सकता हूँ। नाव श्रागे बढ़ाते हुए मल्लाहने उन्हें बतलाया कि इस वक्त फाटक बन्द हो गये हैं, स्त्राप लोग पश्चिम फाटकके बाहरकी धर्मशालामें विश्राम करें, सबेरे द्वार खुलने पर विद्वारमें जायें।

यात्री त्राखिर पश्चिमी धर्मशालामें पहुंच गये। वे वहाँ अपने रात्रिवासका प्रवन्धकर रहे थे कि उसी समय फाटकके ऊपरवाले केंाठे से भिलु ग्य-चोन्-सेड ने उनकी वात-वीत सुनी। अपना स्वदेशी जान उसने उनसे बात चीत करते हुए पूछा कि श्राप लोग किस अभिप्रायसे यहाँ आये हैं। उन्होंने कहा- श्रातिशाको ले जानेके लिए यहाँ आये हैं। ग्य-चोनने उन्हें सलाह देते हुए कहा — श्राप लोग कहें कि पढ़नेके लिए आये हैं; नहीं तो यह बात और लोगोका मालूम हो जाने पर अतिशाको ले जान कठिन हो जायगा; मौका पाक में श्राप लोगोका अतिशाके पास ले जाऊँगा; किर जैसी उनको सम्मति हो, वैसा करना।

ग्रानेके कुछ दिनोंके वाद पडितोकी सभा होने वाली थी। ग्य-

चोन् सबका पहितोंका दर्शन करानेके लिए ले गया। वहाँ उन्होंने विक्रमशिलाके महापंदितों तथा ऋतिशाके नीचेके रक्षकीर्ति, तथा-गतरित्त्तत, सुमतिकीर्ति, वैरोचनरित्त्व, कनकश्री श्रादि पहितोंका देखा। उसी समय उन्हें यह भी मालूम हो गया कि यहाँकी पंदितमंडलीमें श्रातिशाका कितना सम्मान है।

इसके कुछ दिन बाद एकान्त पा ग्य-चोन् उन्हें श्रितशाके निवास-पर ले गया। उन्होंने श्रितशाको प्रणामकर सारा सुवर्ण रख दिया, श्रीर भोट-राज येशे श्रोके बन्दी होनेकी बात तथा उनकी श्रित्मि कामना कह सुनाई। दीपंकर इससे बहुत ही प्रभावित हुए। उन्होंने कहा—निस्संदेह भोट-राज येशे-ग्रो वोधिसत्व ये, मैं उनकी कामना भंग नहीं कर सकता, किन्तु तुम जानते हो मेरे ऊपर १०८ दे नलयों के प्रबन्धका भार तथा दूसरे बहुतसे काम हैं, इनसे छुट्टी लेनेमें १८ मास लगेंगे, फिर मैं चल सक्ंगा; श्रभी यह सोना श्रपने पास ही रक्खें।

इसके बाद भोट-यात्री पढ़नेका बहाना करके वहाँ रहने लगे।
त्राचार्य दीपकर भी त्रापने प्रवन्धमें लगे। समय पा उन्होंने सघस्थितर
रत्नाकरपादसे सब बाते कहीं। रत्नाकर इसके लिए सहमत होनेका
तैयार न हा सकते थे। उन्होंने एक दिन भोट-सज्जनोंसे भी कहा—
भाट श्रायुष्मन, श्राप लोग श्रपनेका पढ़नेके लिए श्राया कहते हैं; क्या
त्राप लोग श्रतिशाको ले जानको तो नहीं श्राये हैं ? इस समय
श्रतिशा 'भारतीयोंकी श्रांख' हैं; देख नहीं रहे हो, पश्चिम-दिशामें
'त्रुष्कों'का उपद्रव हो रहा है भे; यदि इस समय श्रतिशा चले गये तो
भगवानका धर्मसूर्य भी यहाँसे श्रस्त हो जायगा।

वहुत कठिनत ईसे सघस्यविरसे जानेकी श्रनुमित मिली। अतिशा-

१. तव महमूद गज़नवीकी मृत्यु हुए कुछ ही वरस बीते थे, मध्य एशियामें भी इस्लाम श्रीर वौद्ध-धर्मका मुकावला जारी था।

ने सोना मंगाया। उसमेंसे एक चौथाई पंडितोंके लिए, दूसरी चौथाई वज्रासन (बुद्धगया)में पूजाके लिए, तीसरी रत्नाकरपादके हाथ में विक्रमाशिला-संघके लिए श्रीर शेष चौथाई राजाको दूसरे धार्मिक कृत्योंके लिए बाँट दिया। फिर अपने आदिमयोंका कुछ भोट-जनोंके साथ ही पुस्तके तथा दूसरी आवश्यक चीज़े दे नेपालकी आरे भेज दिया। और आप अपने तथा लोचवा के आदिमयोंके साथ—कुल बारह जन बुद्धगयाकी आरे चले।

वज्रासन तथा दूसरे तीर्थस्थानोंका दर्शनकर पडित चितिगर्म आदिके साथ बीस आदिमयोंको मण्डली ले आचाय दीपकर भारत-सीमाके पास एक छोटेसे विहारमें पहुँचे दीपकरका शिष्य डोम् तोन् अपने प्रन्थ गुह-गुण्धमीकरमें िखता है – स्वामीके भाट-प्रस्थानके समय भारतका (बुद्धे शासन अस्त होने वाला सा था। भारतकी सीमाके पास अतिशाको किसी कुतियाके तीन अनाथ छोटे-छोटे बच्चे पड़े दिखाई दिये। साठ वर्षके वृद्धे संन्यासीने किन्हीं अनिर्वचनीय भावोंसे प्रेरित हो मातृभूमिके अन्तिम चिह्न स्वरूप इन्हें अपने चीवर (भिद्ध परिधानवस्त्र)में उठा लिया। कहते हैं, आज भी उन कुत्तों की जाति डाङ् प्रदेशमें वर्तमान है।

भ रत सीगा पार हा अतिशाकी मंडली नेपाल राज्यमें प्रविष्ट हुई । धीरे-धीरे वह राजधानी में पहुँची । राजाने बहुत सम्मानके साथ उसको अपना अतिथि बनाया । उसने अपने देशमें रहनेके लिए बहुत आग्रह किया । इसी आग्रहमें अतिशाको एक वर्ष नेपालमें रह जाना पड़ा । उस वक्त और धार्मिक कार्यों के श्रतिरिक्त उन्होंने एक राजकुमारका भिन्न बनाया, तथा वहींसे गौडेश्वर महाराज नेपालको एक पत्र लिखा, जिसका अनुवाद आज भी तज्यू में वर्तमान है ।

१. भारतीय पंडितके महायक निव्वतो दुभाषिये लोचवा कहलाते थे।

नेपानसे प्रस्थानकर जिस वक्त दीपकर अपने अनुबरों सहित युट् विहारमे पहुँचे, भिद्ध यय-चान-सेट् की बीमारीसे उन्हें वहाँ उहरना पड़ा। बहुत उपाय करने पर भी ग्य-चोन् न बच सके। यय-चोन् जैसे विद्वान् बहुश्रुत दुभाषिया श्रिय शिष्यकी मृत्युसे श्राचार्य-को श्रपार दुःख हुआ। निराग होकर उन्होंने कहा—श्रय मेरा भाट जाना निष्कल है, बिना लोचवाके में वहाँ जाकर क्या करूँगा। इस पर शीलविजय आदि दूसरे लोचवोने उन्हें बहुत समकाया।

मार्गमें कष्ट न राने देनेके लिए राजा चक् छुप् श्रोने श्रपने राज्यमें सब जगह प्रबन्ध कर दिया था। माट-निवासी साधारण ग्रहस्य भी
इस भारतीय महापिडनिके दशनके लिए लालायित थे। इस प्रकास
माट-जनोंको धर्म-मार्ग बतलाते हुए श्राचार्य दीपकर श्रीजान जलपुरुप श्रप्त वर्ष (चित्रमानु संवत्सर, १०४२ ई०) में ६१ वर्षकी
श्रवस्थामें उसी (=पिश्चमी तिज्यत) में पहुँचे। राजधानो योलिडमें
पहुँचनेसे पूर्व ही राजा श्रगवानी के लिए श्राया। वड़ी खुति श्रीर
सत्कारके साथ उन्हें वह योलिड विहारम ले गया। इसके बाद श्राचार्य
दीपकर ६ मास इसी विहारमें रहे। इस वक्त उन्होंने धर्मा वदेशके
श्रितिस्त कई ग्रन्थोंके श्रभुवाद तथा रचनाका काम किया। यहीं
उन्होंने श्रयना प्रसिद्ध ग्रन्थ व विराय-प्रदीप लिसा था।

टरी प्रदेशके तीन वर्षके निवास-कालमें दीपकरने कितने ही अन्य प्रन्य लिखे और अनुवाद किये। द्रुम-पुरुप वानर वर्ष (हेमलम्ब, १०४४ ई०)में वे पुरट् पहुँचे। यहीं अतिशाका प्रिय यहस्य शिष्य होम्-तोन उनके पास पहुँचा। तबसे मरण्पर्यन्त छायाकी भौति वह अपने गुरु के साय रहा, और मरनेके वाद गुरु-गुण-धर्माकर नामक अतिशाकी जीवनी लिखी। भोटमें बीच वीचमें ठहरते हुए भी आचार्य वरावर विवरते ही रहे। उनका प्रन्य-प्रणयन तथा अनुवादका काम वरावर जारी रहा अग्नि पुरुप शूकर वर्ष (सर्वजित, १०४७ ई०)में सम्-ये तथा लोह पुरुप-व्याप्त वर्ष (विकृत, १०५० ई०,में वे येट् वा

गये। अपने चौदह वर्षके भाट-निवासमें प्रथम यात्राके अतिरिक्त वे तीन वर्ष डरी-प्रदेशमें चार वर्ष उइ और चाड प्रदेशमें, एवं ६ वर्ष येथङ् में रहे। द्रम-पुरुष अश्व वर्ष (जय, १०५४ ई०)के भाटिया नवें मासकी अठारहवीं तिथि (कार्तिक अगहन कृष्ण ३, ४)के। अथड्के तारा-मन्दिरमें ६३ वर्ष की अवस्थामें इन महापुरुषने अपना नश्वर शरीर छोड़ा। डोम् तोन इस समय इनके पास था। ल्हासासे लौटते वक्त २५ अप्रेल १६३०को में इस पवित्र स्थान पर गया। अतिशाके समयसे अब तक बहुत ही कम इस मन्दिरमें परिवर्तन हुआ है। इस बातका साद्य उसके जर्जर विशाल रक्त चन्दन-स्तम्भ ही दे रहे हैं। अब भी बहाँ दीवंकरका भिद्यापात्र, धर्मकारक (कमराडलु तथा खदिरदंड, राजसद्रालां छित एक विजड़ेमें सुरिद्यत रक्षे हैं और बतला रहे हैं कि अभी कल तक भारतकी बूढी इड्रियों में कितना साहस था।

भाट देशके वर्तमान चारों वौद्ध सम्प्रदाय श्राचार्य दी दंकरके। एक सा पूजनीय मानते हैं। उनकी डोम् तोन द्वारा चली हुई तान्त्रिक परम्परामें ही चे.ड क्व-पा शिष्य हुए थे। ये वही चोड ख-पा हैं जिनके अनुयायी पीजी टोपीवाले लामा भाट देशमें धर्म और राज्य दोनोंके प्रधान हैं। ये लोग अपनेका अतिशाका अनुयायी मानते हैं श्रीर अतिशाकी शिष्य परम्परा का दम्-पा लोगोंका उत्तराधिकारी अपने का नवीन का-दम्-पा बतलाते हैं।

त्राचार्य दीपकरकी कृतियाँ मूल धरकृत तथा मातृ-भाषामें लुत हो चुकी हैं,यद्यि उनके अनुवाद अब भी तिव्वतो तंज्यूर संप्रहमें सुरिच्ति हैं। धर्म तथा दर्शन पर उन्होंने ३५ से ऊपर अन्य लिखे हैं। उनके तान्त्रिक अन्योंकी सख्या सत्तरसे अधिक है, यद्यि इनमें देवता-साधनके कितने ही बहुत छोटे-छोटे निवन्ध हैं। बहुतसे अन्योंको तिव्वती भाषामें उन्होंने अनूदित भी किया है। कज्यूर समहमें ही भिन्न भिन्न लोचवों (दुभाषियों,की सहायतासे उनके ६ अन्य अनुदित हैं। तंज्यूरके- सूत्र विभागमें उनके श्रमुवाद किये हुए २१ ग्रन्थ हैं, श्रीर रल-विभागमें इनकी सख्या ६०से ऊपर है।

## 🛊 ४. निब्बतमें शिचा

गृहस्य त्रौर भिन्नु दोनों श्रे शियों के श्रनुसार तिव्यतमें शिन्नाका कम भी निमानित है। भिन्नु श्रोंकी शिन्नाके लिए हजारों छोटे बंबे मठ या विद्यालय हैं। कहीं, कहीं गृहस्य विद्यार्थों भी व्याकरण, साहित्य, वैद्यक श्रीर ज्योतिषकी शिन्ना पाते हैं, लेकिन ऐसा प्रबन्ध कुछ धनी श्रीर प्रतिष्ठित वशों तक ही परिभित है। हाँ, कितनी ही बार पढ लिखकर भिन्नु भी गृहस्थ हो जाते हैं श्रीर इस प्रकार गृहस्थ श्रे शो उनकी शिन्नासे लाभ उठाती है। मठोंके पढे हुए भिन्न गृहस्थों के बालकों के शिन्नकका काम भी करते हैं। किन्तु नियमानुसार धनी या ग्रीब गृहस्थ जन इन मठों में, जिनमें कितने ही बड़े-बड़े विश्वविद्यालय हैं प्रवेश नहीं पाते।

तिन्वत भितुश्रोंका देश है। यही नहीं कि इसका शासन भिन्नु संघके प्रधान श्रीर वंडे मठाचार्यों द्वारा होता है, विल्क प्रायः जन सख्याका पचमाश रहत्यागी भिन्नु श्रोंके रूपमें है। शायद ही ऐसा कोई गाँव हो, जहाँ एक दो भिन्नु श्रीर पर्वतकी बाँही पर टगा एक छाटा मठ न हो। श्राठते बारह वरसकी श्रवस्थामें भिन्नु वनने वाले वालक मठोंमें चले जाते है। श्रवतारी लामा तो—जोकि किसी प्रांसेद्ध महात्मा या वोधिसत्वके श्रवतार समके जाते हैं—श्रीर भी पहले ही श्रवने मठमें चले जाते हैं। छोटे मठोमें वे अपने गुरुके पास पढते है। श्रारम्भ हीसे उनको सुन्दर श्रव्तर लिखनेकी शिन्ना विशेष तौरसे दो जाती है। वे डॉड़ी श्रीर वे डॉड़ी वाले (ऊचन, ऊमे) दोनों ही प्रकार के श्रव्तरों का श्रभ्याम करते हैं। लिखने में वे बहुत श्रविक समय देते हैं, इमीलिये तिन्वती लोगों में सुलेखक बहुत मिलेंगे। पढने के लिए दूसरी वात है

श्लोकोंका रटना; व्याक्ररण, काव्य, तर्क, धर्मशास्त्र सभी चीजे तिक्वती; भाषामें उनके लिए श्लोकबद्ध हैं। इससे उन्हें याद करने वहुत आसानी होती है। नामूली गिनतीके आविरिक्त गणितकी शिचा नहीं सी है। जो लोग ज्योतिषी या सरकारी दफ्तरोंके अधिकारी वनना चाहते हैं वही विशेष तौरसे गणित सीखते हैं। विद्या सीखनेमें छड़ी वहाँ बहुत सहायक समभी जाती है। फुलाये गालो और सिरकें! प्रहारके लिए उपयुक्त स्थान माना जाता है। अवतारी लामोंको छोड़ सभी विद्यार्थियोंको अपने अध्यायककी कोई न कोई सेवा अवश्य करनी होतो है। बहुवा अध्यायक अपने विद्यार्थींके भरण-पोषणका भी अपनन्य करता है।

लिखने-नढने स्रौर कुछ धार्मिक पुस्तिकायें याद करनेके प्रारम्भिक अध्ययनके वाद व्याकरण नीति पद तथा धार्मिक श्लोकोंको पढ़ते हैं। चार पाँच वर्ष इसीमें लग जाते हैं। इसके बाद वे उच्च शिचाकी स्रोर कदम वढ़ाते हैं। यदि उनका मठ छोटा है स्रौर वहाँ उरयुक्त श्रध्यापक सुलभ नहीं हैं, तो विद्यार्थी वड़े मठोंमें मेजे जाते हैं। जो-विद्यार्थी किसी मठीय विश्वविद्यालयमे प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें पहले किसी ऐसे ही मध्यम श्रेणीके मठ या योग्य ऋध्यापकके वास विशेष शिचा लेनी पड़ती है। इस शिचाको इम लोग ऋपने यहाँकी माध्यमिक शिचा कह सकते हैं। इस समय वे तर्क बौद्ध-दर्शन स्त्रीर-काव्यके प्रारम्भिक ग्रन्थोंको पढ़ते हैं। पुस्तकोंका स्मरण खास कसौटी है। यद्यपि विद्यार्थी अवसर श्री श्योमें विभक्त होकर पढ़ते हैं लेकिन छमाही नौमाही परीचात्रोंकी प्रथा नहीं है। इसकी जगह अवसर गुट्ट बीधकर विद्यार्थी अपने अपने विषयपर शास्त्रार्थ करते हैं। समय-समय-• पर ऋध्यापक पठित विषयमें विद्यार्थीसे कोई प्रश्न पूछ लेता है। उत्तर त्रमतोष-जनक होनेपर वह उसे दगड देता है श्रौर नया पाठ नहीं पढ़ाता। पुस्तक समाप्त हो जानेपर विद्यार्थी उस विषयके उच्चतर य्रन्थको लेता है। इस समय यदि विद्यार्थीकी रुचि चित्रण, मूर्ति--

28

निर्माण या काष्ठ-तक्त्ण कलाकी श्रोर होती है तो वह इनमें भी अपना समय देता है। इन विषयोंके सीखनेका प्रवन्ध सभी मठोंमें होता है। श्रीर भी ऊँची शिचा पानेके इच्छुक विचार्थी किसी मठीय विश्वविद्यालयमें चले जाते हैं जिनकी सख्या चार है—(१) गन्-दन् ( ल्हासासे दो दिनके रास्ते पर), (२) डे-पुड़ ( ल्हासाके पास,१४१६ ई॰में स्थापित ), (३) से-र (ल्हासाके पास, १४१६ ई॰में स्थापित), (४) ठ शि-ल्हुन-पो ( चडपदेशमें १४४७ ई०में स्थापित ) चारों विश्वविद्यालय मध्य तिव्यतमें हैं। सम् येका मठ तिव्यतमें सबसे पुराना है। यह ल्हासासे तीन दिनके रास्तेपर अवस्थित है। इसकी स्थापना ७७१ ई: में नालन्दाके महान् दार्शनिक श्राचार्य शान्तरित्तं द्वारा हुई थी। शताब्दियों तक यह तिब्बतकी नालन्दा रही। लेकिन श्रय उसका वह स्थान नहीं रहा। उक्त चार विश्वविद्यालयों ने त्रतिरिक्त पूर्वा तिव्वतमें तेरगी (१५४८ ई॰ में स्थापित) श्रीर चीनी सीमाके पाष श्रम्-दो प्रदेश में स्कृ बुम् (१५७८ ई॰ में स्थापित ) दो श्रीर विद्या-केन्द्र हैं। तिञ्वतके इन विश्वविद्यालयों में बड़ी बड़ी जागीरें लगी हुई हैं श्रौर यात्री लोग भी छोटा-मोटा दान देना अपना धर्म समभते हैं। कुछ हद तक ये अपने विद्यार्थियोंको भी आर्थिक सहायता देते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिये बहुत गुझाइश है, वयों कि श्रध्यापक श्रीर म्लन्-पो (प्रमुख श्रध्यापक, डीन) श्रपने ऐसे विद्या थियांसे बहुत प्रोम रखते हैं, और उन्हें आगे बढानेमें अपना और त्रपनी सरथा का गौरव समफते हैं। कम प्रतिभाशाली विद्यार्थियोंका श्रपने ररिवार या गुरुके मठकी सहायता पर निर्भर रहना पड़ता है। तिव्वत के ये मठीय विश्वविद्यालय विशाल शिक्षण संस्थायें हैं, जिनमें हनारों विद्यार्थी दूर-दूरसे आकर पढते हैं। डे पुरू सबसे बड़ा

है, निसमें सात हनार सत्त सौसे ऊगर विद्यायीं रहते हैं। से रा विश्वविद्यालयमें इनको सख्या साढ़े पाँच हनारसे ऊपर है। गन्दन् ख्रौर ट-शि-ल्हुन्-यो विश्वविद्यालयों मेंसे प्रत्येकमें तीन इनार तीन-सौसे अधिक विद्यार्थी वास करते हैं। ट-शि-लामाके चले जाने के कारण ट-शि लहुन्-रोके छात्रोकी संख्या कुछ कम हो गई है। इन के महाविद्या-लयों और छात्रावालों के विषयमें मैंने अन्यत्र लिखा है, इसलिए उसे यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं। इन में उत्तरमें साइवेरिया, पश्चिम में अखाखान (दिल्णी रूस) और चीन के जेहोल प्रान्त तक के विद्यार्थी देखने में आते हैं। महाविद्याल गोंको तरह इन के छात्रावासों में भी छोटी-मोटी जागीरें लगी हुई हैं और उन के अलग पुस्तकालय और देवा-लय हैं। अपने अपने छात्रावासों का प्रवन्ग वहाँ के रहने वाले विद्यार्थी और अध्यापक करते हैं। छोटे-से-छोटे छात्रावास में भी कुछ सामृहिक सम्पत्ति जहर रहती है।

उत्ती श्रे शियों में श्रध्ययन श्रधिक गम्भीर है। प्रत्यों के रटने की यहाँ भी वैनी ही परिपाटी है। विद्यार्थियों के न्याय श्रौर दर्शन सम्बन्धी शास्त्रार्थों में लोग वैसी ही दिल चर्नी लेते हैं जैसे हमारे यहाँ क्रिकेट श्रौर फुटबालों के खेलों में। यद्यित ड-सड्या महाविद्यालयों के म्खन्-पो सदा ही उच्च कोटिके विद्वानों में से चुने जाते हैं, तो भी वे श्रध्यापन का काम बहुत कम करते हैं। श्रध्यापन का कार्य गेर्-गेन् (लेक्चरर) श्रौर गे-शे (प्रोफ़ सर) करते हैं। श्रध्ययन समाप्त हो जानेपर विद्वनमंडली की शिफारिश पर योग्य व्यक्तिको लह रम्-पा या डाक्टरकी उपाधि मिलती है। फिर छात्र श्रपने मठोको लौटते हैं। जिन्हें पढ़ने-पढानेका श्रधिक शौक होता है वे श्रपने विश्वविद्यालय ही में गे-शे या गेर् गेन् होकर रह जाते हैं।

तिन्वतमें भित्त शियों के भी सै हड़ों मठ हैं जहाँपर मित्त शां विद्या-र्थिनियों के पढ़नेका प्रवन्ध है। ये भित्त शायों का शिक्षा भिन्न शी-मठ भिन्न - मठोंसे सर्वधा स्वतंत्र और दूरी पर अवस्थित हैं।

साधारण शिचाका यद्यपि इनमें भी प्रबन्ध है तो भी भिच्नु विश्वविद्यान लयों जैसा न इनमें उच्च शिचाका प्रबन्ध है, श्रीर न भिच् णियाँ

भिन्न -विश्वविद्यालयों में जाकर पढ सकती हैं। उनकी शिन्ना ऋधिकतर साहित्य धर्म श्रीर पूजा-पाठके विषयकी होती है।

यद्यपि जैसा कि ऊपर कहा, ग्रहस्य-छात्र मठीय विश्व-विद्यालयों में दाखिल नहीं हो सकते तो भी मठोंने पढे

गृहस्यो की शिक्ता

छात्र घरोमें जाकर अध्यापनका कार्य कर

सकते हैं। कोई भी गृहस्य-छात्र इन विश्व-

विद्यालयोमे पुस्तक तो पढ सकता है किन्तु नियमानुसार छात्रावासीमें रहनेके तिये स्थान नहीं पा सकता। इसलिए वे उनते फायदा नही उठा सकते। वहुत ही कम ऐसा देखनेमे आता है कि कोई कोई उत्कृष्ट विद्वान्भित्त्राश्रम छोड़कर ग्रहस्य हो जाता हो क्योंकि विश्वविद्यालयों श्रीर सरकारी नौकरियोंमें (जिनमें भित्तश्रोंके लिए श्राधे स्थान सुरित्तत हैं) इनकी वड़ी माँग है। तिब्बतमें जिला भजिस्ट्रेटसे लेकर सभी ऊचे सरकारी पदोंपर जोडे अफ़सर होते हैं, जिनमे एक अवश्य भिन् होता है। उदाहरणार्थं ल्हासा नगरके तारघरको ले लीजिए, जिसके दां श्रफसरोमें एक मेरा मित्र कुशो-तन् दर्भित्तृ हैं। घनी खानदानोंके वालक-वालिका श्रपने घरके लामासे लिखना पढना सीखते हैं। बालि-काश्रोंको इस श्रारभिक शिचापर ही सतीष करना पड़ता है। हाँ भिजुणी होनेकी इच्छा होनेपर कुछ श्रीर भी पटती हैं। साधारण श्रेणीकी सियोंमें लिखने-पढनेका अभाव-सा है। धनी लोग् अपने लड़कोंकों पटनेके लिए खास अव्यापक रखते हैं, लेकिन गरीबोंके लड़के या तो अपने वड़ोसे लिखना पटना सीखते हैं अथवा गाँवके मठके भिच् से। ल्हासा श्रीर शी-ग-चें जैसे कुछ नगरोमें श्रध्यापकोंन श्रपने निजी विद्यालय खोल रखे हैं। इनमें लड़कोंको कुछ शुल्क देना पड़ता है। यहाँ भी पढनेका कम भिन्न छो जैसा ही है। हाँ यहाँ दर्शन छौर न्यायका विल्कुल स्रभाव रहता है। ल्हासामें स्रफसरोकी शिचाके लिए ची-- खन् नामक एक विद्यालय है, जिसमें हिसाब-किताव ग्रीर बही खाताका ढग स्लिवाया जाता है। इन्हीं विद्यालयोमेंसे सरकार ऋपने श्चनसर चुनती है। कई वर्ष पहले सरकारने ग्यान-चीमें एक श्रंश जी स्कूल खोला था श्रोर उसमें बहुतसे सरदारोने श्चपने लड़के पढ़ने के लिए भेजे थे, किन्तु श्चारम्भ हीसे मोटी-मोटी तनख्वाह के श्रंश ज तथा दूसरे श्रध्यापक नियुक्त किये गए, जिसके कारण सरकार उसे श्चाने न चला सकी। दो-चार विद्यार्थी विद्याध्ययन के लिए सरकार की श्चोरसे इङ्गलैएड भी भेजे गए। किन्तु उनकी शिक्ता श्चाशानुरूष्ट न हुई, हसलिए सरकारने इस क्रमको भी बन्द कर दिया।

सच्चेपमें तिब्बतमें शिचाको ग्रवस्था यह है। श्रीर वातोंकी तरह शिचाके विषयमें वाहरी दुनियाँका तिब्बतमें बहुउ कम ग्रसर पड़ा है। इससे शक नहीं कि तिब्बतमें वह सम मशीन सौजूद है जिनमें नई जान डालकर तिब्बतको वहुत थोड़े समयमें नये दक्ष से शिच्चित किया जा सके।

## 🗄 ५. तिब्बती खानपान,वेषसृषा

पूर्व 1 चोनकी सीमासे पिश्चममें लदाख तक फैला हुआ तिब्सत देश है। यह चारों श्रोर पहाड़ोंसे धिरा श्रो समुद्रतलसे श्रोसतन दारह हजार फुटते श्रिषक कॅचा है। इसीसे यहाँ सदीं बहुत पड़ती है। इस सदीको श्रिषकता तथा श्रिषक कॅचाईसे वायुके पतला होनेके कारण यहाँ वनस्वतियोंकी दरिद्रता है। सदींका कुछ श्रानुमान तो इससे ही हा जायगा कि मई श्रोर जूनके गर्म महीनोंमें मी ल्हासाको घेरने-पाले पर्वतोंकर श्रामर वर्फ पड़ जाती है; जाडेका तो कहना ही वया १ हिमालय की विशाल दीवार मार्गमें श्रावरोधक होनेसे भारतीय समुद्रसे चली हुई मेत्रमाला खच्छन्दनापूर्वक यहा नहीं पहुंच मकती; यही कारण है जो यहाँ वृष्टि श्रिषक नहीं होतो है, वर्फ ही ज्यादा पड़ती है। सदीं हुनेको छेदकर पार हो जाने वाली है।

ऋतुकी इतनी कठोरताके कारण मनुष्योको अधिक परिश्रमी स्प्रीर साहनी होना आवश्यक ही टहरा। सिहलकी भाति एक सारोड

(वहनत, लुझी में तो यहांका काम नहीं चल उकता, यहाँ ती बारहों मास मोटी सनी पोशाक चाहिये। बाहेमें तो इससे मी काम नहीं चलनेका। उस उमन तो पोस्तीन त्रावश्यक होती है। साधारण लोग मेड़को खातकी पोस्वीन वाल नीचे और चमड़ा कंपर करें के पहिनते हैं। धनी लीग जगली मेड़ियों, लोमड़ी, नेवले तथा और बन्दुओं की खाल पहिनते हैं, विसकी कीमत मी बहुत अधिक होती है। चंचेपतः विश्वता लोग मामूली कपड़ोंमें गुजर नहीं कर सकते। पैरमें बुटनो वकका चनड़े श्रीर उनका बना बूट होता हैं, बिसे शोम्पा नहते हैं। उसके सपर पायनामा फिर लम्बा कोट (हुन) और शिर पर फेल्टका हैट । साधारण मोटियाकी यही पोशाक है । हैटकी रिवान पिछले पन्द्रह-सोलह वर्षोंसे ही है, किन्तु अब सार्वदेशिक है। वच्चा बूढ़ा-चवान, धर्ना, ग्रीब, किसान चरवाहा समी विना सकोच हेट लगाते हैं। यह फेल्ट हैट यहाँ कलकते से आती है। फाउ, वेल्जियम आदि यूरोदीय देशोंचे लाखों पुरानी हैट बुल-बुलाइर क्लक्चा पहुँचर्ता है और वहाँचे क्ते दामीपर यहाँ पहुँच बार्ता हैं।

जियाँ मी शोम्या पहिनती हैं। इनका हुया बिना बाँह का होता है, जिनके नीचे चौड़ी बाहों वाली सूर्वी या आसामी अपडीकी कमोड़ होती है। कमरले नीचे तामनेकी ओर एक चौढ़ोर क्यड़ा लडकता है जो माडनका काम देता है। शिरको बहुत प्रयक्षते भूषित किया जाता है। यदि यह कहा जायकी मोटिया गृहत्यकी सम्पत्तिका आयक माग उनकी कीके शिरमें होता है, तो कोई कृत्युक्ति नहीं होता। शिर की पश्चाकते यह मो आलानीने मालून हो जा नकता है कि वह की विक्वतके किन मागकी है। टशी लामाक प्रदेशकी (बिले चाड कहते हैं) जियों के शिरका आमूपण धनुपानार होता है। यह लक्का ने वह उनके कार मूर्ग और फिरोज़ों की कतार होती है। धनी जियों सच्चे मोतियों की से लियोंने इनके निचले मागकी वर देती हैं। चेनरोंने फिरोज़

श्रीर मूँगा सबसे श्रिषक व्यवहार किया जाता है। ल्हासाकी स्त्रियोका शिरोभूषण त्रिकोण होता है। इस पर मूँगों श्रीर फ़ीरोज़ोंकी धनी कतार होती है श्रीर उसके ऊपर सच्चे मोतियों की पंक्तियों। इस त्रिकोणके नीचे बनावटी बाल खुले हुए, कानोंके ऊपरसे पीठके ऊपर लटकते रहते हैं। ये बाल चीनसे श्राते हैं। इन पर पचास पचास, सौ-सौ रुपये खर्च किये जाते हैं। ल्हासा श्रीर उसके श्रास-नास वाले श्रिषक सम्य प्रदेशकी स्त्रियों ही इस श्रिषक महत्वपूर्ण श्रतंकार से श्रपनेको श्रतकत करती है। वालोंसे फ़िरोज़ का कर्ण भूषण लटकता रहता है। गलेमें फ़ीरोजोंसे जड़ा हुश्रा चौकोर ताविज़दान होता है, जिसमें भूत प्रतसे बचनेके लिए यत्र रहता है। इस ताबीज के पास बाई श्रीर कमर तक लटकती मोतियोंकी लड़ी होती है। सुसलमानोंको छोड़कर सभी मोटिया दाहिने हाथमें शत्व पहनते हैं। शासमें हाथ जाने लायक रास्ता बना दिया जाता है। तो भी उसे शंख की चूड़ी नहीं कह सकते।

तिव्वत की विशेष पैदावार ऊन है। ऊन, कस्तूरी, फर (समूरी खाल) यहाँसे विदेशोंको जाती हैं। ये वीजे विशेषकर भारत ही के रास्ते जाती हैं। गेहूँ बिना छिलकेका, जा, मटर, बकला, जई तथा सरसों भी काम लायक हो जाते हैं। फसल साल भरमें एक ही होती है, जो भिन्न-भिन्न ऊँचाईके अनुसार भिन्न भिन्न समयमें वोई जाती है। सितम्बर तक सभी जगह फ़सल कट जाती है। अवत्वर में वृद्धोंको पत्तियाँ पोली पड़कर गिरने लगती हैं, जो शरद अनुते आगमन की सुचना है।

गेहूँ काफ़ी पैदा होने पर भी भोटिया लोग रोटी नहीं खाते। ये लोग गेहूँ, जौ, भूनकर पीस लेते हैं। इसे चम्बा कहते हैं। राजाते लेकर भिखारी तकका यही प्रधान खाद्य है। नमक, मम्बन, निश्री, गर्म चायको प्यालेमें डालकर, उसमें चम्बा रख हाथते मिलाकर ये लोग खाते हैं। घरके हरएक श्रादमीका प्याला श्रलग-श्रलग

होता है। जो प्रायः लक्षड़ीका होता है। यह छोटा प्याला इनकी तश्तरी थाली गिलास सब कुछ ई। पानेके बाद जीभसे इस प्यालेकी साफकर छातीपर चोगेमें डाल तेते हैं; हाथ, मुंह देह, धीना कभी ही कभी होता है। विहारों के भिन्न जो तकके हाथ मुँहपर मैल की मोदी तह जमी रहती है। तिब्बतमें ऐसे श्रादमी श्रासानीसे मिल प्तकते हं जिन्होंने जिन्दगी भर श्रवने शरीरपर पानी नहीं डाला। .चाय ग्रीर चम्वाके ग्रतिरिक्त इनका प्रवान खाय माँस है। माँस तिव्य-तियों का प्रधान खाद्य है। श्रधिकतर खुला श्रीर कचा ही लाते हैं। ससाला डालना शहरके ग्रमीरोंका काम है, जिन पर चीनी ग्रौर नेपाली श्रकतरों श्रीर सौदागरोंका प्रभाव पड़ा है। ये लोग चीन यालोंकी भौति दो लकवियोको खाते वक चममचकी भौति इस्तेमाल करते हैं । चीनियासे दा एक तरहकी छाटेकी चीज खानेके लिये भी इन लोगों ने सीखा है। चायका सर्च सबसे अधिक है। यह चीनसे श्राती है, ग्रौर जमाकर ईटकी शकलकी बनी रहती है। यद्यि भारत श्रीर लकाकी चाय श्रामानीसे जल्दी पहुँच सकती है, तो भी तीन महीने चलकर चीनी चाय सस्ती पहती है। तिब्बती लोग दूष, श्रीर चीनी डालकर चाय नहीं बनाते । चायको साडा श्रीर नमकके साथ पहले पानीमें खूव खौलने दिया जाता है, फिर उसे काठके लम्बे ऊखलमे दालकर माखन डाल खूब भथा जाता है। इसके चाद मन्त्रन मित्र जानेपर चायका रग दूधवाली चाय सा है। जाता है। फिर इसे मिटीकी चायदानियोंमें डालकर अगीठीपर रख देते हैं। दूकानदार, श्रफ़मर भिन्नु, सबने यहाँ चायदानमें चाय बरावर तैय्यार रहती है। सूखा मांस, चाय या कन्ची शराब ( छड्) -यही त्रागनतुकके लिए पहली खातिर है। जौकी सहाकर घर ' बरमें छ इ बनती है। छोटे-छोटे वच्चे तक भी दिनमें कई बार न्डड पीते हैं। यद्यपि एक श्राध हजारको छोड़कर सभी भोटिये वौद ्टि तो भी थोडेसे पीली टोपी वाले गेलुक् पा भिन्न कोंको छोड़कर सम

भोटिया शराब पीने वाले हैं। इनकी पूजा शरावके बिना नहीं हो सकती, उरोसथ, पश्च शील, में अप्ट शील जानते ही नहीं; गेलुक-पा भिच्च भी पूजाके समय देवताका प्रसाद समभक्तर अगूठेकी जड़के गढ़े भर छुड़ न पीनेसे देवताके कोधित होनेका भय समभते हैं। दुनियामें बहुत ही कम जातियाँ ऐसो शरावकी आदी होगी।

तिन्वतके ऊनी कपडे मोटे मजवूत श्रीर सुन्दर भी हाते हैं। पुरानी चालके अनुसार अभी तक ये लाग पतली पहियाँ ही वनाते हैं, चौडे अर्जके कपडे नहीं वनाते। विना कुछ किये स्वभावतः ही यहाँकी ऊन बहुत नमें होती है। यद्यपि हिन्दुस्तानी मिलोंके लिए हर गाल लाखों रुपयेकी ऊन भेजी जानेसे कपड़ोंकी दर अधिक हो गयी है, तो भी श्रभी सस्तापन है। में जे, दस्ताने वनियानों के वनाने-का रवाज उतना नहीं है, यद्यपि नेपाली सौदागरोके ससर्गसे ल्हासामें कुछ मद्दे भद्दे ये भी बनने लगे हैं। मोटिया लोग शिक्ता और श्रन्य वातोमें चाहे कितने ही पिछड़े हों, कला प्रेमी हैं। ल्हासाके परले प्रदेशमें अखराटके पेड़ हाते हैं। इनकी लकड़ी बहुत ही हढ श्रीर साफ होती है। तिहारो श्रीर मकानोमें इसवर की गई बारीक तथा सुन्दर कारीगरीका देखकर इनकी कला-विज्ञताका पता लगता है। सम्पूर्ण त्रिपिटक त्रौर श्रष्ट कथासे भी बड़े संग्रह अखराटकी तिष्नियों पर खोदकर छापे जाते हैं। यहाँकी चित्रकला सेगिरियार तथा ग्रजिंठा की शुद्ध त्रार्य चित्रकलासे ग्रविच्छित्नतया सम्बद्ध है। रगोका नमावेश तथा समिश्रण बहुत सुन्दर रीतिसे होता है। विदेशी रगोके प्रचाराधिवयसे अब वे उतने चिरस्थायी नहीं हो सकते। यह चित्रकला वीद्धधर्मके साथ-साथ मारतके नालन्दा छोर विकम-

१. उपासय = वतः पचशील हमारे पाँच नियमोंकी तरह हैं, ग्रष्ट शील श्रामणेरी (तक्ण भित्तृ श्रां) के लिए होते हैं।

२. प्राचीन भारतकी श्रजिठाकी गुहाश्राकी तरह निहलमें सेगिरियामें पुराने चित्र हैं।

शिला विश्वविद्यालयोंसे यहाँ ग्रायी है। इस कलामें भी रुढि श्रौर नियमोके श्राधिक्यसे श्रव वद्यपि उतनी सजीवता नहीं है, श्रौर न मोटिया चित्रकार दृश्योंके प्रति-चित्र तथा स्वच्छुन्द किन्त प्रतिमा सम्पन्न चित्र ही बना सकते हैं, तो भी भारत श्रौर सिंहलकी श्राधुनिक सामान्य चित्रकलासे तुलना करनेपर यह निःसकीच कहा जा सकता है कि ये लोग ऊतर हैं। सबसे बड़ी विशेषता यहाँकी चित्रकलाकी सर्वजनीनता है। धातु तथा मिट्टीकी मूर्तियाँ श्रगानुकृत सुन्दर बनती हैं। इन कलाश्रोको सीयनेके लिए प्राचीन समयकी भाँति ही शिष्य शिल्पाचायोंके पात वयों सेवा सुभूषा करके सीखते हैं। यद्यपि यहाँ की चित्र-कलाका स्रोत उतना स्वच्छुन्द श्रौर उन्मुक्त नहीं है, तो भी भारतवासी यदि श्रयनी राष्ट्रीय कलाको पुनक्जीवित करना चाहते हैं तो उन्हें यहाँसे यहाँ सहायता मिल सकती है।

घरों, मनुष्यों कपड़ोंके अत्यन्त मेले होनेपर भी घरों और घर की वस्तुओंको सजानेमे उनकी चित्र भही नहीं कही जा सकती। कपड़ोंकी भालरोंमे रगोंका उचित समावेश, छतों और खिड़कियों पर फुलोंके गमलोंकी सुन्दर कतारे, खिड़कियोंके कपड़े या कागजसे ढके जालीदार मुन्दर पल्ले, भीतरी दीवारोंकी रग-विरगी रेखाएँ, फूल-पत्तियाँ, कपड़ोंकी छते, चाय रखनेकी चौकियोंकी रगाई और सुन्दर वनावट, चम्का (सत्तू) दानाकी रगविरगी बनावट इत्यादि इनके कला प्रमको बतलाती हैं।

खानेमें मास, मक्यन तथा पहिननेको ऊनी कपडे ही मोटिया लोगोंके लिए अधिक आवश्यक वस्तुएँ हैं। इसीलिए तिन्कती जीवनमें खेतीसे अधिक उपयोगी और आवश्यक पशु-पालन है। मेड़, वकरियाँ और चमरी (याक) हो यहाँ का सर्वस्व है। मेड़से इन्हें मास कपड़ा और पोस्तीन मिलती है। वकरीसे मास और चमड़ा। मेड़ वकरियाँ इसके अतिरिक्त वोस्ता ढोनेका भी काम देती हैं, खास कर दुर्गम स्थलोमें। चमरीसे भास, मक्खन, दूध मिलता है। इसके वं नवें काले बालोंसे खेमा श्रीर रस्सी बनायी जाती है। जूता, थैता म्रादि घरकी सैकड़ों चीजोंके लिए इसके चमड़ेकी म्रावश्यकता है। चमरी ठडी जगहों में ही रहना पतन्द करती है। मई जून जुलाई श्रगस्तके महीनेमें चरवाहे चमरियोंको लेकर पहाड़ोंके ऊपरी भागमें चले जाते हैं। चमरी बोभा ढोनेका भी काम देती है। अठारह बीस हजार फुटकी ऊँचाई पर, जहाँ हवाके पतली होनेसे घोड़ा, श्रीर खचरोका बोक्ता लेकर चलना बहुत मुश्किल होता है, चमरी भारी बोभा लिये बिना प्रयास अपनी जातीय मन्द गतिसे चढ़ जाती है। दुर्गम पहाड़ोपर छिपिकलीकी भौति इन्हं चढ़ते देखकर आश्चर्य होता है। तिब्बतमें भेड़ोंके बाद अत्यावश्यक चीज़ चमरी है। खद्भर घोडे ख्रीर गदहे भी यहाँ बहुत हैं। रेल, मोटर, देलगाड़ियाँ तो यहाँ हैं नहीं इसलिए सभी चीजोंको एक जगहसे दूसरी जगह ले जानेके लिए इनकी वड़ी आवश्यकता है। घोड़े यद्यपि ठिगने होते हैं, पर पहाड़ी यात्राके लिए ये ऋत्युवयोगी तथा देखनेमें तेज ऋौर सुन्दर होते हैं। खन्चर मगोलिया और चीनके सीलिङ्ग प्रान्तसे भी श्राता है। घरेलू जन्तुत्रोमे कुत्तीका महत्व कम नही है। भेड़ वकरी वालोके लिए तो इसकी ऋनिवार्य ऋावश्यकता है। वड़ी जातिके मोटिया कुत्ते अधिकाश काले होते हैं। आखि इनकी नीली और भयद्वर होती हैं। शरीरपर रीछ की तरह लम्बे लम्बे बाल, जिनकी जड़में जाड़ेमें पराम जम त्राती है। यह मेडियोसे लम्बे-चौड़े होते हैं, त्रमभ्यस्त यात्रीके लिए ये सबसे डरकी बात है। ये कुत्ते बढ़े ही खूंखार होते हैं। एक ही कुत्ते के होनेपर ब्रादमी ब्रानन्दसे बेफिक सो सकता है। मजाल नहीं कि चोर या अपरिचित आदमी उधर कदम् वढा सके। तिव्यतमें श्राने वालेको पहिला सबक कुत्तोंसे सावधानीका पढना पड़ता है। भोटिया लोग हड्डी तकको दूट कर यागृ वना डालते हैं, फिर कुत्तोंको मास कहाँसे मिल सकता है ? सबेरे शाम थोड़ासा चम्वा (सत् ) गर्म पानीमे घोलकर दिला देते हैं। वस इसी पर ये स्वामि-भक्त कुत्ते लोहेकी जजीरमें यथे पढ़े रहते हैं। पिजडेसे वाहर जजीरमें यथे वाघके ममीप जाना जैशा मुश्किल मालूम होता है, वैसे ही यहाँके कुत्तोंके समीप जाना। इन वड़ी जातिके कुत्तोंके श्रतिरिक्त छोटी जातिके भी दे। तरहके कुत्ते हैं। इनमें ल्हासाके मुँह पर वाल श्रीर वे वाल वाले छाटे कुत्ते बहुत ही सुन्दर श्रार समभदार होते हैं। यहाँ दे। तीन क्ययेमें मिलनेवाले कुत्ते द र्जिलिक्नमें ६०, ७० काये तक विक जाते हैं। ये छाटे कुत्ते श्रमीरोंके ही पाम श्रिषक रहते हैं, इसलिये इनकी श्राव-भगत श्रिषक होती है।

## 🛨 ६. तिब्बतमें नेपाली

नेताल श्रोर तिन्यतका सम्यन्ध बहुत पुराना है। ईसाकी सातवीं शतान्दीसे एक प्रकारसे तिन्यतका ऐतिहासिक काल शुरू होता है।, उस समय भी नेवाल श्रोर तिन्यतका सम्बन्ध बहुत वका दिखाई वन्ता है। यही समय तिन्यतके उरकर्पका है। इन समय तिन्यतके सम्राट् खोड चन-गम्बो ने जहाँ एक तरफ नेतालवर श्रपनी विजय-वैजयन्ती फैला वहाँको गाज कुमारीसे न्याह किया, वहाँ दूसरी श्रोर चीनके कितने ही स्वाका तिन्यत साम्राज्यमें मिला चीन सम्राटका श्रपनी लड़की देने पर मजबूर किया। इससे पूर्व, कहते हैं, भोटमें लेखन-कला न थी। लीट चन ने सम्भाटाका श्रचर सीखनेके लिए नेपाल भेजा जहाँसे वह श्रचर सीखकर पीछे तिन्यती श्रचर निर्माण करनेमें समर्थ हुशा। नेपाल राजकुमारीके साथ ही तिन्यतमें चौद्ध धर्म ने अवेश किया, श्रोर राजनीतिक विजेतांका धार्मिक पराजय हे। गया। श्राज भी नेपालकी वह राजकुमारी तारा देवी श्रवतारकी उरह तिन्यतमें पूजी जाती है। तिन्यतका सम्यतामें दीव्वित करनेमें नेपाल प्रधान है।

इसके अलावा नेवाल उपत्यकाके पुराने निवासी नेवारोंकी भाषा रितव्बती भाषाके बहुत सन्निकट है। भाषा तत्वज्ञोंने नेवारी भाषा के। तिव्यत-वर्मी शाखाका भाषाश्रीमेंसे माना है। तिव्यतीमे सिउ मारी (के।ई नहीं है) कहेंगे तो नेवारीमे सुमारे। नेवाल श्रीर तिव्यत-का सम्बन्ध प्रागैतिहासिक है, इसमें सन्देह नहीं। सम्राट्लोङ् चैन ने ही ल्हासाके। राजधानी बनाई। उसके १०० वर्ष बाद श्राठवीं शताव्दी के मध्यमें भीट राज स्रोड्-दे-चनने नालन्दाके श्राचार्य शान्तरिच्चत-के। धर्मप्रचारके लिए बुलाया, श्रीर इस प्रकार भारतीय धर्म प्रचारको-के लिए जे। द्वार खुला वह बारहवीं शताब्दीमें भारतके मुसलमानो द्वारा विजित होने तथा नालन्दा, विक्रमशिला श्रादि विश्वविद्यालयोंके नष्ट होने तक बन्द न हुआ। इन शताब्दियोंमे श्राजकलका दार्जिलंग-हहासा वाला छाटा रास्ता मालूम न था। भेटसे भारतके लिए तीर्थ-यात्रा करने वाले तथा भारतसे भोटमें प्रचार करनेके लिए जाने वाले सभीके। नेवालके मार्गसे ही जाना पडता था धर्मके सम्बन्धमें जैसा नेवाल मध्य स्थान रखता था, वैसा ही व्यापारके सम्बन्धमें भी। भोटकी चीजोंके। भारत श्रीर भारतकी चीजोंके। भे।ट भेजनेका

यद्यपि बौद्ध प्रंथोंका संस्कृतसे भाट भापामें अनुवाद करनेमें नेपालके पिहतोंका हाथ, भारतीय तथा काश्मीरी पिहतोंके समान नहीं रहा, तो भी इस अशमें भी उन्होंने कुछ काम न किया है। ऐसा नहीं। शान्ति भग, अनन्त श्री, जेतकर्ण, देव पुण्यमित, सुमित कीर्ति, शातिश्री आदि नेपाली बौद्ध पिहतोंने भी नवीं दसवीं शतान्दियों में कितने ही प्रथोंका, विशेष कर तत्र प्रंथोंका संस्कृतसे भाटिया अनुवाद किया। अनुवादमें नेपालियोंका कम हाथ हानेका कारण, मालूम होता है, भारतसे बड़े-बड़े पिहतोंका आसानीसे मिल जाना था। इस में सन्देह नहीं कि नेपाली व्यापारी ल्हासाके राजधानी होनेके साथ ही आये, तो भी तिव्यतके इतिहासकी सामग्री जिन प्रंथोंसे मिलती है, वे धार्मिक है, या धार्मिक हिंसे लिखे गये हैं, इसीलिए, उनमें व्यापारकी विशेष चर्चान होना स्वामाविक है। रेमनके

कैयालिकों के कपुचिन सम्प्रदायके पादरियों के बृत्तान्तमें तो ल्हासा-में नेपाली व्यापारियों का रहना स्वष्ट लिखा है। सन् १६६१ ने १७४५ तक कपुचिन-पादरी ल्हासामें रहे। इन्होंने श्रमने विवरणों कुछ नेपालियों के ईसाई होने की बात भी लिखी है। उनके समयके गिरने का एक घटा १६०४ में बृटिश मिशन के ल्हासा पहुँचनेपर मिला था। कपुचिन पादरियों के ल्हामा लौटने के ४५ वर्ष बाद १७६० में व्यापारियों की शिकायतसे ही तो तिब्बतपर नेपालको चढ़ाई करनी पढ़ी थी।

श्राजकल तिव्यनमें व्यापार करनेवाले नेपाली व्यापारियोंके विशेष श्रविकार हैं। ये श्रधिकार १७६० श्रीर १८५६को दे। लड़ाइयोंके वाद मिले हैं। पहली लड़ाईमें नेपाली सेना सभी घाटोंका पार करती ल्हासासे सात दिनसे रास्ते पर शिगर्चे (टशाल्ट्रन्पा) पहुच गई थी, ग्रीर यदि चीनसे वहुत भारी सेना न ग्राती तो इसमें शक नहीं कि वह ल्हामा भी ले लेती। चीनी सेना नेपालियांका हराते हराते नेपाल राजधानी काठमायहूके समीप पहुँच गई, जिसपर नेपालने चीन की अधीनता स्वीकार की, अोर नेपाल और तिब्बत देाना चीन साम्राज्य के श्रन्तर्गत माने जाकर श्रापसमें सुलक्ष है। गई । इस युद्ध के विनयके उपलक्ष्यमें चीन सम्राट्का लिखवाया लेख श्रान भी ल्हासामें पातलाके सामने मौजूद है। दूसरी लड़ाई वर्तमान नेवाल ने महामित्र-वंशके संस्थापक महाराजा जगवहातुरके समय १८५६में हुई थी। इस लड़ाईमें नेपालका घाटोंसे छागे बढनेका मौका न मिला, श्रीर चीनके बीचमें पड़ जानेसे मुलह है। गई। मुलहनामेके अनुसार भारत सरकारका प्रतिवर्ध प्रायः १० हजार ६१या वार्षिक नेपालका देना पड़ता है। इसके अतिरिक्त दूसरी शते ये हैं (१) सक्ट पड़ने पर एक दूसरेकी सहायता करना, (१) एक दूसरे देशके ज्यापारियो पर जकात न लगाना, (३) ल्हासामें नेपानी राजदूत रखना, (४) नेपाली प्रजाका मुकदमा नेपाली न्यायाधीश द्वारा निर्णय किया जाना,

इत्यादि इस प्रकार इस सुलहनामेके द्वारा नेपालको उसी प्रकारका बहिर्देशीय प्रभुत्व (Extra territorial right) मिल गया, जैसा यूरोपियन जातियांने चीनमें लिया था, श्रीर जिसके छुड़ानेके लिए चीन प्रयत्न कर रहा है।

द्वितीय युद्धके पूर्व ल्हामाके नेपाली व्यापारी प्रायः १० गिराहों में देटे ये। हर एक गिरोइ अपना सरदार चुनता जिसको ठाक्नी कहते हैं। ये ठाक्ली आज भी हैं, यद्यपि संख्या अब सात ही रह गई है, उनका पहला वाला अधिकार भी नहीं रहा। हर एक गिरोहकी एक बैठककी जगह है, जिसको पाला कहते हैं। ल्हासामे व्यापार करनेवाले नेपाली व्यापारी प्रायः सभी वौद्ध हैं। नेपाली वौद्ध तात्रिक हैं, इस प्रकार ये पाले उनके तात्रिक पूज़ा तथा दूसरे कामके लिए भी व्यव-हत होते हैं। इन पालों में सौ सौ वर्ष पुरानी ल्हासामें लिखी गई कुछ संस्कृत पुस्तकें भी हैं।

श्राजकल नेपालकी श्रोरसे ल्हासामें एक वर्क ल (राजदूत), एक डीटा (मुश्किफ) तथा कुछ मिनाही रहते हैं। ल्हासाके श्रांतिरक ग्यांची शीगचीं, नेनयू (कुतो) केरडमें भी मुकदमा देखने तथा नेपाली प्रजाके हकोंकी रक्षाके लिए एक एक डीटा रहते हैं। नेपाली प्रजामें सिर्फ नेपालमें उत्तन्त ब्यापारी ही नहीं बिल्क उनकी भोटिया रखेलियोंसे होने वाले सभी वालक भी होते हैं। इस प्रकार यद्यपि व्हासामें नेपा-लियोंकी सहया दो मोने श्राधिक श यद ही होगी. तो भी नेपाली प्रजा यहाँ कई हजार है। भोटिया स्तीसे पेदा हुई नेपाली सन्तानको परा ग्यचरा कहा जाता है। लड़का पैदा होते ही नेपालका हक हो नाता है। किन्तु ऐसे लड़के या खीका जायदादमें कोई हक नहीं। नेपाली नौदा र गुशोसे जो दे, दम वही उसका हक है। श्रकतर लड़का पैदा होने पर, इन्कार करके स्तीका धरसे निकाल दिये जाते देखा गया है। चू कि नेपाली राजनियम के श्रतुरू कोई नेपाली श्रपनी स्ती को किद्दतमें जा नहीं सकता, इस लिए मीटिया रखेली रखना नेपालियां के लिए आम बात है। तिञ्बत में वहुपतिक विवाह तो नियमके तौर से है ही, इसलिए किसी मोटिया पुरुषसे भाईचारा कर के किसी नेपालीको उसकी स्त्रीसे सम्बन्ध करते देखा जाता है।

यह पहले कह आये हैं, कि नेपालको भोटमें व्यापार करते शताव्दी नहीं सहस्राव्दी बीत चुकी। नेपाली व्यापारी तथा भोटिया लोगांका धर्म एक ही तात्रिक बौद्ध धर्म है। कुछ राष्ट्रीय बातों को छोड़ देनेपर बहुत धी बातें मिलती-जुलती हैं। जहाँ नेपालमें इतना छुआ़ छूतका विचार है, वहाँ भाटमें आनेपर नेपाली सीदागर छुआ़ छूतका कोई विचार नहीं करता। शराब पीनेमें दोनों एकसे हैं। यहाँ रहनेव लें बहुतसे नेपाली याक (चमरी)को गायमें शुमार नहीं करते, और उसका मास खानेमें कोई विचार नहीं रखते हाला कि नेपालमें हरिए ऐसा नहीं हो सकता। रसोई बनाने वाले तो आमतौरसे भोटिया हैं, लेकिन मुसलमानके हाथसे रोटी खानेमें कोई विचार नहीं। स्मरण रहना चाहिए कि नेपालमें ये सभी बातें भयानक अपराध गिनी जाती हैं। एक बार भोटकी तरफ आनेपर नेपाली सौदागरको ३,४ वर्षसे पहले देश लोटनेको नहीं मिलता। लोटनेपर प्रायश्चितके लिए कुछ निय मित रुपया देना पड़ता है।

नेपाली (नेपार) लोग बडे ही व्यापार कुशल हैं। अगरेजी शिला का अभाव हानेसे यद्यपि उनके व्यापारका ढक्क बहुत कुछ पुरानासा ही है, तो भी उसका प्रबन्ध एक ऐसे देशमें, जहाँ रेल मोटरकी बात कौन कहे, कोई पहले वाली चीज भी नहीं, बहुत सुन्दरतासे कर रहे हैं। आधुनिक ज्ञानके अभावसे यद्यपि जितना मौका उनको अपने व्यापारके बढानेका है उतना नहीं कर सकते, तथापि अधिकाश व्हासा की नेपाली कोठियाँ अग्नी एक शाखा कलकत्तामें रखती हैं। कुछकी शाखायें शीगर्ची, ग्याची, फरीजोड, कुती आदिमे भी हैं। व्यापारमें 'कर' कस्त्री, ऊन बाहर मेजते हैं और मूगा, मोती, फ़ीरोजा बनारस; चीनके रेशमी कपडे, विलायती, जापानी सुती कपड़े, शीशोकी चीज़ें, खिलोने ग्रादि बाहरसे मंगाते हैं। चीजोंके ग्रसली उत्तरि-स्थान श्रौर खपत स्थानके साथ व्यानारका उङ्ग न जानने से उनको श्रपना संव काम कलकत्ताने करना पड़ता है। ऐसा होनेका कारण त्राधुनिक व्यापारिक शिचाका ग्रमाव है। नेवाली व्यापारियों में अब भी वह शिचा प्रवेश नहीं कर रही है, इसलिए उनके व्यापारके ढङ्गमं कम रिवर्तन होगा नहीं कहा जा अकता। सीभाग्यसे व्यापारिक चेत्रमें उनका काई उतना जबर्दस्त प्रतिद्वन्दी नहीं है। मुसलमान न्यापारियोका ढङ्ग इनसे कोई ग्रन्छा नहीं है। चीनके प्रभुत्वके हटनेके साथ-साथ चीन व्यापारियोका भी कुछ नहीं रहा। हिन्दुस्तानी व्यापारियोंको मैदानमे स्नाना हो निषिद्धः सा है। ऐसी ग्रवस्थामें कितने ही वर्षों तक तिब्बतके व्यापारपर नेवा-लियोका'एकाधिवत्य रहेगा। नेपाली व्यापारियोके पास कुछ ऐसे माधन भी हैं जिनसे घोडेसे परिश्रमसे वे इस व्यापार श बड़ा रूप दे सकते हैं। उदाहरणार्थ धर्ममान साहुकी कोठीको ले लीजिए। इनको ल्हासाम 'त्रपना कोठी खोले करीम डेट-सौ वर्ष हो गया। इसकी शाखार्थे ग्याची, करी, कलकत्ता, काठमाडू श्रौर लदाख में हैं। मूँगा, मोती, रेशम, कई लाखका हर साल मंगाते हैं, श्रीर यहाँकी चीजे वाहर भी भेजते हैं। पूँजी भी काफी है। चीन, जापान, सिंहल, मगोलिया. चीना तुकिस्तानसं ये वड़ी आतानासे अपना सम्बन्ध जोड़ सकते हैं। किन्तु नहीं जोड़ते । कारण ई स्त्रावश्यक शिक्ताका स्रभाव । व्यापारमें नेपाली लीग वेडे सच्चे हैं। उनका वर्तीव मीटा होता है। धमें एक होनेसे यहाँके पुरोहितोंका भी वे पूरा सम्मान करते तथा मन्दिरो च्रीर पूजाश्रोके लिए काकी भेंट चढाते हैं। इन्हीं वातोंको लेकर यहाँ नेपा-लियोंका हा स्थान है जो भारतमें मारवांड़ियोंका तथा सिहलमें गुजराती मुसलमानीका । नेवाली लोग जैसा देश वैसा भेवके सिद्धान्त-को बहुत आगानीसे जीवनमें धारणकर सकते हैं। यद्यपि नेपालमें इनका प्रधान खाद्य वावल है, तो भी यहाँ वे सत्तू को उसी श्रानन्दते पाते हैं जैसे मोटिया । हीं, रातके वक्त श्रवर्य डेढ-दो महीने-- के रास्तेसे लाये गए चावलको खाते हैं। श्राजकलके नौजवान सौदा--यर तो कोट, पैजामा, टोपी, बूट नेपालका-सा पहनते हैं, तो भी पहले-के लोग लम्बी वाँहवाला चोंगा, बालवाली एक तरहकी टोपी श्रव मो यहिनते हैं। पहले तो ये लोग भोटियोंकी भाँति लम्बी चाटी, तथा वैसा हो हंगा (भोटिया जूना) भी लगाते थे। श्राजकल जाडेके दिनोंमें नो नौजवानोंका भी लम्बा ऊनी पास्तोनका चेगा पहनना पहला है।

# 🛘 ७. तिव्यतमें भूटानी

ग्राजकल १६०४ ई०के ग्रायेजी मिशनके बादसे तिव्वतका प्रधान ज्यापार-मार्ग कलिम्पोड (दार्जिलिंगके पात)से ल्हासा है। यह मार्ग रयाची तक तो त्रायोजी सरल्तामें है। ग्याची तक संग्रोजी तारघर स्रौर डाकलाना भी है। ग्याचीसे ल्हासा तक भोटिया सरकारका तार टेली-कोन श्रौर डाकलाना है। श्रिधिकाश व्यापार श्रायात निर्यात दोनों ही-का इसी रास्तेसे होता है। विर्फ चाय और कुछ चीनी रेशमी कपड़ों का व्यापार पूर्वके रास्तेसे होता है। इसी कलिम्पोङ ल्हासा-मार्गके यक तरफ थोड़ा हटकर नेपाल है, श्रीर दूसरी ( पूर्व ) तरक भूटान ! ल्हासामें दो ही वकील रहते हैं एक नेपालका, दूसरा भूटानका। तिव्वती श्रीर भोटियामें बहुत श्रन्तर नहीं है। इनकी भाषाश्रोंमें अत्यन्त थोड़ा अन्तर है। धर्म, धर्मपुस्तक, धर्माचरण एक हैं। भूटानसे · रहासा नेपालकी अपेद्मा बहुत समीप है; और उक्त प्रधान व्यापारिक मार्गसे भी नेपालके व्यापारिक केन्द्रकी ऋषेत्वा भूटान बहुत समीप है। भ्टानको भी व्यापारिक सुविधाए वही हैं जो नेपालको, तो भी भूटानी त्तीग यदि उत्तना लाभ न उठा संकें, तो कारण उनमें व्यापारिक -बुद्धिका श्रमाव है।

-भ्टानी लोगोंका भी व्यापार तिन्वतके साथ है, किन्द्र नेपालियों यौर लदाखी मुसलमानोंकी भौति उनकी उतनी दूकानें नहीं हैं। वे ज्यापनी चीजे ले आते हैं और वेचकर दूसरी आवश्यक चीजें लेकर

न्यपने देशका रास्ता लेते हैं। भूटानी लोग अधिकतर खंडी और रेशम न्यासाम और स्वय भूटानसे भी लाते हैं. और अधिकतर ऊनी कपड़े यहाँसे अपने देशको ले जाते हैं।

त्वासाके वाजारोंमें जाड़े के दिनोंमें आपको देश-विदेशके लोग दिखलाई पड़े गे। उत्तरमें साइवेरिया और मंगोलिया तकके याजी पूर्वमें चीनके कुछ प्रदेशोंके. तथा पश्चिमसे लदाखी लोग भी इसी समय पहुँचते हैं। स्वय तिव्वतके भी कोने-कोनेके आदमी दिखाई यउते हैं। भूरानी लोग भी इस समय काफी आते हैं। उनके विशाल-काय, रची-पुरुष दोनोंके मु डे शिर, घुटनोंसे ऊपर चोगा, तथा प्रायः नगे पैर 'लाडेमें नहीं) दूर हीसे बतला देगे ये भूटानी हैं। धार्मिक बात एक-सी होनेपर भी भूटानी घोर ताजिक हैं। भूटानीको भोटिया बोलोंमें ब्रग-युल बोलते हैं, और देशवाशियोंको मुग-पा (उच्चारण दुग्पा)। तिव्वती बौद्ध धर्ममें हुग्पा एक सम्प्रदाय ही है। लहासामें भूटानी दूतागार है, और भूटानी वकील कुछ सिपाहियोंके साथ रहता है; भूटानी प्रजाकी सख्या तथा स्वार्थ उतना न होनेसे नेपाली दूतागार-का-सा उसका कार्य नहीं है।

# . =. निब्बत और नेपालपर युद्धके बादल

नेपाल ग्रीर तिव्वत पड़ोसी देश हैं। इनका छापसका सम्बन्ध भी पुराना है। तिव्वत के प्रथम ऐतिहासिक सम्राट् सोड चन्-गेम्बोने सातवी सदीमें नेपाल के राजा प्रशुवमांकी लड़की से शादीकी थी। इसके बाद तिव्यतका भारतसे वाशिष्य यातायात सभी नेपाल द्वारा ही होने लगा ग्यीर ग्राज तक वैसा हो है। नेपाली सौदागर तिव्वतके मारवाणी हैं। ध्यवी ग्रीर १६ वीं शताब्दियों में नेपाल ते तिव्यतसे छुद किया. जिसके पानस्वस्य कुछ हजार वार्षिक भेंटके श्रातिश्कि नेपालो प्रजाको तिव्यतके कुछ स्थानों में वे हक प्राप्त हुए जो योरणोय राष्ट्रोंको चीनमें मिले हैं। लहासा, ग्याची, फरी, शोग नी, नेनम् (कृती), केरोड ग्रादि

भी वसे हुए हैं। बाह्यदैशिक श्रिधिकारसे उन्हें वंचित रखनेके लिए कितनी ही बार तिब्बती अफसर उन्हें भोट प्रजा कहने लगते हैं। इसका ताजा उदाहरण ल्हासाका शर्बा गर्यल्वो व्यामारी या । ल्हासाके नेपाली कहते थे कि शर्बा नेपाली-प्रजा है। वह धनी ग्रौर सफल च्यापारी था, किन्तु ऋपनेको नेपाली-प्रजा समभानेसे वह भोटके बड़े-बड़े क्रिधिकारियो पर भी टीका टिप्पणो किया करता था। भोटिया श्रिधकारो इससे जलते थे, श्रीर मौकेकी ताकमें रहते थे। कुछ दिनोके वाद उन्होंने भोट-शासक दलाई लामाके पास एक शिकायत पहुँचाई, स्रोर कहा कि शर्वा सरकारके सम्बन्धमें भी खरी-खोटी वाते कहता रहता है। इधर उन्होंने शर्वाके जन्म-प्रदेशवामी कुछ शत्र त्रोंको फुस-लाकर यह भी कहलवा दिया कि शर्वा वस्तुतः नेपाली-प्रजा नहीं है, बल्कि मोट-प्रजा है। किर क्या था ? शर्वा पकडकर भोटिया हवा-लातमें डाल दिया गया। ल्हासा स्थित नेपाली राजदूतने इसपर भोट सरकारको समभाया । उसको वात न माननेपर नेपाल-सरकारने स्वयं सहकीकात करके लिखा कि शर्वा नेपाली-अना है। लेकिन तिब्बत-सरकारका कहना था कि वह भोट-प्रजा है, इसलिए नेपाल-सरकारको वीचमें दलल देनेका कोई ऋषिकार नहीं है। नेपाल-सरकारने फिर भोट सरकारको श्रपने श्रादमी भेजकर शर्वाके गाँवमें तहकीकात करने के लिए कहा, किन्तु भोट-सरकार टालती रही। इस प्रकार शर्वा प्रायः दो साल तक जेलमें पड़ा रहा।

जुलाई (१६२६ ई०) के तीसरे सप्ताहमें में ल्हासा पहुंचा था, उस तमय शर्वा धर्यल्पा जेल या हवालातमें था। अगस्तके दूसरे सप्ताहमें सिपाहियांकी असाववानीसे शर्वा भागकर नेपाली दूतावास-में चला गया। १४ अगस्तकों में नेपाली राजदूतसे भेट करने गया तब एक गोरे घुटे सिरवाले बड़े लम्बे-चौड़े अबेड पुरुषको आँगनमें उहलते देखा: यही शर्वा ध्यल्यों था। शर्वाके भागनेसे बड़ी सनसनी कैल गई। जिन अफसरोंको शर्बाको स्वतन्त्र प्रकृति और खरी वातें पस द नहीं थीं उन्होंने इसमें बड़ी लड़जाका अनुभव किया। जिन श्रफसरों के श्रधिकारमें शर्वा रक्खा गया था उन्हें दह दिया गया। महागुरके पास शिकायतों के ढेर लगने लगे। भोट सरकारने नेपालके राजदूतको कहा कि वे शर्वाको हमारे हवाले कर दे'। यह बात राज-दूतके वशके बाहर थी। ल्हासामें नेपाली सीदागरोंकी छोटी बड़ी सब मिलाकर सौसे ऊपर दूकानें हैं। इस घटनाके बाद श्रब नेपाली श्रधिक शक्कित हो उठे। वे कहते थे, राजदूत शर्वाको हवाले नहीं करे गे, भोट-सरकारके जबद स्ती करनेपर यदि जरा भी छेड़ छाड़ हुई तो दूतावास-के लोगोंको पकड़ने श्रोर मारनेमें तो देर भी लगेगी, किन्तु नेपाली प्रजाका जानमाल तो कुछ घटामें ही नष्ट कर दिया जायगा। २३ श्रगस्तको परेड करते वक्त भोटिया सैनिक श्रापसमें लड़ पड़े। शहरमें हला हो गया कि सैनिक नेपाल दूतावासमें शर्वाको पकड़ने पहुँच गये। फिर क्या था १ कुछ ही मिनटोंमें सारी नेपाली दूकाने बन्द हो गई । लोग अपनी दूकानोंके जपर जाकर प्रतीचा करने लगे कि अब लूट मडली स्राना ही चाहती है । उस समयकी बात कुछ न पूछिए । लोग महाप्रलयके दिनको मिनटोंमें आया गिन रहे थे। मैं भी नेपाली लीगों-के साथ रहता था श्रौर ऋधिकाश-जन मुक्ते भी नेपाली ही समकते थे। इसलिए मैं भी उसी नैयाका यात्री था। दो वजे दिन दूकानें बन्द हुई। रातको किस वक्त तक वह दशा रही इसे मै नहीं बता सकता। रातको कोई दुर्घटना नहीं हुई, इसलिए सबेरे फिर सभी दूकाने खुल गई'। एक दिन ऋौर इसी प्रकार दूकाने वन्द हो गई । २७ श्रगस्त-के वारह बजे मैं छु-शिड्-शर (जिस व्यापारी कोठामें मैं रहता था )के कें ठिपर बैठा था। मैने देखा, दिस्तग्रिसे दूकाने बन्द होती ऋा रही है, सडकपर श्रपनी दुकाने लगाकर बैठे नर-नारी श्रपनी विक्रेय वस्तुत्रोंको जल्दी-जल्दी समेटकर गिरते-वज्ञते घरोंके भीतर भाग रहे हैं। कोई किसीको कुछ कह भी नहीं रहा था, जो एकको करता देखता है, उसीकी नकल वह भी करता था। जरा सी देरमें किसी सरकारी ग्रादमीसे मालूम हुन्ना कि पल्टन शर्वाका पकड़ने नेपाली दूतावासर्में गई है। नेपाली कहने लगे, अब लूट शुरू होगी। भाटवासियोकि भाति नेपाली सीदागर भी बौद्ध हैं, श्रीर एक ही तरहकां तांत्रिक पूजापर विश्वास रखते हैं। लामो श्रीर मठोंपर भी वैसी हो अद्धा रखते हैं। हमी प्रकार हर-एक नेपालीके श्रनेक मोटिया घनिष्ठ मित्र हैं, श्रीर उनसे भय नहीं सहायताकी ही सभावना है। लेकिन लूटके वक्क वे भलेमानुस तो स्वयं श्रपनी श्रागको देखेंगे, लूटनेवाले तो दूसरे ही श्रावारे गुएडे होंगे।

उस दिन हमें सारी रात फिलमें वितानेकी आवश्यकता नहीं हुई 🗜 शामसे पूर्व ही स्चना मिली, त्रोर इस स्चनाके फैलानेमें राजकर्म-चारियोंने भी सहायता को कि शर्बा पकड़ लिया गया है; राजरूतके श्रपने श्राप हो उसे सरकारके हवाले कर दिया; सौदागरींको डरना नहीं चाहिये; कोई लुट-पाट नहीं होने पायेगी। दूसरे दिन दूकानोंके खुलनेपर सभीके मुहमें नेपाली राजदूतके लिए प्रशंसाके ही शब्द थे! मालूम हुआ, राजदूतने शर्बाको इवाले ही नहीं किया, साथ ही सशस्त्र रकावट भी नहीं डाली। इसमे शक नहीं कि यदि राजदूत इट जातर तो शर्याका ले जाना उतना आसान नही था। दूत।वासमें केवल २५० ३० सैनिकोंके होनेपर भी बन्दूक और गोला-बाह्द इतना था कि वे दो-तीन सौ नेपाली प्रजाजनोंको मुकाबलेके लिए तैयारकर सकते थे 🗈 दूतावास भी शहरके भीतर था, जिसपर प्रहार करनेके लिए पास-पड़ोस-को भी नुक्सान पहुंचाना पड़ता । नेपाली सैनिक हिम्मत निशानेवाजीः श्रादिमें भी भोट हैंनिकोंसे वहुत वहे हुए हैं। लेकिन राजदूतके सामने ती सवाल या कि वह एक शर्वाको कुछ समयके लिए वचा रक्ले या हजारों नेपाली-प्रजाके जान-मालको वातकी-वातमे वरबाद होने हें

१. वे सब गारखे नहीं हैं, नेपालके पुराने निवासी नेवार हैं। जिनकी भाषा त्रादिका सम्बन्ध भाटसे ही अधिक है। शचावे । राजदूतका वह निर्ण्य यथार्थमें बहुत प्रशननीय था । जर्रा-सी भूलमें हजारों प्राणोका बुरी तरहसे खात्मा था ।

इधर कई वार बाजारके वन्द हो जानेसे सिर्फ हहासामें ही तह-जका नहीं मद गया था, विलेक यह खबर उड़ उड़कर दूर तक फैल रही थी। सब जगह पुलिस और पल्टनका प्रवन्ध तो है नहीं, इसलिए लोगोंमें व्यवस्थाके प्रति सन्देह उल्पन्न हे। सकता था, और तब उपद्रव नोकना मुश्किल होता। रह जुलाईको नगरके श्रिधकारीने मेाट और नेपाल दोनोंको प्रजाको जमाकर एक लेकचर दिया, कहा —केाई मगड़ा नहीं होगा, सरकार इसके लिए तैयार है; यदि फिर दूकानें बन्दकी याई ता वन्द करने वालों और अफ़वाह फैलाने वालोंको कड़ी सज़ा दी जायगी। इस धमकीके कारण या क्या, उसके वाद सचनुच ही वाजार महीं बन्द हुआ। शवांके बारेमें मालूम हुआ कि उसपर वेतोंकी मार पड़ी। कहने हैं, उसे दो सौ वेत लगाये गये। जब तक वह होशमें था, एक वार भी उसके मुँहसे दीनताके शब्द नहीं निकले। वेतकी चेाटसे मास तक उड़ गया, और प्रधान नाड़ियोंमेंसे कुछ कट गई। इन्हीं धायोंके मारे १७ सितम्बरको शर्वा मर गया।

उत्तर कहे कारणोंसे नेपाल श्रीर भोटमें पहलेसे ही कुछ सैनिक तैयारियों हो रही थों। शक्षांको दूतावासमें जबद स्ती पकड़कर ले जाने-पर तो श्रव युद्ध सामने खड़ा दिखाई देने लगा। तिव्यतमें न प्रेस है, श्रीर न श्रखवार। वहाँ श्रखवारोंका काम उडतो खबरे देती हैं। इक्षलैएडके श्रखवारोंके श्रनुभवसे में कह सकता हूँ कि विलायती श्रखवारोंको श्रफ्वाहांकी श्रपेका ये ल्हामाकी श्रफवाहें श्रिधिक विश्वस-नीय थीं। ३१ श्रगस्तको खबर उड़ी कि नेपाल श्रीर तिव्वतमें सुलह करानेके लिए शिकिमने बिटिश रेजीहेन्ट श्रा रहे हैं। दूमरे दिन ख़बर उड़ी कि दलाई लामाने उन्हे श्रानेकी इजाज़त नहीं दी। नेपाल-से कैसी तैयारी हा रही थी, इसके वारेमें ठीक तो नहीं कहा जा सकता, किन्तु र नवम्बरको दर्जीकी तलाश करते वक्त हमें पता लगा कि ल्हासामें उपलब्ध सभी जीन कपड़ोंको सरकारने खरीद लिया है श्रीर ल्हासाके द्वजीं तम्बू बनानेमें लगे हुए हैं। यह भी अफवाह उडी कि तिव्यतकी सहायताके लिए चीन श्रीर रूसते भारी मदद ग्रानेवाली है। नेपालके वारेमें मालूम हुआ कि धनकुरा, कुती, केरोङ् आदि जिन चार रास्तोंसे तिव्वतमें प्रवेश किया जाता है, नेपाल सरकार ने उनको सैनिक कामके लिए दुरुस्त ही नहीं कर निया है, विलक सैनिकोके खानेके लिए पाँच लाखका गेहूँ भी भारतसे खरीदा जा चुका है चारों रास्तोंपर चढाई. करनेके साथ ठार लगा देनेके लिए खंमे और तार भी तैयारकर लिए गये हैं; सीमाके पास कुछ पल्टनें भी तैनातकर दी गई है। ल्हासाके वारेमें मत पूछिए। रोज दस बजे पल्टन शहरकी सङ्कसे मार्च करती हुई निकलती थी। सिपाहियोंके युद्ध कौशलके बारेमें मालूम हुन्ना कि यद्य प योरपीय युद्धमें स्नगरेजी सेनाकी निकाली हुई वन्दूके उन्हें मिली हैं, तो भी वन्दूक दागृते बक्त वे सु ह दूसरी थ्रोर कर लेते हैं। हाँ, सैनिक सरगमीं का प्रभाव जहाँ एक ब्रोर छोटे-छोटे बच्चोंपर पड़ा था, ब्रौर वे सड़कोंपर 'राइट-लेफ्ट' करते फिरते थे, वहाँ शहरमें इक्के-दुक्के निकज़ते सैनिक भी वे सौके ही राइट-लेपट कर रहे थे। भोटके सैनिकोंन राइट-लेपटके प्रचारका कारण यह था कि उनके प्रोफेसरोंने ग्याचीमे दो एक मास रहकर वहाँ के क्रॉग्रेजी पल्टनके हवल्दारों से सारे युद्शास्त्रको सीख हाला था।

श्रद कलकत्ते श्रीर नेपालसे श्रानेवाले तारो श्रीर विहियोंमें नेपाल' सौदागरोंका छोड़कर चले श्रानेकी वाते श्राने लगी। २० सितम्परको छुशिड शरके स्वामीके बड़े लडके माहु त्रिरलमान लहासा छोडकर चल दिये। उन्होंने श्रपने छोटे भाई श्रीर दूसरे श्रादमियोंका कह दिया कि श्रमुक सकेतका तार मिलते हो दूकान छोड़कर चले श्राना। दूकानके भीतरके लाखोंके मालकी परवा मत करना। ही, यह कहना भूल गया कि लहासामें भोट सरकार ने तार लगवा ग है। जाड़ोंमें तिन्दत श्रीर मगोलियाके बीचके प्रदेश कड़ रूके मुसलमान न्यायारी खन्चर श्रीर दूसरा माल बेचने श्राते हैं। २४ सितम्हरकी पता लगा कि उनके लाये सैकड़ों खन्चरोंका कोई दूसरा श्रादमी खरीद नहीं पाया, सभी सरकार ने खरीद लिये। ३ श्राक्ट्रवरको सुना कि फीजमे भतींके खयालसे ल्हासाके निवासियोंकी गणना हो रही है।

त्रव दोनों सरकारों में तार द्वारा बातचीत शुरू हुई। ६ अक्टूबर-की साहु त्रिरत मानको कलकत्ते से अपने भाईका तार आया कि छोड़कर चले आत्रो । यदापि शानमान साहु जानेके लिये तैयार नहीं हुए, तो भी स्थितिकी भीपणता स्पष्ट हो रही थी। कुछ पल्टने नेपाल-सीमाकी त्रोर मेज दी गई थीं। जागीरदार श्रपनी-श्रपनी जागीरोंके श्रनुसार रगरूट मेजते जा रहे थे। यहाँ यह जान लेना चाहिए कि तिव्वतकी प्रायः सभी कृषि-योग्य भूमि छोटे-वडे जागीरदारीमें बॅटी हुई है (इन जागीरदारोंमें कितने ही बहे-बड़े मठ भी शामिल हैं); लड़ाईके वक्त ये अपनी है सियतके अनुसार सिपाही देते हैं। १६०४ की अरेजोंके साथकी लड़ाईके वक्त तक तो हथियार श्रीर गोला-बारूद भी यही देते थे, किन्तु अब यह बात समभ में आ गई है कि इन हथियारों से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। ऋग्तु इन रगरूटों को ही नहीं, बल्कि पल्टनके बहुतसे जवानोंको देखकर पुराण-वर्णित महादेव वावा की पल्टन याद श्राती है, कहीं एक ६० वर्षका बूढ़ा कन्धेपर वन्दूक रखकर चल रहा है तो कहीं १५ वर्षका कच्चा छोकड़ा । वदीका लिये कोई श्रपना सफेद लम्बा चोगा श्रीर घर जूता पहने था तो कोई फटे चोगेके साथ ल्हासाके किसी मुमलमान गुदड़ीवालेके यहाँके चौगुने दामपर खरीदे पुराने ऋँगरेजी फौजी जूते-के। ऊपरसे डटाये था । किसी ने तो ल्हासाके उस कठोर जाड़ेके दिनोंमें कलिम्पोड् या ल्हासाके किसी कवाड़ियेके यहाँसे खरीदी पुरानी अगरेजी खाकी सूतो वदीं जगाई थी। साराश यह कि-

#### त्रतीत श्रीर वर्त्तभान तिब्बतकी भाकी

जस दूलह तस बनी बराता ; कौतुक होहि बहुत मग जाता।

४ नवम्बरको मालूम हुआ, कई पल्टनें सीमापर भेज दी गई हैं।
दस दस सिपाहियों के लिए एक-एक तब्सू और चाय पकानेका ता वेका
एक बड़ा मर्तन ख्रीदा जा चुका है। एक भोटिया अफ़सर ने बातचीतके वक्त कहा - ल्हासामें सैनिकों की वाढ सी आ गई है; वे उकता रहें
हैं; कह रहे हैं कि हम क्यों नहीं मैदानमें भेज दिये जाते। मैंने कहा—
हनकी बीरता प्रशसनीय है, भौत इनके लिये नववधू है। कहने लगे—
खाक है, वे युद्धके लिए थोड़े ही उतावले हैं १ यहाँ वेचारों को खानेपीने, रहने आदि सभीकी तकलीफ़ है; कुछ तो सोचते हैं, वहाँ जानेपर
रसद तो अविक हो जायगी; दूसरे सोच रहे हैं ल्हासासे चार दिन दूर
जाकर बन्दूक गोली गद्धा लेकर नौ-दो-ग्यारह ह नेकी; भाग जानेपर
कौन किसके। पकड सकता है १ न पुलिसका इन्तिज्ञाम है, न गाँव गाँव
हुलिया आदिका कोई रिजस्टर है, नकड़नेकी बात ता तब आयगी जब
वे अपने घरपर जाय; अन्यथा पूर्वीय तिब्बतका सैनिक पश्चिममे भाग
जाय तो कौन पहचान सकता है १

में वेतहाशा हंस पड़ा, जब २० नवम्बरका भदन्त ग्रानन्दकी सिहलसे भेजी चिंडीमें पढ़ा कि तिन्बतकी परिस्थितिको सुनकर मेरे अद्धे य उपाध्याय श्रीधर्मानन्द महास्थिवर उनसे पूछ रहे थे कि क्या तिन्बतसे मेरे लानेके लिए हवाई जहाज भेजा जा सकता है १ मेंने ग्रापने मित्रोसे कहा, होगा तो श्रच्छा, यदि ल्हासामें हवाई जहाज ग्रा जाय। जिन लोगोंका रेल समभानेके लिए दौड़ता हुश्रा मकान बतलाना पड़ता है, उनके लिए हवाई जहाज़ तो जादूकी बात ही मिलूम हेगी।

भाट-सरकार अपनी तारलाइनकी मरम्मत अदिके लिए भारत-सरकारके डाक-विभागके अफ़सरका ले लिया करती है। इसी कामके विलिए उक्त विभागके एक ऐंग्लो-इंडियन अफ़सर श्री रोज़मेयर उस समयु हहासामें आये हुए ये। वे दो-वार मुक्त मिलने आये; उन्होंने कहा आगरेज़ी सरकार अपने दोनों मित्रोंमें लड़ाई नहीं होने देगी। वात तो युक्ति युक्त सी मालूम होती थी, किन्तु घटनायें विरुद्ध घट रही थीं। वेपाल-सरकार अपने प्रति किये गये वर्तावपर जी-जानसे असन्तुष्ट थी, और भाट-सरकारके अधिकारी चीन और रूसकी मददका स्वप्न देख रहे थे। एक अफसर ने जब रूससे सहायता पहुँ चनेकी वात कही तब मैंने कहा कि रूमसे तो आप लोगोंका डाक और तारका सम्बन्ध भी नहीं है. जितने महीनोंमें आपकी चिट्ठी मास्को पहुँचेगी, उतनेमें तो वेपाल सारे तिव्वतमें दौड़ जायगा।

यद्यपि घटनायें, तैयारी सभी किसी दूसरी ही दातकी खबर दे रही थीं, तो भी सिन्ध है। गई'की खबरें हर सप्ताह उड़ जाया करती थीं। याल्म होता है, जब किसीका मन चारों श्रोर निराशासे विर जाता था तव 'स्वान्तः सुखाय' ये खबरे स्वय श्रन्तः करण्में उत्यन्न है। जाती थीं। २१ नवम्बरके नेपाल (वीरगञ्ज) से भेजे एक तारमें था—नेगलका सम्बन्ध सुन्दर है; हरना नहीं चाहिए, पूर्ववत् काम करो। वातकी बातमें इस तारकी बात सारे नेपाली मण्डलमें फैन गई, इब्वांको तिनकेका सहारा मिला। दस दिन तक लोग श्रद दूसरे भावमें है। गये। किन्तु पहली दिसम्बरको किर हवाका रुख़ पलटा। वस्तुतः उस समय स्वयन्मरोकी स्वद्वीसी विष्णुश्वीसीकी तरह स्प्ताही चल रही थी। एक सप्ताह 'सन्धि हो गई को चर्चा रहती थी,। कर दूसरे सप्ताह 'लड़ाई नहीं टलेगी'का त्मार वंधता था।

इसी बीचमें नेपालके महामत्री महाराज चन्द्रशम्सेरका २५ नवम्बरको स्वर्गवास हा गया। ल्हामाके नेपालियोंको इसकी खबर एक सताह बाद २ दिमम्बरको निली। माट-सरकार जहाँ नेपाली सेनासे लड़नेके लिए अपनी सेना तैयारकर रही थी, वहाँ माटके मन्त्र तन्त्रवेचा चुप बैठनेवाले नहीं थे। उनके पुरश्चरण पर पुरश्चरण हो रहे थे। नेपालके महामन्त्रीकी मृत्यु सुनकर हल्ला हो गया—देखा,

लामोंका मन्त्रबल ! महासमरके दिनोंमें जैसे भारतीय स्टेशनोंपर खोंचेवालोंके सामान सैनिक लूट लेते थे, वैसी ही चाते यहाँ भी शुरू हुई । २५ दिसम्बरका एक सैनिक ल्हासाके एक भोजनालयमें भोजन करके निकलने लगा तब मालिक ने पैसा माँगनेकी ढिठाई की। फिर बया था ! जिसने राष्ट्रके ऊपर अपनी जानको न्येछावरकर दिया है वह ऐसी गुरताखीको वर्दाश्तकर सकता है ! वही उसने माँगनेवालेके पेटमें छुरी भोक दी।

१८ जनवरी १६३०का सुना कि चीनके राष्ट्रपतिका पत्र लेकर कोई दूर स्नाया है, जिसका स्वागत भाट सरकार ने ५०० सैनिक तथा बालनृत्यके साथ वैसे ही किया, जैसे किसी वक्त चीन-सम्राटके पत्रका हुस्रा करता था। यह भी सुननेमं श्राया कि पत्रमें चीन स्नोग भाटके हज़ार वर्षके पुराने सम्बन्धका दिखलाते हुए किरसे पूर्ववत् सम्बन्ध स्थापित करनेके लिए कहा गया है, श्रीर इस मतलबके लिए कुछ प्रतिनिध नानिकनको बुलाये गये हैं।

एक इक्ते बाद एक भोटिया कुमारा चीनसे सहायताका सन्देश लेकर पहुँची। यह युवती स्वयं तिव्वती थी, पर शायद चीनके कुन्नो-मिंटाग (प्रजातन्त्र) दलकी सदस्या थी। ग्रपनी माहनिद्राको छोड़ देनेपर तिब्बती भी क्या कुछ वन सकते हैं, इसका वह नमूना थी।

चीनकी इस सतर्कताके कारण अब बिटिश सरकारके लिए भी शीघ कुछ करना जरूरी हो गया। बाहरी दुनियाको पता लगे विना यदि नेपाल तिन्वतीको घर दबाता थो दूसरी बात थी, पर अब चीन और दूसरे राष्ट्र नेपालको अगरेज़ोंका हथियार कहकर दखल देते तो अवस्था जटिल हो जातो। अब दिलका काम न था। ७ फरवरीका मालूम हुआ कि दोनों सरकारोंमें मुलह करानेके लिए ब्रिटिश सरकारकी ओरसे सरदार-बहादुर ले-दन् ला आ रहे हैं। ५ महीने

१. लेदन्-ला दार्जिलिंग जिलेमें उत्तन्न सिकमी भाटिया हैं, इस--

लगातार लड़ाई श्रीर मुलहके बारी-बारीसे दौर चल रहे थे। ल्हासाके नेपालियोंको सुलहका सबसे पक्का प्रमागा तब मिल गया जब ११ -फरवरीको उन्होंने देखा कि ल्हासासे बाहर जानेके सभी रास्तींपर सैनिक पहरा लगा दिया गया है, श्रौर सख्त हुक्म हो गया है कि कोई नेपाली-प्रजा वाहर न जाने पाये। स्रव तक जा सुलहकी स्रफवाह उड़ाने-में ग्रागे रहा करते थे, वे सिरपर हाथ रखकर ग्राफ्ते।स करने लगे। श्रव तो 'भइ गति साँप छुंछूदर केरी' । जा तारों श्रीर विद्वियोंमें लगा-तार बुलावेकी बात सुनकर यह कहते आ रहे ये कि जल्दीकी जरूरत नहीं, वह वक्त आयेगा तब चल दे गे, उन्होंने देखा कि अब वे ल्हासामें केंद्र हैं। पीछे मालूम हुआ कि ग्याची, शीगचींके नेपालियोंके साय भी वैसा ही किया गया है। पहले सैनिक बन्दूक लिए शाहरके भींतरसे कूच करते थे, आज वे ते।प लेकर निकले, यह मुल ह-का दृशरा पक्का प्रमाण मिला । भाट-श्रफ्सर कहते थे, अव ता चान-का दूत आ गया, अब माट अकेला थाडे ही है है आज ही यह भी सुना गया कि सरदार-वहादुर लेदन्ला ल्हासासे दे। दिनके रास्तेपर छुशुरमें पहुँच गये हैं। लेकिन ग्रव सन्धिकी त्राशा लागोंके मनमें बहुत चीण है। गई थी। केाई-कोई ते। कह रहे थे कि श्री ले-दन्लासे महागुर पहलेसे ही नाराज हैं, अब तो निश्चय ही सन्धिकी आशा बहुत दूर है। केाई-केाई कद रहे थे, महागुद्दने सरदार-बहादुरसे मिलनेसे इन्कारकर दिया, वे छुशुरसे लौट गये!

१६ फरवरीके सरदार वहादुर ल्हासा पहुँच गये। उनके पहुँचनेसे किसीके दृदयमे श्राशाकी एक हल्की-सी किरण भी नहीं सचिरत हुई। नेपाली-प्रजा सभी कुछ भाग्यपर छोड़कर बैठ गई थी। सुनाई दिया कि नये महाराज भीम शम्सेर जङ्गवहादुर राणा ने फाल्गुन पूर्णिमा

लिए वे ब्रिटि-शपना हैं। वे बङ्गाल पुलिसमें नौकर थे-पहले महल सारनमें दारेगा हुए थे।

-सकका अल्टिमेटम दे दिया है। शामको मालूम हुआ कि सरदार-बहादुरने पूरे तीन घंटे भाटराज दलाई लामासे एकान्तमें बातकी है, फिर इसके वाद मन्त्रियोंसे । इसके वाद कितनी ही बार महागुरु श्रीर -सरदार बहादुरके वार्तालापकी खबर उड़ती रही, किन्तु सन्धिकी सम्भावना नहीं थी। १ मार्च या माघ प्रतिपद्को उस साल भोट नव-वर्ष श्रारम्भ हुन्ना, किन्तु चारों त्र्रोर निराशा ही निराशा छाई हुई थी। ११ मार्चको सुना कि सरदार बहादुर सफल-प्रयत हुए। भेट--सरकार ने सन्धि प्रस्ताव स्वीकारकर लिया ख्रौर सन्धिनत्र नेपालं सर-कारके पास भेजा गया है। किन्तु १६ मार्चको खबर मिली कि सरदार-यहाइर इताश होकर लौट रहे हैं! वस्तुतः वह समय ऐसा ही था, जिसमें नहीं श्रीर हाँमें बहुत कम अन्तर था। १७ मार्चको सरदार-बहा-दुरके लौटनेकी बातका खडन हुआ। १८ मार्चका मैंने श्रपनी डायरीमें लिखा-युद्की सम्भावना ही श्रधिक है, किन्तु प्रामाणियोंका विश्वास है कि सन्धि हो जायगी। १६ मार्चका एक नेपाली व्यापारीको कल-कत्तासे चिद्यो मिली कि सब कुछ छोड़कर चले श्राश्रो। २२ मार्चके मध्याह्नके। सरकारी सुचना मिली कि मुलह हो गई, उस समय नेपाली मजाकी खुशीकी बाद न पूछो। जैसे उन हजारों प्राणियों ने नया जन्म पाया हो रास्ता ३० मार्चका खुना।

तिन्यतमे जो सात मास तक युद्धके बादल छाये हुए थे श्रीर युद्धका होना निश्चित-सा था उनके शात करनेका श्रेय एकमात्र सर-दार-बहादुर ले-दन्-ला का है। वस्तुतः जब वे ल्हासा पहुँचे तव बीमारी श्रिकारसे वाहर हो चुकी थी, त्रिदोष लग चुका था। किसी-के। श्राशा न थी कि सरदार बहादुर सफल होंगे, किन्तु सरदार-बहा-दुर कई कारणोंसे शातिदूत होनेके योग्य थे। एक तो वे स्वयं भीट जाति श्रीर धर्मके थे, दूसरे भोटकी राजनीतिका उन्हें रत्ती-रत्ती ज्ञान या तीसरे बहुत ही ब्यवहार कुशल श्रीर पैनी समक रखते थे, बौधे उनमें श्रद्भुत धैर्य था। यदि वे न गये होते तो पीछे चाहे जो होता,

माट-सरकार ल्हासाकी जनतामें खड़ी हाकर माफी माँगना तथा अपराधी अफ़सरोंके। दड देना आदि नेपालकी शर्तों के। न मानती !-सरदार बहादुर ने धैर्य-पूनक समभाते - बुभाते दे। प्रभावशाली पुरुषोंका छोड़ बाकी सभीका श्रपनी श्रीरकर लिया। पाठकोंका मेरे इस वर्णानसे यह न समकता चाहिये कि मैं इन खबरोंके जमा करनेके पीछे विशेष प्रयत्नशील था। श्रीरोंकी भाँति मैं भी प्राणोंकी वाजी लगा चुका था, इसलिये उस सम्बन्धमें ग्रास पास जा वाते हाती रहती थी उनका कानके भीतर न स्नाने देना मेरे लिए वैसे भी सम्भव न था, लेकिन वहाँ ते। अन्घोंमें काने राजाकी मसलके अनुसार लाग मेरी राय पूछने स्राया करते थे। निस्तन्देइ सरदार वहाद्रके प्रयत्नसे हजारों नेपाली प्रजाजनोकी जाने वची। कौन जानता है, यदि नेपालकी तिब्बतसे लड़ाई होती ते। ससारकी अन्य बड़ी शक्तियाँ नेपालका ब्रिटिश सरकारका हथियार न समभती, श्रीर चीनके वाद विसी श्रौरके भी श्रा धमकनेका श्रवसर न मिलता ? सरदार-बहादुर ने जा काम किया वहीं यदि किसी अगरेज़ अपृसर ने किया होता ते। उसे सरका ख़िताव तो उसी वक्त मिल नाता, अन्य पारितोषिक आगे-पीछे मिलता ही। किन्तु सरदार-वहादुरके कामकी जितनी कृद्र हानी चाहिए, उतनी नहीं हुई।

छठीं मजिल

# ल्हासामें

# १. भोटिया साहित्यका इध्ययन

१७ जुलाई १६२६को मै ल्हासा पहुँचा था, श्रीर २४ झप्रैल १६-३० ई०को ल्हासासे बिदा हुश्रा। इसमें दो प्रधान घटनाश्रों—,१) ल्हासाका पहुँचना, श्रीर (२) तिब्बतमें युद्धके वादल—के बारेमें मै लिख चुका हूँ। इस रहस्यमयी नगरीके इतने दिनोंके निवासपर कई अध्याय लिखे जा सकते हैं किन्तु मैं पाठकों श्रीर अपनी लेखनी दोनोंको श्रिधिक कष्ट नहीं देना चाहता; इसलिए अपनी डायरीसे संदोपमें ही कुछ लिखूँगा।

जब महागुच दलाई लामासे ल्हासामें रहनेकी मुक्ते आज्ञा मिल गई, तब मैं श्रपने पढने लिखनेके काममें लग गया। उस वक्त, जैसा कि में पहले लिख चुका हूँ मेरा प्रोग्राम लम्बा चौड़ा था। मैं लिब्बतमें ३ वर्ष रहकर वहाँसे चीन श्रीर जापानकी श्रीर जानेका इरादा रखता था। तिब्बतमें प्रवेशसे पूर्व मैंने पुस्तकसे थाड़ोसी तिब्बती या भोट भाषा पढी थी, रास्तेमें सिफ़् भोट-भाषा द्वारा ही मैं श्रपने भावींका प्रकट करनेके लिए बाध्य था, इससे मुफे बोल-चालकी माषा सीखनेमें सहायत। मिली लेकिन मेरा ऋषिक काम तो साहित्यिक भाषासे था र्जसमें अनुवादित प्राचीन भारतीय साहित्यके अनेक अनमोल रल मुरिक्त हैं। मैंने निश्चय किया कि पहले स्वय हो इन ग्रन्थोको देखूँ जो सस्कृंत ग्रीर भोट भाषा दोनोमें मौजूद हैं मेरे पास वे। धिचर्यावतार-की संस्कृत प्रति मौजूद थी। मै एक दिन बाजारमें गया। देखा एक जगह कितने ही आदमी पन्नेकी पुस्तकोंकी ढेर लिये बेठे हैं। ये पर-वा या छापेवाले थे। छापेका आविष्कार पहले-पहल चीनमें हुआ। वह मुहरोंकी नकलपर था। किसी नामका उलटे श्रव्हरोंमें खोदनेकी जगह उन्होंने उसी तरह प्रतककी पुस्तक लकड़ीके फलकोंपर खोदनी शुरूकी। सातवी सदोसे ही, जब कि भोट-सम्राट् स्रोङ्-चन्-गम्-यो ने चोन-राजकुमारीसे व्याह किया, चीन स्त्रोर तिव्यतका घनिष्ठ सम्बन्ध शुरू हुआ; और वह अस तक है। भोट ने वेष-भूषा, खान पान, आदिकी बहुत ही चीजे चीनसे सोखी । वस्तुत. तिव्वत ग्राधिमौतिक वातोमें चीनका उतना ही ऋगी है, जितनी श्राध्यात्मिक बातोंमें भारत मा । भोटमें छापनेकी विद्या चीनसे कव ब्राई, यह निश्चयसे तो नहीं कहा जा सकता। हीं, प्रायः वीस लाख रलोकों या १६, १७ महाभारतीके बराबरके कन जुर (= क्कड-ऽग्युर = बुद्ध-वचन-श्रनुवाद)
श्रीर तन-जुर (= स्तन्-ऽग्युर = शास्त्र श्रनुवाद) नामक दो महान् सग्रह
(जिनमें इजार दो हजार श्लोकोके वराबरके ग्रन्थोंका छोड़ वाकी सभी
भाग्तीय साहित्यके श्रनुवाद हैं ) पाँचवें दलाई लामा सुपतिमागर
(१६१६-१६८१ई०)के समयमें काष्ठ फलकोंपर खोदे गये। सम्मव
है, उससे पूर्व भी छोटी वड़ी कितनी ही पुस्तकोंका मुद्र-ए-फलक वनाया
गया हो। श्राजकल तो प्रायः सभी मठोंमें ऐसे मुद्र-ए-फलक रहते हैं।
ल्हासाके उक्त पर-वा (= छापने वाले। श्रपना कागज-स्याही ले जाकर
वहाँसे छाप लेते हैं। उन्हें इसके लिए मठके। कुछ नाम मात्रका शुलक
देना पड़ता है। छापनेवाले ही पुस्तक विक्र ता भी हैं। जा-खड़्
(= ल्हासाके प्राचीनतम श्रीर प्रधान मन्दिर)के उत्तरी फाटकके बाहर
श्राये वीसों पुस्तक विक्र ता पुस्तकों लिये भेठे दिखंगे।

वाधि वर्योवतारकी भोटिया प्रतिके खरीद लानेसे पूर्व ही मुक्ते यह ख्याल हो गया था कि पढते वक्त सस्कृत मोट शब्दोका सम्म करता चलू, श्रागे चलकर भोट-सस्कृत कोप बनानेमें इससे सहायता किलेगी। १३ श्राम्तसे मैने यह काम शुरू किया। कई महीनोंके परिश्रमसे मैने वोधिचर्यावतार, सम्भरास्तोन्न, लिलतिवसार, सद्धम्पुग्रड-रीक, करणा पुण्डरीक, श्रमरकाप, व्युत्यत्ति श्रम्टसाहिसका, प्रश्नपार-मिता प्रन्थेकि देख डाना। इनमेसे कुछ पुस्तकें मेरे पास पहुँच गई यी, श्रीर कुछकी इस्तलिखित सरकृत प्रतिया हु शिड शाके मिदिरसे मिली। श्रमी मुक्ते स्त्र, विनय, तन्न, न्याय, व्याकरण, काप, वेयक, क्योतिप, काव्यके पचासके करीन प्रन्यों श्रीर नकडा छोटे निनयांका देखना था। मैं श्रमने के पक्ते लिए कमसे कम ५० इजार शब्दांकी जमा राना चाइता था, लेकिन पीछे मुक्ते श्रमना मत परिवर्तनकर समयसे पूर्व ही भारत लोटनेका निश्चय करना पडा। इस समय मेने उन शब्दोंकी भेट श्रकारादि कमसे जमा करा निया। इस सम सं

मिलाकर १५ हज़ार शब्द हैं। श्राज तकके छुपे तिब्बतो श्रयो जी कोषों में कि नीमें इतने शब्द नहीं त्राये हैं।

जब में लहासा पहुँचा था, तो १३० रुपयेके करीव मेरे पान रह गये थे। यद्यपि छु-शिड शा-काठीमे १हते, ६,१० रुपये मासिक-शागीरिक निर्वाहके लिए काफ़ी थे, तो भी वहाँ एक तो मुक्ते पुस्तकोंकी ज़रूरत थी, दूसरे में शीघ दूमरे एकान्त स्थानमें जाना चाहता था, जहाँ खर्च भो बढ जाता। मेरे मित्रों ने विशेषकर भिद्ध त्र्यानन्द कौ बल्याय । त्रीर त्र्याचार्य नरेन्द्रदेव ने, नववरके त्र्यारम्भ तक २६ ८) भेज दिये थे तो भी स्थायी प्रवन्ध तव तक न हुन्ना, जब तक पुस्तकों लेकर लौट त्र्याने की बातपर लकासे रुपये नहीं श्रा गये।

शब्दोके जमा करनेके साथ मैने क-ग्युर तन् ग्युरकी छान वीन भी करनी शुरू की । ल्हासा नगरके भीतर मुख्मठ अपनी कर्मनिष्ठता-के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यह चोड़्-ल-पाकी गद्दीपर बेठनेवाले ठि-रिन्पं छेके स्राधीन है। वहाँ हस्तलिखित तन् ग्युर प्रन्थ है। मैंने उसके देखनंके लिए कहा। इजाजत मिल गई। मै दो तीन दिन वहाँ गया भी, किन्तु एक तो भीतर शालामें बहुत अधेराया, दूमरे आधा श्रवटूवर जाते-जाते सर्दी खावी होने लगी थी। मैंने पुस्तकोंको श्रपने स्थानपर ले जानेको कहा, उसकी भो श्रनुमति मिल गई। यह समह तीन-चार धौ वर्ष पहले लिखा गया था । मालुम होता है इधर चालीस-पचास वपसे किसी ने इसे देखा भी नहीं, क्योंकि पुस्तकोंके वेष्ठनोंपर एक एक त्रगुत मोटी धूलकी तह जमी 'हुई थी। मैंने पहले चाहा कि . कं ग्युरकी भौति इसेभी कमसे देखूँ। लेकिन इसके २३५ वेष्ठनों में कोई कहीं पड़ा था, कोई कहीं । नीचे ढेर लगाकर सबको कमसे लगाने-का स्थान भी ठीक न था; इसलिए मै एक स्रोरसे ही १५, २० पोथियि मेंगाने लगा। श्रय मैंने श्रपनी बैठक साहुकी बैठकसे पिन्छमवाले काठेमे कर ली थी। यहाँ सबेरे ही धूर त्राजाती थी, इसलिए मकान कुञ्ज गर्म भी था। सदीकी रफ़नार देख में एक दिन लहा साके गुरड़ी-

उन्हें घरके मीतर रख लेते थे। सर्वीके मारे पानी घरके भीतर भी जम जाया करता था। एक दिन मैं लिख रहा था, देखा स्वाही वीर-बोर-कर लिखने पर भी कलम बार बार लिखनेसे एक जाती है। मैं अपने लेखमें इतना तन्मय था कि मुक्ते यह ख्याल ही न रहा कि स्याही कलमकी नोकपर जम रही है। मैं कलमकी नोकपर स्याहीकी जमो बूँदका कुछ दूसरा ही समसकर सटक रहा था। कुछ देर बाद मुक्ते अपनी गलती मालूम हुई, फिर मैंने फोंटेन-पेन इस्तेमाल करना शुरू-किया, तब फिर कोई दिक्कत नहीं आई।

## ३. तिब्बतका राजनैतिक श्रखाडा

ल्हाचा पहुँचनेपर जब मैंने अपनेका भारतीय प्रकटकर दिया, तो भला इसकी खबर ऋग्रें जो गुप्तचरोका क्यों न मिजती ! मेरा पन्न-व्यवहार ते। खुल्लम्-खुल्ला हो रहा था। मैंने देखा मेरे समी पत्र डाक-खानेसे देर करके आते हैं। मेरे मित्रोंने कुछ आदमियोंके नाम भी वतलाये जो अप्रेजी ग्रमचरका काम करते हैं। एक रायसाहे दतो-नाम याद नहीं - खास इसीलिए खुलेतीरसे ल्हासामें रहा करते थे ! श्रपने स्वतंत्र विचार रखते हुए भी वहाँ किसी राजनीतिक कार वाईमें दखल देना मै अपने लिए अनाधिकार चेष्टा समभता था, मेरा काम तो शुद्ध सारकृतिक था। लेकिन सरकार भला कव भूलनेवाली थी ? २७ अक्तू दर के। रोजमेयर साहेव मिलनेके लिए श्राये। ये गन्तोक़-ग्याची लाइनके तार विभागके निरीच्क हैं। उस साल भोट सर्कारके! मी अपनी 'यांची-ल्हासाकी तार लाइनके खम्भोंका वदलवाना या, इस-लिये इन्हें यूटिश सर्कारसे कुछ दिनके लिए उधार लिया या। मैंने ल्हासा श्राते वक्त नगाचेके पास इन्हें घोडे पर जाते देखा या, लेकिन उस वक्त मुफे विशेष ख्याल न श्राया। मैं तो श्राते ही समभ गया कि मुलाकात-में ज़रूर कुछ श्रौर भी वात है। तो भी यह मैं कहूँगा कि रोजमेयर महाशय मुक्ते बड़े ही सज्जन प्रतीत हुए। उन्होने 'क्या काम कर रहे

हैं अदि पूछकर फिर दूसरी बात शुरू की। उनसे सबसे बड़ा फ़ायदा मुक्ते यह हुआ कि उन्होंने अभी हालमें छुपी, मिस्टर पर्सिवल लेएडन्-की नेपाल नामक पुस्तकके दोनों भाग भेरे पास भेज दिये। मैंने उन्हें बड़े चावसे पढा। यह पुस्तक नेपालपर बहुत कुछ प्रमाणिक तो है ही, साय ही उसमें नेपाल और तिव्वतके सम्बन्धपर भी काफ़ी रोशनी ड ली है, जिसकी उस वक्त मुक्ते वड़ी आवश्यकता थी। ल्हासा छोड़नेके पहले रेा जमेयर महाशय एक बार (१७ नवंबर केा) स्त्रीर मेरे पास स्त्राये। नैपाल-तिन्वत युद्धके वारेमें उन्होंने कहा, ये दोनों ही देश अग्रेज सर्कारके मित्र हैं, वह इनमें भला कैसे युद्ध होने देगी। यह बात कितने ही ऋँशों में ठीक थी। लेकिन तिव्वतकी राजधानी तहासा वह ऋखाड़ा है, जहाँ पर अग्रेजी, चीनी, और रूसी राजनीतियाँ एक दूसरेसे मिलती हैं। ल्हासाके से रा, डे-पुड् आदि मठोंमें रूसी इलाकेके सैकड़ों मगोल वैसे ही रहते हैं, जैसे दार्जिलिङ आदि स्रंप्रेजी इलाकोंके सैकडों श्रादमी। मैं यह नहीं कहता कि ये सब लोग वहाँ राजनीतिक कार्यके लिए रहते हैं तो भी इस तरह उन सकीरोंको श्रवने श्रादिमयों-को छिपे तारपर रखनेका पूरा मौका मिल जाता है। मेरे समयमें एक रूपी इलाकेका मंगील बडे ठाट-बाटसे रहा करता था। उसके वारेमें मालूम हुआ कि वह लाल ( वोलशेविक ) नहीं सफेद है, और उसका -सम्बन्ध चीनसे है।

जिस समय सहासमरके श्रारम्भ होनेसे पूर्व भोटने चीनके। श्रपने यहाँसे निकाल भगाया, उस समय श्रप्र जोंका तिब्बतपर बहुत प्रभाव या। दलाई लामा उससे पहले भागकर भारत श्राये थे, श्रीर श्रप्र जी सर्कार ने उनकी यही सहायता की थी, जिसके लिए वे बड़े ही कृतश्र थे। तबसे प्राय: १६,४ ई० तक तिब्बत श्रप्र जी प्रभावमें रहा। चीनके। निकाल देनेपर भी भोट सर्कार श्रीर उनके मित्र जानते थे कि यह भागना सदाके लिए नहीं है। चीन जिस वक्त भी इधर ध्यान देगा, उसे रोकनेके लिए भोट सर्कारके पास ताकत नहीं है। इसके

लिए पुलीस स्रीर फ़ौजके। मजवूत करनेकी स्कीम दनाई गई। सर्दार-वहादुर ले-दन्-ला, जो उस समय दार्जिलिङ में पुलीसके अफ़सर थे, खास तौरपर पुलिसके प्रवन्धके लिए भेजे गये। चीनी अम्बान्के रहनेके स्थान या-मीमें उनका डेरा पडा । उससे पहले ल्हासामें पुलोसका कोई खास प्रबन्ध न था, सर्दार वहादुर ने वदीं कवायद सबका स्त्रपात किया। इन्होंने शहरके कुछ स्थानोंपर पहरा देनेवाले पुलीसके सिपाहियोंके खड़े होनेके लकड़ीके वैसे ही वक्स भी बनवाये जैसे भारतके शहरोमें मिलेंगे। मेरे ल्हासामें रहते वक्त भी कुछ वक्स मौजूद थे। पुलीसके लिये तो कोई दिक्कत नहीं पड़ी। लेकिन पलटन-का सवाल दूसरा ही था। तिञ्चतके इतने वडे मुल्कके लिए जिसकी सीमा एक ओर चीनसे मिलती है, तो दूसरी ओर काश्मीरसे, एक श्रीर चीनी तुर्किस्तान श्रीर मंगीलियासे, तो दूषरी श्रीर वर्मा श्रीर नेपालसे, ३०, ४० हजार पलटन तो नहर चाहिए। तिन्त्रतके पुराने तरीकेके मुताविक पल्टनके सिपाहियोंके एकत्रित करनेका काम जागीरदारोंका था। ऐसो मेलेकी जमातसे भना चीनकी शिव्हित सेनाका मुकावला किया जा सकता है ? लेकिन सेनाका सुशि चित श्रीर सुसंग-ठित करनेके लिए रुपयेकी ग्रावश्यकता है। प्रश्न उठा रुपया कहाँ से स्रावे ? मारा मुल्क तो छुं। टी-बड़ी जागीरों में वटा हुस्रा है, जिनमें श्रिधिक भाग वहाँके बहै-बडे मठौंके हाथ में है। मठौंसे क्वया मागा गया, तो उन्होंने ग्रपना खर्च पेशकर कहा, हमें तो ग्रपने धार्मिक पर्व त्योहार और भिनुश्रोंके खर्चके लिए ही यह काफी नहीं है। जब कुछ श्रीर जोर दिया गया ता उन्होंने समक्ता कि यह सब कुछ श्रंग्रेज राजदूत करवा रहा है। फिर क्या था पलड़ा पलट गया। ग्रंगरेज़ी प्रभाव उल्टा पड़ने लगा । सर चार्ल्स वेलको सालभर ल्हासामें रहकर निराश लौटना पड़ा। उस सारे प्रयत्नका फल इतना रहा कि कुछ सिपाहियां ने राइट-लेपट करना सीख लिया। बृटिश सरकारसे भाट-सेनाका कितने ही हबार लड़ाईके वक्त की निकाली वन्दूकें निनीं जिनका दाम अभी तक शायद चुकाया नहीं जा सका है। टशीलहुन्यों के मठपर जब सकारकी श्रोरसे रुपयोंका तकाजा हुआ, तो टशी लामा ( = पण्-छेन्-रिन्पो छे ) ने उचित तौरसे अपनी परिस्थितिका सनभाया, जिसका परिणाम हुआ मीट-सरकार श्रीर टशी-जामामें मनमुटावका बढ़ना, श्रीर अन्तमें टशीलामाका मीट छे। इ चीन भागना पडा; जहाँसे अब भी वे तिव्वत लोट नहीं सके।

सेना-सुधारकी स्कीम तो इस तरह असफल ही नहीं हुई वलिक उसके कारण ऋँगरेजी सरकारके प्रति भाट-देश में प्रतिक्रिया शुरू है। गई। सर्दार-बहादुरके पुलीसके सुधारमें कम दिक्कत हुई। लेकिक जब दूसरी स्रोर प्रतिकिया शुरू हुई तो उसका स्रसर उनके विभाग पर भी पड़ा। उन्होंने सफ़ाई ऋौर फ़तीका ख्याल करके पुलीसके याल कटवा दिवे थे। तहासामें ऋखवार तो हैं नहीं, जिनके द्वारा जनता त्रपने भावोंका प्रकट कर सके। किन्तु कोई गुमनाम व्यक्ति उठकर उन भावोंका छन्दोबद कर देता है। चन्द ही दिनोंमें एक दूसरेका सुनकर सारा शहर उस मीतका गाने लमता है, और लड़के तो इसमें खास हिस्सा लेते हैं, श्रीर कुछ मासोंमें वह तिब्बतके एक छे।रसे दूसरे छे।र तक फैल जाता है। वहाँ यह गीत महीनों तक गाया जाता है। ल्हासामें शा-गङ्वश वहुत ही बनी और प्रतिष्ठित है। वर्तमान ग्रहपति ल्हासा सर्कारका एक दे-पान् (=जेनरल) था। परमैं सुन्दरी स्त्री ऋौर लड़कों के रहते भी उसने एक रही रख ली। स्त्रों कहाँ सहनकर सकती थी ! उसने दे-पान्का घर अगैर घर की मिल्कियतसे अलग कर दिया। अदालतसे उन्हें सत्तू मक्खन और थाडेसे रुपये गुजारेके लिए मजूर हुए । इतना हानेपर भी शा-गङ्दे पान ने रडीका न छे। इ। कहाँ पहले वह राजसी ठाटमें लहासाके वीचों-दोच एक वड़े महलमें रहता था, श्रीर कहाँ श्रव उसे एक छाटे से मकानमें गरीवीसे गुजारा करना पड़ता था! यह घटना किसीका बड़ी ही श्राकर्षक मालूम हुई। उसने तुकवन्दी करके बाज़ारमें फेंक दी दो-

तीन दिनमें हहासाके सारे लड़के शा-मङ् (सुर-खड़्) दे-पान् की क्लु (=गीत) का बड़े रागसे गाने लगे। दे-पान् की कितने ही दिनों तक घरसे बाहर निकलनेकी हिम्मत न पड़ी। जब मैं लहासा पहुँचा — यह गीत पुरानी हो चुकी थी; तो भी अभी कितने ही लड़कोंका याद थी। सर्वार-वहादुर ले दन्-लाकी पुलीसके बाल कटवानेपर भी किसीने गीत बना डाला। मुभे इसके तोन ही पद याद हैं—

ले-दन् लामा मरे। पु-लिस डावा मरे। या मी गोम्वा म-रे। ट-शर " "-।

लेदन् लामा नहीं हैं। पुलिस भिन्नु नहीं है। यामी (पुलीस का हेडक्वार्टर) मठ नहीं है।

वाल क्यो कटवाये।

तिव्यतमे भिन्नु ही सिर मुँ इति हैं। वाकी लोग मध्यकालीन युरोपकी भाँति लम्बी चाेटी रखते हैं।

## 🧵 ३. तिब्बती विद्यापीठ

तहासामें डाकखाना श्रीर तारघर दोनों हैं ! दोनों एक ही मकानमें हैं । जहाँ यह मकान है, वहाँ कुछ ही वर्ष पूर्व एक भारी मठ या ! यह स्तन-द्गे-िग्लङ का मठ ल्हासाके उन चार (वाकी तीन, कुन् ल्दे-िग्लङ, छे-म्छोग्-िग्लङ) मठोमेंसे था, जिनके महन्त दलाई-लामाकी नावालिगीके वक्त भोढ देशका शासन करते हैं । जब चीन श्रीर तिन्द्रत की लड़ाई हुई थी, उस समय यहाँके महन्तका चीनियोंके साथ सम्बन्ध पाया गया था, इसीपर इस मठकी ईंटसे ईंट बजवा दी गई । सरे मठका अब नाम, व पता नहीं है । उसके महन्तका भी मृत्यु देख मिला था। एक दिन तारघरकी श्रीर गये। पता लगा, पास राजकीय वैद्य रहते हैं। जाकर वैद्यजीका देखा। ये भी भिन्न हैं।

१. श्रमल नाम लेदन् है; ला माने साहेव।

वैद्यक के श्रितिरक्त ज्योतिष भी जानते हैं, श्रौर प्रित वर्ष भोट भापामें एक पचाग निकालते हैं। अब भी नये, वर्ष के पंचागको वे लकड़ीकी पिट्टियोंपर खुदवा रहे थे। उन्होंने वैद्यक के श्रितिरक्त सारस्वत भी पड़ा था। श्रब भी प्रायः सारे सूत्र उनको कठस्थ थे लेकिन सकुस्त भाषाका ज्ञान विल्कुल नहीं था। ऐसे एक श्रादमीका श्रौर भी मैंने देखा था, जिसको चान्द्र व्याकरणके सूत्र कठाग्र थे। सन्धि नियमोंको ता वह दनादन पट्टीपर लिख श्रौर मिटाकर दिखा देता था, किन्तु भाषाका ज्ञान नहीं। यही वैद्यराज लहासाके श्रायुर्वेदिक विद्यालयके भी श्रध्यल हैं। यह विद्यालय लहासा शहरकी सबसे ऊची पहाड़ीपर बना हुआ है।

१५ सितम्बरको मालूम हुआ, आजसे महीनैभरके लिये पतग-बाजीका समय है। इमारे मारतकी तरह यहाँ भी खेलोंके अलग-अलग समय नियत हैं। नेपाली लोग इसमें बहुत दिलबस्पी लेते हैं। सम्भवतः इस खेलको भी नेपाली ही लाये हैं। ३० सितम्बर को पतगके सूत्रके पीछे एक ढाबा (= साधु और पुलीसमें भगड़ा हो गया। पुलीसके सिपाही ने एक पत्थर उठाकर मारा, और वह ढाबा बहीं ढेर हो गया।

डे पुङ् मठको हम पहले ही देख आये थे, १२ अक्तूबर को से रा जानेका निश्चय हुआ। एक मंगोल विद्वान् गे शे स्तन्दर् साथ थे। से-रा ल्हासासे उत्तर तरफ प्रायः तीन मीलपर है। शहरसे बाहर ही, थोड़ेसे खेत पड़ते हैं फिर सफाचट ऊँचा-नीचा मैदान। खेतोंकी फसल कट चुकी थी। खिलहानोंका काम अब भी जारी था। आगको अंगीठियोंपर मवखन वाली चाय तैय्यार थो। याक या चॅबरी वैजोंके द्वारा दाँव चलानेका काम लिया जाता था। भोट देशवाधी बडे ही जिन्दादिल होते हैं। चाहे वेगारका पत्थर ढोना हो, चाहे खेतीका काम हो, चाहे पहाड़ोंके डाँड़ोंमें भेडे चराना हो, सभी जगह उनकी तान आपको सुनाई पडेगी।

खेतोंका सिलसिला अभी समाप्त नहीं हुआ था कि एक वडे हातेमें कुल मकान दिखाई पड़े। मालूम हुआ चीनी अधिकारियोंके रहते वक्त यह मकान वड़ा आवाद था, यहाँ पर चीनी वौद्ध भिच्न क रहा करते थे। आजकल कोई यहाँ नहीं रहता । सूखे रेतीले मैदानको पारकर हम पहाइकी जड़में पहुँचे। सामने से-राका विहार था। डे पुड्की तरह यह भी ५, ६ हज़ारकी वस्तीका एक शहर सा है। डे-पुङ् को महान् चोड् रव पाके शिष्य जम्-यङ् ने १४१५ ई०में बनाया था। चे। इन्स पाके दूसरे शिष्य शाक्य ये शे ने १४१८ ई०में से राका स्थापित किया। टशी लहुन्पो मठका भी उनके तीसरे शिष्य ऋौर प्रथम दलाई-लामा गें दुन-ग्यं छो ने १४४६ ई०में दनाया। छात्र-सख्यामें सेरा डे-9ड से दूसरे नवरपर है। साधुत्रोंकी सख्या साढ़े पाँच हजारसे ज्यादा है। तिव्वतके इन सभा प्रधान मठोंमें कानून कायदे एकसे ही हैं विद्यार्थी भी अपने अपने देशके छात्रावासमें रहते हैं! यहाँ पाँच श्रध्यत् (= म्लन्पो) हैं, किन्तु ड-छ ङ् (= ग्र्व-छड् = विद्यालय खंड) तीन ही हैं, जिनके नाम (= ग्यें व्येस्-म्खंस् मङ्) श्रौर म्ये ( = स्मद्-थोस् व्सम्-िग्लड्) श्रौर डग्-पा है। डग् पार्मे विशेषकर तन्त्रकी पढाई होता है। से-रामें ३४ खम्-सन् हैं। इन खम्-सनोंको हम त्राक्सफोर्ड और कैम्ब्रिजके कालेजोंसे तुलनाकर सकते हैं। ग्येमें खम्सनोंकी सख्या २२ हैं, ऋौर म्येमें १२ । ड्ग्पाकी शाला बहुस विशाल है, किन्तु इसमें कोई खम्-सन् नहीं है।

ग्ये ड छड़ के खम्स-छन् ५—हम् जि (=डग्-जि)
१ हो। ग्दोड़्। ६—छ-वा वो
मङ्गोल छात्रोंके निए। ७—हहो पा
२- व्सम्-व्तो (=सम्-लो, ८—स्गोम् स्दे
हुर्येत् मङ्गोल छात्रोंके लिए) ६—ला
२—व्य-व्य-व्य (= ज-डल्) १०—हदन् मा
४—को-वो (=टो बो) ११—गु गे (म्ङ-गी) गुगे अर्थात्

सरोवर पार्खवर्ची प्रदेश १४--स्तग मा (म्डारी) १५-सि ति मि-म्झन्-चर-्पा ने छात्रीके लिये। १६--र्यल् व्येद (= ग्यले-चे) मङ्गोल छात्रों के लिए। १२--स्पे धुव ( म्डारी ) १७--ए-पा लदाखवाले द्वात्रोंके लिए १=--ग्ञल-पा १६-द्वरस् पो १३ - सह्-स्-द्कर (म्डारी) जट्-च वर (कश्मीर राज्य) २:—चे स-यङ्( - चे-थङ्) वालांके लिए । २१—स्वोम ऽवार ड री प्रान्तके, मान-२२--गुड्-रू

म्ये उ-छ्ट्-में निम्न बारह खम्छ-छन् हें-

५ - छ-वा ११ - मि-अग ६ - कोट्-पा **१२** - स्पे। गुड

डे पुट (= Sबस्-र्बुट स्=धान्यकटक)में ३६ खम्स् छन् हैं, जेर रगी मक्त्रीर ब्ली ग्डल्-ग्लिट देा ड-छटमें इस प्रकार बँटे हैं —

क्ला ग्सल्-ग्लिङ् (= ला स-लिड<sup>°</sup>)में— १४--- ञग-री १--काड -पा १५ -ल्हो-पा (= दान्सिणात्य २—फाेखड् १६ - स्पे थुव् (ङ गी) ३-- छ-ववा १७- ग्यल् पा %-को-पा १८—ञड् पेा **५**—स्पेाम्-ऽवे। र् ६—मि•ञग् १६---फर्-वा ५० – स्दिंड्-खा ७--ल्दन्-मा २१--बुल्-खड ⊏-ाग्लंड्-पा २२—चे -यड ६--ग्चड-पा २३--म्डऽ रिस् ( = ङी) १०-द्बु-स-स्ताद् ११ -राड् पा-शर् (पूर्वी रोड्-पो) २४-गूगे १२-रोड-पा-शव् (पश्चिमी रोड् पा) २५- गर्

१३--गो-पे।

खन्-छन्में छात्र रहते भी हैं, श्रौर वहीं पढते भी हैं; इस प्रकार
ये कालेज श्रौर बार्डिक दोनों हैं । निम्न श्रेणीके श्रध्यापकों को
बे-ग्धेन ( = लेक्चरर्) श्रौर ऊची श्रेणीके श्रध्यापकों को गेशे (= प्रोफ सर ) कहते हैं वहीं कहीं चारदीवारीसे घिरे छोटे छोटे
बीरीके बाग हैं, जिनमें छात्र पाठको रटते तथा समय समय पर
धर्मकीर्तिके प्रमाणवातिक श्रौर त्यायिवन्दुकीपिक्तयोपर शास्त्रार्थ भी करते हें। स्मरण रखना चाहिये; कि यद्यपि ये विहार नालंदा श्रौर विक्रमशिलाके उजाड़ होनेके दो सौ वर्ष बाद बने हैं, तो भा इनकी बनावट उन्हींके ढांचिपर है। विक्रमशिला महाविहारमें पढनेके लिए
भोटके छात्र कई शताब्दियों तक त्राते रहे। सम्न्येका विहार स्वय उडन्तपुरी विहारके नमूनेपर बना धा। इस प्रकार उक्त विहार नालन्दा-विक्रमशिलाके कई बातोंमें जीवित नमूने हैं। त्राज भी न्यापक पढ़ते वक्त वखन्यु, द्विड नाग श्रीर धर्मकीर्ति उन्वन्धी श्रमेक कथाश्रोंको कहते हैं, जिन्हे उन्होंने भारतीय विश्वविद्यालयोकी

परम्तरासे पाया है। अफसोस यही है कि अब छात्रोमें आधी सख्या निकभो लोगोंकी है, जो किसी प्रकार दिन काटते हैं। वाकीकी भी पढ़ाई ग्रपनी मौजपर है। छात्रको दाखिल होते ही ड-छड़्में श्रपना नाम लिखाना तो पड़ता है, श्रौर नियत समय उसके सम्मेलनामें सम्मिलित हा चायपानी ऋादि मी करना पड़ताहै, तो भी श्रध्ययनकी चार ध्यान नहीं दिया जाता। इसमें शक नहीं कि कछ श्रध्यापक तथा छात्र उत्साही हैं, किन्तु वे श्रपवाद हैं। ड छुड्का श्रध्यच् खन् पो होता है। पहले खन् -पो अपनी यं। ग्यताके कारण चुने जाते थे, किन्तु इवर कुछ वर्षो से इसका ख्याल नहीं रक्खा जाता। मै जिस वक वशसामें था, उस वक से-राके एंक खन् पोकी जगह खाली थी। कितने ही लोग उम्मेदवार थे । से-राका सबसे वड़ा विद्वान् न्यायशास्त्रमें से रा डे पुड् ही नहीं बलिक सार तिन्वत स्त्रौर मगोलिया-में अपना सानी नहीं रखता। एक मगोल गे-शेको उसके छात्रों ने उम्मेदवार होनेके लिए कहा । उम्मेदवारोंको एक दूसरेके साथ शास्त्रार्थ करना होता है । शास्त्रार्थमें वही (जियी रहा। लेकिन श्रन्तिम निर्ण्य दलाईलामाके हाथमें है। वहाँ महागुरके मुसाहिकोंकी सिर्मारश चाहिए जिसके लिए इपयांकी आवश्यकता होतो है। उस विद्रानुने अपने छात्रों के। कह दिया, जहाँ तक उ चत था उतना मैंने कर दिया, में रिश्वत देकर खन्-यो नहीं बनुँगा। यद्यपि अन्तिम परिणाम मेरे सामने नहीं प्रकट हुआ था, ता भी लेगोंके कहने से माल्म होता या कि खन्-पे। केाई दूमरा ही पैसा खर्च करने वाला वनेगा । में स्वय स्तद् ड-छड्के खन्-पेकि प स एक दिन गया था; उनका देखनेसे भी मालूम हाता था कि खन्पा के चुनावमें याग्यताका ख्याल नहीं रक्षा जा रहा है।

सारा दाँचा सुन्दर सुदीर्घ इतिहास ग्रीर कितनी ही सजीवताकी बात इन विहारोमें श्रब भी मौजूद हैं। यदि इनकी त्रृटियोंके। दूर कर दिया जाय और श्रध्ययन श्रध्यापनके। नियमिन तथा विस्तृत कर दिया जाय, ते। निश्चय ही ये राष्ट्रकी सेवा आधुनिक विश्वविद्यालयोंसे कम न करेंगे। यहाँ के हर एक ड छड़ और खम् छन् तकमें बड़ी-बड़ी जागीरें लगी हुई हैं। आज कलके आधिकाश खन्-पे। व्यापार करके रुपया कमाना अपना कर्तव्य समस्ते हैं। राजनीतिमें भी इन मठोंका वड़ा हाथ है, इसिलये राजनीतिक मामलोंमें परामशे आदिके लिये भी इनकी यड़ी पूछ है। डे-पुड़की मांति से-रामें भी वड़े बड़े देवालय हैं जिनमें साने-चाँदीके मने। भारी दीपक अखंड जला करते हैं। देवताओं के आमूषणों और साने-चाँदीके स्त्योंमें आगे मोता, मूंगा, फ़ीरोज़ा, मिण आदि जड़े हुए हैं। यहाँ पढ़ाये जाने वाले पाँच मृल प्रन्थों—(१) विनयकारिका, (२) अभिनमयालंकार, (३) अभिधर्मकाश, (४) माध्यमिककारिका और (५) प्रमाण-वार्तिका— पर बनी टीकाओंका छापाखाना भी है।

दे श्रवस्थरके। जब मैं श्रभी से-रामें ही था मुक्ते मालूम हुश्रा कि रे डिड मठका श्रवतारी लामा श्राजकल यहीं पढ रहा है। रे-डिड वह मठ है जिसे श्रितशाके प्रमुख शिष्य डोम्-तोन-पा ने श्रपने गुरुके मरनेके बाद सन १०५७ ई०मे स्थापित किया था। पहले मुक्तसे लोगो ने कहा था कि वहाँ भारतसे लाई सस्कृत पुस्तकीका वडा मंडार है: किन्तु श्रिधिक पूछु ताछु करनेपर पता लगा कि पासके पहाड़ीके दुछु विशेष श्राकारका देखकर लोगों ने उसे पथराई पुस्तक राशि समको थी। खैर मे रेडिड के लामाके पास गया। तिब्बतमें श्रवतारी लामोको शिचा-दीचा भारतीय राजाश्रोंके कुमारोंके ही ढङ्ग पर शिक्तके श्रनुसार बढ़े ठाट-बाटसे होती है। उनके साथ नौकर चाकर रहते है। श्रपने श्रध्यापकोंके साथ भी वे राजकुमारोंकी तरह ही वर्ताय करते हैं। श्रीर इसीलिए बहुत कम उनमें विद्वान हो पाते हैं। लामाकी श्रायु १८, १६ वर्षकी थी। बातचीतमें समक्तदार मालूम होता था। पुस्तकोंके वारेमें पूछनेपर उसने कहा, श्रिधक पुस्तके ते। नहीं है, किन्तु (हाथसे बताकर) एक हाथ लम्बा श्रीर एक

वालिश्त माटा ताडपत्रकी पुस्तकोंका एक बत्ता है, जो अतिशाके हाथ की चीज है, ओर डोम्-तान्-पाके साथ रे-डिड पहुंचा है, में डेड वर्ष वाद अपनी पढाई समाप्तकर अपने मठका लोटूँगा, उस समय यदि आप मेरे साथ चलें तो में दिखलाऊँगा। यह बात अविक प्रामाणिक मालूम हुई। मेरा इरादा जानेका था, किन्तु डेड वर्षसे पूर्व ही मुमे लौट आना पड़ा। यदि यह वही बस्ता है, तो निस्सन्देह इसमे अतिशाके वोधगया, सम्-ये आदिमे बनाये कुछ हिन्दीके गीत मो होंगे।

२४ नवम्बरके मेिटिया दसवे मासकी नवमी तिथि थी। श्राज हीके दिन से-राके स्थापक जम्-यह की मृत्यु हुई थी। श्राज सारे शहरमें तथा ग्रास-पासकी पहाड़ी कुटीरोंमें हज़ारों दीपक जल रहे थे। दूसरे दिन स्वय महान् चोल्-ल पाका मृत्यु दिबस था। श्राज तो स्वमुच दीवाली थी। शहरकी दोपमालिकाकी छटा सुन्दर तो थी ही, किन्तु पासकी पहाड़िये।परके छोटे-बहे मठोंकी दीपशोमा ते। श्रद्धु त थी। महान् सुधारकका यह सन्मान ये।यह ही है। श्राज दीपशोमा देखनेके लिये सहकपर भीड़ थी। राजमंत्री लाग भी देखनेके लिए श्राये थे। यह सब हाते हुए भी एक वात खटकती थी, वह यह कि रातका अकेली दुकेली खियोंकी सुरक्षा न थी। मम्भव है, लड़ाईके कारण जमा हुए हजारों सैनिकोके कारण यह दुरवस्था है।

दिसम्बर्के मध्यमें वदलकर एक नये नेपाली डीठा ( = द्रष्टा न्यायाघीश ) श्राये । यह श्रमें जी भी जानते थे । एक दिन मिलनेके लिये श्राये, श्रीर कहा मेरे लड़के के। संस्कृत पढा दीजिये । मैंने सप्ताहमें देा दिनका समय दिया । लड़का हे।शियार था । पुस्तक तो हमारे पास यी नहीं । पाठ लिखकर पटाया करते थे । इसी वक्त एक श्रीर विद्यार्थी मिला । यह चीनी था । शुद्ध चीनी श्रव लहासामें कहाँ हैं ? इसके पिता चीनी हैं । श्रपने यहाँ दूसरे श्रधं-चीनी लड़कों के। पढ़ाते हैं, तथा चीनी भाषाका यदि के।ई पत्र सर्कारके पास झाता है तो

उसका त्रमुवादकर दिया करते हैं। ये लाग भाटिया लागोंसे त्रलग समके जाते हैं। वे मुक्ते चीनी भाषा पढाते थे, त्रौर मैं उन्हें त्रंप्रेजी पढाया करता था।

तिब्बतके लेगोंका अख़बार पढनेका नहीं मिलते, किन्तु जवानी श्रख़बार हर सप्ताह ही किसी न किसी ऐसी घटनाकी ख़बर फैलाते हैं, जिसमें ले।ग बड़ी दिलचस्वी लेते हैं। १६ जनवरीका मालूम हुत्रा कि एक चिटुड, '( = भिन्नू अफ़्पर ) स्त्रौर उसकी रखैल क छी-लम्मर पकदकर लाई गई हैं। कायदा यह है कि जब केाई दलाई-लामा मरता है, ता पातलामें एक मकानमें उसके लिए एक बड़ा चौदी सानेका स्तूप यनाया जाता है जिसमे उसका जिन्दगी भरमें जितना मिंग-मुक्ताकी भेंट चढ़ी होती है, उसे गाड़ देते हैं, श्रीर उसके बहुमूल्य प्याले ग्रादि भी उसीमें रख दिये जाते हैं। हर तीसरे वर्ष भिन्नु श्रेफ़ सरों भें में एक इस स्तूप-ग्रहका श्रध्यन बनाया जाता है। उक्त चि-दुङ तीन वर्ष पूर्व सातवे दलाईलामाके स्तूपगारका श्रध्यत् बनाया गया था। पाँचवें दलाईलामा सुमिनसागर (१६१६ — दर्हि ) के। १६ ४१ई वर्षे भेाटका राज्य मिला था । तबसे वर्तमान तेरहर्वे दलाईजामा मुनिशासनसागर ( = थुन-व्स्तन्-ग्र्य-म्छ्रेा, जन्म ८८७४-ई॰ ) तक स्राठ स्रौर दलाईल।मा हुये, किन्तु इनमें सप्तम दलाईलामा भद्रकल्पसागर (स्कल्-व्यड्-गर्य-म्छा, जन्म १७०८ ई०) ही पूर्ण-रूपेण विरक्त साधु हुत्रा। इसके चित्रमें भी हाथमें शासनका चिन्ह चक्र न देकर पुस्तक दी गई है। चीन अर्रीर तिब्बत देानों हीमें इसका बहुत सन्मान किया जाता था। प्रासादका छोड़ कर वह पर्वतों पर, श्रौर वहाँ भी राजसेवकोंके विना रहा करता था। जीवन भरमें जितनी भेंट इसे चढी थी, ऋौर जिसमें बहुत सी बहुमूल्य चीज़ें थीं,

१ तिब्बतमें हर सर्कारी पदके लिए दे। श्राफ़सर होते हैं, एक भिन्नु श्रीर दूसरा गृहस्थ।

चह सब इसके स्तूप-गृहमें रक्ली गई थीं। पिछले तीन वर्षोंमें उक्त चि-दुङ् ग्रध्यत्त धीरे-धीरे उन चीजोंका बेचता रहा। ल्हासामें दार्जि-लिंगकी चार पाँच सुन्दरी मेाटिया लड़िकयाँ गई हैं । ये एक तरहकी वेश्याये हैं। ल्हासा वालोंने इनके नामके साथ लम्मर (= नम्बर)-का खिताब जाड़ दिया है। इस चिदुड्की रखैल कं-छी (नेपाली भाषामें काँछी = छाटी ) लम्मरभी उनमेंसे एक थी। इन दानोंका सम्बन्ध लागोंका मालूम या । लागों ने कंछी-लम्मरका पच्चीस इजार-का मे।तियाँका शिरोभूषण भी पहनते देखा, तो भी चिटुक पर ऊपर-के त्रिधिकारियोंका ध्यान नहीं गया। कुछ सप्ताह पूर्व जब चिट्ठहरू को बदलीका ममय नजदीक भ्रानेवाला था, उसे जान वचानेकी पड़ी। वह भ्रौर कं छी लम्मर घोड़ेवर चढ़ ल्हासासे भाग निकले। वैसे यदि वे अकलसे काम लेते, और चीन की श्रोरके रास्तेपर जानेकी जगह दार्जिलिंगका रास्ता पकड़ते, तो दस ही दिनमें तिब्बतकी सीमाके बाहर चले गये होते। ल्हासामें उनकी खोज भी तीन सप्ताह बाद हुई। लेकिन मूर्खों ने चीनका रास्ता लिया। सो भी सप्ताह दो सप्ताह ल्हासा श्रीर दूसरी जगहके प्याले वाले यारोंकी मेहमानी करते रहे। जब खबर भिली कि सर्कार खोजकर रही है, तो ल्हासासे पूर्व और २, ३ दिनकी दूरीपर किसी निर्जन पर्वतमें घुस गये। दो एक दिन तो किसी तरह विताया ; जब भूखके मारे रहा न गया, तो गाँवमें स्राये श्रीर वहीं पकड़ लिये गये। ल्हासा आनेपर स्त्री पुरुष दोनोंपर विना गिने पहले तो वेतोंकी मार पड़ी। स्रव उन्होंने नाम बतलाने शुरू किये। वहुत-सा माल तो उनके दोस्त दो-एक नेपाली सौदागरोंके हाथ लगा, श्रौर वह कभी कलकत्ता पहुँचकर शायद समुद्र पार पेरिस मी पहुंच चुका था। एक बड़े-बड़े मोतियाँकी मालाकी बड़ी तारीफ़ हो रही थी। उनत सौदागर पहले ही ल्हासा छोड़कर नेपाल चले गये थे। कुछ छोटी-· छोटी चीजे उसने कुछ भाट-निवासो दोस्तोंको भी दी थीं। वे विचारे पिस गये। पचास रुपयेके मालके लिये उनकी सारी सम्पत्ति पर मुहर

लग गई। चि-दुड् ग्रौर कछी-लम्मर भी ऐसी वैसी मिद्दीके नहीं वने ये। उन्होंने ग्रपने नज़दीकी दोस्तोंका वहुत वचाना चाहा । किन्तु मारके सामने भूत भी भागता है। यह मार श्रीर पूँछ-ताछ वरावर जारी रही। अप्रैलके आरम्भमें जो नाम वतलाये, उनमें एक वेचारे मोतीरत्नका भी था। ४ अप्रेलको ३ वजे शामको हम छु-शिङ् शाके कोठेपर वैठे घे, देखा 'हटो' 'हटो'के घोषमें घोडोंपर चढे कुछ अफसर आ रहे हैं। इनमें महागुरुके सर्वोच अफसर देा-निर् छेन्यो और ता लामाके अतिरिक्त नेपालके राजदूत भी थे। सवारी मोतीरत्नके दूकान-पर खड़ी हुई। चि दुड़्ने यहाँ एक वहुमूल्य प्याला देनेकी वात कही यो। उसने स्वयं रखनेकी जगह दिखलाई। तलाशीमें प्याला मिल गया। मालूम हुआ भागने पर वे दोनो एक-दो रात यहाँ ही एक वड़े सन्दूकके भीतर रहे ये। मोतोरत्न पकड़कर नेपाली हवालातमें गये। इनकी ऋरीर ल्हासाके प्रधान थानेके पुलिस-अफसरकी एक ही स्त्री थी। परिणाम यह हुन्ना कि वह ग्राक्सर श्रीर उसकी स्त्री भी पकड़कर जेल पहुँचाई गई। मेरे रहते-रहते अभो इस मामले की तहकीकात भी पूरो नहीं हुई थी।

#### - मेरी आर्थिक समस्या

दिसम्बरके अन्त तक में अपने रहने या जाने के बारे में कुछ निश्चय न कर सका था। उससे पहले भी लड़ासे चिटी आ जुकी था कि पुस्तकों के लिए रुपया भेजते हैं, पुस्तकों खरीदकर इघर चले आ था। पहले तो मने स्वीकार न किया था, किन्तु जब चार महीनों में भी किमी विद्यार में रहनेका इन्तजान न हो सका, नेपाल-तिस्थत युद्धकी आगान वटती ही जा रही थो, और उधर रहने के लिये व्ययका भी कोई प्रवन्य न हो छका, तब मेने पुस्तक खरीदकर लंका चले आने को स्वीकृति दे यो। नमय भी अजद है। बच निरामाकी और जुलकता है, तो निरासा ही निरासा: जब आसाको और तो उधर भी उतनी ही माजा-

में । स्वीकृति-पत्रके भेजनेके कुछ दिंनों वाद भदन्त स्नानन्दने लिखाकि श्रापका पहला लेख किङ्कामें सिक्ल भाषाके प्रसिद्ध दैनिक पत्र दिन-मिन ने छाप दिया; वह अभी आपका प्रति लेख १६) देगा, पीछे श्रीर बढ़ा देगा। मैं श्रव श्रांसानीसे प्रति सप्ताह एक लेख लिख सकता था, ग्रीर यों ग्रार्थिक कठिनाईका प्रश्न इल हो जाता था। सप्ताह ही बाद लकासे चिंही आई, हम स्पया शीघ मेज रहे हैं। अब तो अपने लिखे अनुसार मुफे लौटनेके लिये तैयार होना ज़रूरी ठहरा । १६ फरवरीको स्राचार्य नरेन्द्र देवने लिखा - काशो-विद्यापीठ ने स्रापके खर्चके लिये ५०) मासिक तथा पुस्तकोंके खरीदनेके लिये १५००) मञ्जूर किया है, आप वहाँ रहकर अपना काम करते जाँय। मेरी इच्छा ल्हासामें रहनेको नहुत थी, श्रीर उसके लिए दो दो प्रबन्ध हो गये थे। काश किये वातें तीन सप्ताह पूर्व हुई होतीं। फिर तो मैं तीन वर्षमे पूर्व कहाँ लौटने वाला था १ किन्तु श्रव ता लिख चुका था। श्रमी में इस श्रोय श्रीर प्रोयके भागडों में पड़ा ही था कि चार दिन बाद २३ फरवरीका लङ्कासे तार श्राया कि २०००) तारसे खुशिड्-शाकी कलकत्ता शाखाको मेन दिये।

लङ्काको पत्र स्थिल दिया कि अब पुस्तकों की खरीद शुरू कर दी
.है। जैसे ही कामके प्रन्थ जमा हो जायें गे, यहाँ से चल दूंगा तिव्वती
टकेका दाम गिरता जा रहा था। इससे मुफे ची जें सस्ती पड़ रही थीं।
नई-पुरानी हपी लिखी समो रहिकी पुस्तकों में ले रहा था। बीरे-धीरे
पुस्तक खरीदनेकी बात श्रीर जगहों तक फैलने लगी। फिर दिन परदिन अविक पुस्तकों श्राने लगीं। उनके साथ कुछ चित्रपट भी अये।
मेरे मनमें चित्रपट खरोदनेकी इच्छा न थी, न मैं उनकी जानवारी ही
रखता था, किन्तु दो एक सुन्दर चित्रोंको लेकर जब अगुली, केश,

१ यह लेख ग्रद इसी ग्रन्थ में श्रन्यत्र छुग है ।

र शवतय -- दिनमणि, सूर्य।

वस्रोंके मोड़ आदिका गौरसे देखने लगा, तो उन्होंने मुक्ते आकृष्ट करना शुरू किया। इस प्रकार मैंने चित्रपटोंका संग्रह भी शुरू किया। ग्रव चित्रों ग्रौर पुस्तकोंका ग्रौर-ग्रौर जगहोंसे पता ग्राने लगा। एक दिन मुभे तेरह चित्रपटोंका पता लगा । मैंने जाकर देखा । मुभे वे मुन्दर मालूम हुये। मालिक ने एक एक दोजे ( = २५)) दाम कहा। मुमे तो दाम ज्यादा नहीं मालूम हुआ, तो भी मैंने अपने नेपाली दोस्तोंसे पूछा । उन्होने कहा दाम ज्यादा है ठहरिये, कम हो जायगा । मुक्ते डर लगा कोई दूसरा न ले जाय। इसलिये तीन चार दिन ही वाद में जाकर उन चित्रवटोंका ले आया। ये चित्रपट एक अवतारी लामाको अपने पुराने मठसे मिले थे। औरत रख लेनेपा उसे मठसे निकाल दिया गया। ऋव वह ल्हासामें रहने लगा था, ऋौर खर्चके लिये चीजें वेच रहा या। उस समय न मुक्ते उन चित्रपटोंका समय मालूम था, न उनका वास्तविक मूल्य। इन तेरह चित्रपटोंमें एक ही अनैतिहासिक है, जोकि अवलोकितेश्वर वोधिसत्वका है। लन्दन श्रीर पेरिसमें कलाजों ने उसके सीदन्यंकी बड़ी तारोफ़की है। बाकी सभी ऐतिहासिक पुरुषोके हैं, जिनमें ल्हासा मन्दिरके साथ प्रथम सम्राट स्रोड-व्चन्-साम वो (६१८—६८ ई०) टिश्रोड लदे व्चन (८०२-४६ ई०) डोम्-तान् पा (१००३-६४ ई० त्रातिशाका शिष्य ', यातीषा १०२७-११०४ ई० चोड्-ख पा (१३५६-१४१८ ई०) गें-दुन-हुव प्रथम दलाईलामा (-१४७३ ई०), गे-दुन ग्यं छे। द्वितीय दलाईलामा (१४७४-/५४१ ई०, सा-नम् ग्यं-छा तृतीय दलाईलामा (१५४/—५७ ई०), योन्-तन् व्य-छो, चतुर्थ दलाईलामा (१५८८ — १६१५ ई०), लेाब्-सड्-य छेा, पञ्चम दलाईलामा (१६१६-८१ ई०), छड् यड् ग्यं-छे।, पष्ठ दलाई तामा (१६८२ -१७-४ ई०) ब्रीर कल् सङ्ग्यं-छा, सतम दलाईलामा (जन्म १७०७ ई०)के चित्र हैं। एक चित्रपटकी पीठपर कुछ लेख है जिससे जात हाता है कि ये चित्रपट सातवें दत्ताईतामाके वक्तमें वने थे। चित्रोंके नीचे १-वीं सदीका

रूसो मखमली कम्-स्वाव लगा है। पाँच ही छः दिन बाद उन कम्-खाबके दुकड़ों हीके लिए कुलका तीन चौथाई दाम देनेके लिये एक नेपाली सौदागर तैयार वे ! लन्दन और पेरिसमें ते। मालूम हुआ कि इन तेरह चित्रोंका दाम पचीसों हजार रुपये होंगे। विलायतमें माल लेनेके लिए लागों ने पूछ-ताछका, किन्तु मैंने कह दिया कि ये वेंचनेके लिये नहीं हैं १ मैंने डेढ सीके करीच चित्रप ! सप्रह किये ये, जिनमें वीन या चार तो अपने मित्र प्रोफ़ें सर आतो भके मारबुर्ग-धार्मिक संप्रहालयके लिये दे दिए, दा-तीन श्रीर दूसरे मित्रोंका, जिनसे मैने पहले ही वादा कर लिया था। बाकी प्रायः १४० वित्रपट पटना म्युजियमने। दे दिये, जहाँ वे सुरित्तत हैं। कितावों में मैंने खम् (पूर्वी विव्वत) मङ्गोलिया, श्रौर साइवीरिया तक मे छ्पी श्रौर लिखी पुस्तकोंका चप्रह किया। कुछ म्तियाँ स्त्रीर पूजामाड भी लिये। ल्हासामें स्तन-युर तो नहीं मिल सका। किन्तु कं ग्युरकी दा-तोन छपी प्रतियाँ यी। एकको मैंने पसन्द किया। दाम उन्होंने साढे सत्रह दार्ज कहा। दाम ते। अधिक न था, किन्तु में हस्तलिखित या खम्के देगीं मठके छापेके सुन्दर क ग्युरको खेलिमें था। दे। ससाह बाद सम येसे लौटकर मैंने उतने ही दीर्जेमें उसे खरीदा, किन्तु श्रव तिन्बती टेकेका दाम और गिर गया था, इससे मुक्ते प्रति रुपये प्रायः सवा दे। टक्के का नफा रहा।

फर्वरी मार्चमें कभी-कभी थे। इी-चे। इी वर्फ भी पड़ी, किन्तु वह कुछ ही घटोंमें गल गई। ही सदीं श्रिषक होती जाती थी।

१. रदोल्फ़ शोता, मारबुर्ग विद्यापीठ जर्मनीमें एस्कृतके. श्रध्यापक।

#### सातवों मंजिल

# नव-वर्ष उत्सव

## ‡ १. चौबोस दिनका राज-परिवर्तन

गैचवें दलाईलामाको १६४१ ई०के करीव तिव्वतका राज्य मंगोल-राज गुरा खान्से मिला था। उससे पूर्व पचम दलाईलामा डेपु-ङ् विहारके एक ड-छुड़ के खन्-पो (= अध्यत्त पडित) थे। पाँचवें दलाई-लामा ने अपने मठकी प्रतिष्ठा बढ़ानेके लिए प्रतिवर्ष नव वर्ष आरम्भ होनेके साथ २४ दिन ल्हासामें डे-पुड़के मित्तू आंका राज्य होनेका नियम किया। तबसे आज-तक वह कम जारी है। शासनके लिए दो अध्यत्त, एक व्याख्याता तथा अन्य आदमी चुने जाते हैं। २४ दिनके लिए सर्कारी पुलीस, अदालत आदि सभी अधिकार ल्हासासे उठ-जाता है। नेपाली दूकानदारोको छोड़ बाकी सबको कुछ पैसे देकर दूकानका लाइसेन्स लेना पड़ता है। ज़रा भी भूल होनेपर मार पड़ती है, और जुर्माना होता है। लांगों ने कहा कि लामा राज्यमें जेल इस-लिए नहीं होती कि उससे उनको फ़ायदा नहीं। अधिकारियोंका पद भी तो वड़ी-बड़ी भेटोके वाद मिलता है।

श्रिवनाम एक ही समय न पड़नेसे भोटका चान्द्र-वर्ष श्रीर भारतका चान्द्र-वर्ष एक ही साथ श्रारम्भ नहीं होता; इस साल वर्षारम्भ एक मार्चको था। इस वर्ष हवाँ (या श्रूकर) मास दो था। डे-पुड मठ जिनको शासक चुनता है, वे पहले दलाई लामाने पास जाते हैं, वहाँसे उन्हें चौनोस दिन लहासापर शासन करनेका हुकुम मिलता है। र मार्चको देखा सारी सड़के खूब सफ हो नहीं हैं विलक अपने-अपने मक नोके नामने लोगों ने सफेद मिष्टी से धारियाँ या चौके पूर रक्खे

हैं। उसी दिन घोड़ोंपर सवार ल्हासाके दोनों अस्थायी शासक दल-बलके साथ पहुँच गये। हमारे रहनेकी जगहसे थोड़ा सा पूरव हटकर ल्हासाके नागरिक बुलाये गये थे। वहीं शासकों ने २४ दिनके नये शासनकी घोषणा की । फिर जो खड़ू ( ल्हासाके मध्यमें अ त पुरातन बुद्धमन्दिर )में चले गये। अधिकारी चुनते वक्त कदका ख्याल किया जाता है क्या ? दोनों हो शासक बडे लम्बे चौडे थे। ऊपरसे उन्हें श्रीर लम्बा चौड़ा जाहिर करनेके लिए पे।शाकके नीचे कन्धे पर दो इञ्च मोटी कपड़ोंकी तह रक्ली हुई थी। साथ उनके दो शरीर-र त्तक या प्यादे एक हाथमें नाढे चार हाथ लम्बी लाठी और दूसरे द्याथमें ढाई हाथ लम्बा डढा लिये चल रहे थे। लाठी डडेको मामूली लाठी डडे मत समिक्तये। बीरी या सफेदेकी प्राय: ३॥ इख व्यासकी एक मोटी शाखा होको उडे लाठीके रूपमें परिणतकर दिया गया था। शासकों के त्रागे-त्रागे कुछ ब्रादमी फा क्यु क्ये ? पी क्ये मा शमो (परे हटो रे-टोपी उतार रक्को रे!) कहते चिल्लाते जा रहे थे। जरा भी किसीसे भूल हुई कि उसकी पीठ श्रीर सिरपर दोनों वाप-वेटे दुख भजन वेतहासा पड़ने लगे।

श्राज दलाई नामाके प्रासाद पोतलामें तमाशा भी था। हम लोग भी गये। देला वही भीड़ है। चाय-रोटो तथा दूसरी चीजोंकी पर्चासों दूकाने भी लगी हैं। समतल भिम तो है नहीं कि दर्शक सम भूमिपर बैठे, कोई गलियोमें बैठा था, कोई सीढीकी भौति ऊपर नीचे वनी मकानोंकी छतोपर बैठा था। स्वयं महागुरु भी दूरबीन लिये श्रपनी बैठककी खिड़कीपर बैठे थे। पहले एक श्रादमी पोतलाके शिखरसे नीचेकी सड़क तक ताने गये हजारों फीट लम्बे रस्सेपर उतरता था। श्रव कुछ वर्षोंसे उस तमाशेका छोड़ दिया गया है। उसकी जगहपर श्रय एक २०, २५ हाथ लम्बा खम्मा गाड़ा जाता है, श्रीर एक श्रादमी उसीके ऊपर चढकर, कलावाजी करता है।

लौटते वक्त देखा डे-पुड मठके हजारों भिन्नु चींटीकी पाँतोकी

तरह एकके पीछे एक श्रपना कुल सामान पीठपर लादे चले श्रा रहे है। डे-पुडसे ल्हासा मानेका रास्ता पोतलाके सामने हीसे गुजरता है। मालुम हुन्रा, स्रव ये लोग चौबीस दिन तक ल्हासा हीमें मुकाम करेगे। ल्हामामें सफ़ाईके श्रतिरिक्त एक श्रीर इन्तिजाम किया गया था। चूँ कि नव वप के कारण ४०-५० हजार नये आदमी आ जाते हैं, ग्रीर इस प्रकार ल्हासाकी जनसंख्या दूनी हो जाती है, इतने आदिमयोंको पानीकी कमी न हो, इसलिए नहरका पानी शहरके सभी गड्ढोंमे डाल दिया जाता है। इस प्रकार पासके गढ़ोंमे पानी भरा रहनेसे कुँ ब्रोका पानी स्खता नहीं। ल्हासाके कुएँ वया हैं; पाँच छः हाथ गहरे चौकोर है।ज हैं, जिनसे हाथसे ही पानी निकाला जा सकता है। वैसे इन कुश्रोंका पानी श्रच्छा होता है। किन्तु नहरका पानी तो उन गड्ढोंमें डाला जाता है जो सालभर तक पेशाब-खानों त्रौर पाय-खानोंका काम देते रहे, श्रीर जिनमें श्रवभी कही-कहीं कुत्तों गदहों श्रीर विल्लियोंको श्रधसडी लाशे पड़ी होतो हैं। विछली सुधारकी श्राधीमें पुलीसकी तरह नगरकी सफ़ाईपर भी ध्यान दिया गया था, श्रीर श्रव भी तबके बने पालाने मौनूद हैं, किन्तु कभी न साफ़ होनेवाले श्रौर न मरम्मत किये जानेवाले इन पाखानों में किसकी हिम्मत है जो जाय ? श्रस्तु, जहाँ इन गटोंमें भरे पानीके कारण यह फायदा है कि ल्हासामें पानी की कभी नहीं रहती, वहाँ इनके द्वारा सारे शहरकी जमी गन्दगी-का माजून बनकर भी कुश्रोमें उतर श्राता हैं। श्रौर इसका फल जुकाम ग्रीर सिर दर्दके रूपमें श्रवसर देखनेमें श्राता है। इस समय ल्हासामें डे-पुड से रा, गन् दन्, टशी-ल्हुन्गे श्रौर भोट देशके दूसरे भठोंसे २० एजारके करीब तो मिस् ही जमा हो जाते हैं। इनके लिए दिनमें तीन वार चाय बाँटी जाती है। उत्सवके समय हर कुएसे पानी भरनेवाले टेक्सके रूपमे एक चौथाई पानी जो खड़ में भेजते हैं। जहाँ विशालकाय देगोंमें चाय उवलती रहती है। लोग मुँह वाँघे (जिसमें मुँ हकी भाप च:यमें न चली जाय) चौंदी या पीतलकें हत्ये लगे बड़े

नर्तनोंमें मक्खन वाली चाय लिये तैय्यार रहते हैं। समय त्राते ही भिच्च-सघको चाय परसने लग जाते हैं।

### + २. तेरह-सौ वर्षका पुराना मन्दिर

पहली मार्चको मैं जो-खड में गया । जो-खड का शब्दार्थ है स्वामि-घर । स्वामीसे मतलब चन्दनकी उस प्रातन बुद्ध मूर्तिसे है, जो भारतसे मध्य पशिया होते चीन पहुँची थी, श्रीर जब ल्हासाके संस्थापक सम्राट सोडू-र्व्चन स्गम वोने चीनपर विजय प्राप्तकर ६४१ ई०में चीन राजकुमारीसे व्याह किया, तो राजकुमारीने पितासे दहे तके रूपमें इसे पाया, श्रीर इस प्रकार यह मूर्ति ल्हाला पहुँची । इस मूर्तिके प्रवेशके साथ तिन्वतमें बौद्धधर्मका प्रवेश हुन्ना। सम्राट्ने ल्हासा नगरके केन्द्रमें एक जला-शयको पटवाकर, वहीं भ्राने महल श्रीर राजकीय कार्यालयके साथ एक मन्दिर वनवाया; उसोमें यह मूर्ति स्थापित है। १३सी वर्षका पुराना मन्दिर श्रौर मृति लोगोंके ऊपर कितना प्रभाव रखती है, इसे श्राप इतने होसे जान सकते हैं कि ऋाधुनिक दुष्प्रमावसे प्रमावित ल्हासाके व्यापारी या दूसरे लोग बात-वातमें चाहे त्रि-रत ( = कोर्न म्छोग् ग्सुम) की कसम खा लेंगे, किन्त जो वाकी कसम नहे। खायेंगे। खानेपर उसे जरूर पूरा करे गे। जो-खड्के उत्तरी फाटकके बाहर एक स्लासा अवि पुरातन बीरीका बृद्ध है लोग कहते हैं, यह मन्दिरके वननेके समयका है। इसी फाटकपर एक दीवारपर जो-खड के भीतरके सभी छोटे-बड़े मन्दिरों भी सूची सुन्दर श्रज्ञरोंमें जिलकर रक्खी हुई है। तिब्बतके कितने ही पुराने और प्रतिष्ठित मठ-मन्दिरोंमें आपका ऐसी स्चियाँ फाटकोंपर मिलेगी । भारतके भी तीथों में यदि ऐसी सूचियाँ लिखकर या छपकर टंगी रहतों, तो यात्रियांको कितना फायदा होता १ परिक्रमा श्रीर मन्दिरोंकी दीवारों पर अनेक प्रकारके सुन्दर चित्र वने हुए हैं। कहीं •सम्-ये या दूसरे पुराने मठोंके चित्र हैं। कहीं सुवर्ण वर्णाद्भित बुद अपने पूर्व जन्ममें सैकड़ों प्रकारके महान त्यागोंका कह रहे हैं। कहीं भगवान् बुद्ध के स्रन्तिम जीवनकी घटनाएँ स्रंकित हैं। कहीं भारत स्रीर तिव्यतके श्रशोक स्रोड-व्चन-साम वी श्रादिकी किसी घटनाका श्रंकित किया गया है। सभी दृश्य वहें ही सुन्दर हैं। भीतर यद्यि मूर्तियोंके वहुत पुरानी हानेसे, उनपर प्लस्तरकी एक खुदरी सी मटमैले रंगकी माटी तह जमी हुई है, तो भी उनके अग-प्रत्यक्का मान, उनकी मुख-मुद्रा, रेखात्रोंकी लचक सभी वड़ी सुन्दर हैं। वड़े बड़े साने चौदीके दीपक मक्खनसे भरे अखड जल रहे थे। पहले सबसे वड़ा चार-सौ तोलेका चाँदीका दीपक एक नेपाली व्यापारीका दिया था। गत वर्ष भूटानके राजा ने आठ-सौ तोलोका दीपक चढ़ाया है। बहुमूल्य पत्थर श्रौर धातुऍ जहाँ-तहाँ जड़ी हुई हैं। भगवान् बुद्धकी प्रधान मूर्तिके श्रितिरिक्त श्रीर भी चन्दन या काष्ठकी मूर्तियाँ पासके छोटे देवालयोंमें रक्खी हैं। कई पुराने भोट-सम्राटोंकी मूर्तिया भी हैं। प्रधान मन्दिरके सामनेकी स्रोर दूसरे तलपर अपनी दोनों रानियों (चीन स्रौर नेपालकी राजकुमारियों)के साथ सम्राट साड व्वंन साम्-मोकी मूर्ति है। मन्दिरके पत्थर-पत्थर, दरो-दीवारसे ही नहीं, बल्कि वायुसे भी १३०० वर्षके इतिहासको गध स्त्राती है।

बाहर निकलकर देखा, एक महतीशालामें ऊँचे ऊनी श्रासनोंपर बेठे तीन-चार सी भिन्नु खर-स्वरसे स्त्रपाठकर रहे हैं। उनके वस्त्र बहुत मैले श्रीर पुराने हैं। हर एकके सामने लोहेका भिन्नापात्र रक्खा हुत्रा है। मालूम हुत्रा, ये ल्हासा के सबसे कर्मनिष्ठ भिन्नु हैं, जो म्यु-रू श्रीर र-मो छेके विहारोंमें रहते हैं।

चार मार्चको फो-रका लामाका म्य्-रू ( मु-रू ) मठमें घर्मापदेश होनेवाला था। लोग जौक-दर-जौक जारहे थे। फो-र-का लामा विद्वान भी है, श्रौर सारे तिव्वतमें धर्मका श्रित सुन्दर व्याख्याता है। लोग कह रहे थे, यथार्थमें थम्स्-चद्-म्ख्येन्-पा ( = सर्वश् ) तो यह है। एक श्रोर कहाँ फो-रं-का लामाका मनोहर शिक्तापद उपदेश, श्रीर दूसरी श्रोर नव-वर्षके सरकारी उपदेशकको

भी उपदेश करते देखा। पेचारे ने भेंट घाँटके भरोसे पर तो २४ दिनके लिए इस पदको पाया था। देखा, घमांचन की श्रोर जाते वक्त दस
पाँच स्त्री-पुरुष, हाथ रखनेके लिए श्रपना शिर उनके सामने कर देते
हैं। व्यासगद्दीपर बेंट जानेपर २० २५ श्रादमी खड़े हो जाते हैं।
धर्मकथिक जी, व्याख्यान देते रहते हैं, श्रोर लोग श्राते जाते रहते
हैं। एक दिन शामको जब उनका उपदेश हो रहा था, तो हम मी
कौत्हलवश उधर चले गये। सुना तो हजरत फुर्मा रहे हैं —हाकिनी
माई श्रद्सुत शक्ति वाली हैं, उनको हाथ जोड़ना चाहिए, श्रोर पूजा
करनी चाहिए, वश्रयोगिनी माई वड़ी प्रभावशालिनी हैं, उनकी
पूजा श्रोर नमस्कार करना चाहिए। सब यही धर्मांवदेश था।

#### ३. महागुरु दलाई लामाके दर्शन

र मार्चका तो सारा याजार बन्द था। र मार्चका नेपाली दूकानें खुल गई। दूसरोंको अभी पैसा देकर नये शासकोंसे लाइसेन्स लेना था। ५ मार्चका शाहरमें वड़ी तैयारी हो रही थी। लोग सहकोंका खूब साफकर रहे थे, और सजा रहे थे। माल्म हुआ, कल महागुरुकी सवारी आयगी। सवारी सात बजे नवेरे ही आनेवाजी थी। लोग पहले हीसे जा-जाकर सड़कके दोनों ओर खड़े हो गये थे। हम मीसवारी देखने गये। सड़कार बडा पहरा था। सड़कके इन पार वाले लाग उस पार जाने नहीं पाते थे। नहले घोडोंपर सवार ही मन्त्रियोंके नौकर लाल छुत्राकार टोपी लगाये निकले। फिर मत्री लोग। किर चि दुड़् (= भिन्नु अफसर), फिर कूटा (= ग्रहस्थ-अफसर) फिर सेनापित नागरिकके वेपमें। फिर छु-रू मंत्री सेनापितके वेषमें। फिर दो फीजी जर्नेल (= स्दे-द्पोन, फिर सरदार यहादुर ले-दन्-ला सैनिक अफसरके वेष में। फिर महागुर दलाई लामा चारो ओरसे रेशमी पदोंसे ढ की ग्रक वर्गाकार पालकीमें पघारे। साथमें बहुतसे सैनिक थे, जिनमें कुछ नेपाली सिपाहियोंके वेषमें थे, कुछ मगोल सैनिकवेषमें, और कुछों

चीनी वेषमें । यह कहनेकी त्रावश्यकता नहीं कि प्रायः सभी लोग घोड़ोंपर सवार थे।

\* \* \* \*

श्रव ता मैंने लड्डाको लौटना निचयकर लिया था। पुस्तके वरावर जमाकर रहा था। किन्तु श्रभी तक रास्तोंपर सैनिकोंका पहरा था। कोई नेपाली लौट नहीं सकता था। मैं भी तो वहा नेपाली समभा जाता था। वीच-बोचमें खबर उन्नती कि सर्दार वहादुर नेपाल श्रौर भोटमें सुलह करानेमें सकल नहीं हुए। वे निराश हा लौटना चाहते हैं। ७ मार्चको मैं ङ-री रिन्पो-छेके पास गया। उनसे चार वातोंके लिए दलाई लामासे निवेदन करनेके लिये कहा—(१) सम्-ये जानेकी छुटी; (२) पोतलामें जिन पुस्तकोंकी छुपाई महागुरुकी श्राज्ञाके बिना नहीं हो सकती, उनकी श्राज्ञा ; (३ गतेर-गीके छुपेका एक स्कन्- ८ग्युर श्रौर स्तन-८ग्युर प्रदान करना, (४) भारत लौटनेके लिए एक श्रमुज्ञ, पत्र प्रदान करना। उन्होंने कहा पहली दोनों बाते श्रासान मालूम होती हैं; लेकिन पिछली दोनों बातोंका मैं श्रभी सम्भव नहीं समभता।

ध्मार्चका प्रातः तीन अगुल वर्षः पड़ी हुई थो। १० तारीखका सवेरे ते। पर्वत मैदान सड़क आँगन मकानोंकी छत सभीपर वर्षः की सफेद चादर विछो हुई थी। सवेरे ही लेग छतोंपरसे बर्फ़ के। इटाने लगे। दे। अगुल मे।टी मिटीकी छत, बर्फ़ के गले पानीको कैसे थाम

१. उस समय महाविद्वान बु-स्तोकन्। २८वेष्टनोवाली प्रन्थावलीका नहीं प्राप्त कर सका था, किन्तु पीछे लिखनेपर महागुरुके प्राइवेट सेकेटरी और तिन्वतमें महागुरुके वाद सबसे श्रधिक प्रभावशाली व्यक्ति कुशो कुम्-भे-ला ने पुस्तकोंका सुन्दर कण्गजपर छपवा तथा पीले कपडेमें बधवाकर कम्-ख़ावकी स्चीके साथ प्रदान किया।

सकती है ! नव-वर्ष के शासको के डरसे लोग श्रौर भी परेशान थे । सहकपर भी वर्फ पड़ी रहनेपर दंड होता था, दस बजे तक सभी बर्फ हटाकर कहीं श्रलग के ने श्रादिमें डाल दी गई । ल्हासामें वर्फ पड़ती ही कम है, जो पड़ती भी है, वह दोपहरसे पहले ही गल जाती है । श्री पास वाले पर्वतों परकी कई दिन तक रहतो है । नव-वर्ष शासन श्रीर साधारण शासनमें कितना फर्क होता है इसकी मिसाल लीजिये। शासन समाप्त होनेपर २५ मार्च के दोपहर तक वई के फाहे जैसी हिमवर्ष होती रही । र७ श्रमुल बर्फ पड़ गई। लोग कह रहे थे, खैरियत हुई जो शासन बदल गया, नहीं ता श्राज सारी वर्फ को हटानेमें जान निकल जाती । उस दिन लोगोंने सिर्फ छतोंपरकी वर्फ के सड़कों श्रीर गिलियों में गिरा दिया ।

#### 🛨 ४. मोटिया शास्त्रार्थ

नव-वर्ष के समय शास्त्रार्थ भी होता रहता है। १० मार्च के। नाखरू में शास्त्रार्थ देखने गये। छतपरसे हम देख रहे थे, नोचे आँगनमें
पिंडत और उनकी शिष्य-मगहली बेठी हुई थी। दे। वृद्ध मध्यस्य
ऊचे आसनपर ठेथे। प्रश्नकर्ता अपने आसनसे उठा। पहले उसने
दोनों वृद्धोंकी वन्दनाकर उनसे प्रश्न करनेकी आजा ली। फिर उसने
धर्मकीतिंके प्रमाणवार्तिक के सम्बन्धमें प्रश्न करना शुरू किये। प्रश्नका
ढङ्ग विचित्र था; कभी वह आगे बढता था, कभी पीछे हटता था।
एक-एक प्रश्नको टिपर एक हाथकी हथेलीका दूबरे हाथकी हथेलीपर
पटकता था। मालाका दोनों हाथेमें लेकर धनुषसे वाण छोड़नेका
नाट्य करता था। उसके पच्चाले विद्यार्थी और परिहत बड़े प्रसन्न
मनसे उसकी सारी दलीलें सुन रहेथे। इस सारे समयमें उत्तर पच्ची
छात्र छात्रोंकी विचित्र टोपी लगाये अपने आसनपर शान्त स्तब्ध बैठा
रहा। फिर उसने उसी तरह मध्यस्थाका प्रणामकर उत्तर देना शुरू
किया। उसने पूर्व पच्चीके प्रश्नाकी धिन्तर्यां उड़ा दीं। फिर उसने

पूर्व पत्नीके पत्तपर श्रपने प्रांतद्व न्दीकी भौति ही श्राक्रमण शुरू किया। शास्त्रार्थमें काणीके कई पण्डितोंकी शिष्यमण्डलीकी की उद्देखता नामको भी न होती थी। जब मैंने अपने एक मित्र नैयायिकसे पूछा, क्यों जी, यह हाथ पीटना श्रीर मालाको धनुषसे वाण छोड़ नेकी तरह करना क्यों, तो उत्तर मिला—यह भाटकी चीज थोड़ ही है, यह तो नालन्दा श्रीर विक्रमशिलासे श्राई है; श्राप ही लोग इसके जिम्मेवार हैं। मैंने कहा, नालन्दा विक्रमशिलामें इस नाट्यमुद्रासे शास्त्रार्थ तभी हो सकता था, यदि उस समय भारतमें सब त इस तरह शास्त्रार्थ तभी हो सकता था, यदि उस समय भारतमें सब त इस तरह शास्त्रार्थकी प्रणाली होती, श्रीर ऐसी प्रणाली होती, उसका कुछ श्रवशेष काशी श्रीर मिथिलाकी पण्डित-मण्डलीमें श्राज भी जरूर पाया जाता; लेकिन वहाँ तो यह दक्ष नहीं है। फिर एक दूसरे मित्र ने कहा शायद जे-रिन्धो-छे = चोड ्ख-पा) ने चलाया हो।

१२ मार्चका लोग लहासाकी पंचकोशी कर रहे थे। इमने भो कहा, देखना चाहिये। इस पंचकोचीमें नगरके अविरिक्त पातला प्राप्ताद, महागुरुका उद्यान-गृह नोवृिल का तथा और भी कितनी ही इमारतें और वाग आ जाते हैं। सारी परिक्रमा प्रायः पाँच मीलकी होगी सबेरे ही निकले। सदीं थी किन्तु मैं तो सदीं-प्रकृ हो चुका था। देखा बहुतसे लोग परिक्रमा कर रहे हैं। कुछ लोग दडवत्तें भूमि का नापते हुए परिक्रमाकर रहे हैं; इनमें एक नेपाली व्यापारी भी थे। इतनी परिक्रमा क्या चीज है ? इमने तो लहासासे र॥ मासके रास्तेपर उत्तर तरफ अम् दू प्रदेशसे आये एक भिन्नु का देखा, जा द डवत् करते हुए तीन वपंमें लहासा पहुँचा था!

उस दिन परिक्रमा समाप्तकर में र मा-छेके मन्दिरमें गया। यह भी जा लड के साथ बना था। यहाँ पत्यरप्र भी कुछ कारीगरीकी हुई है। आमतौरसे तिब्बतकी सभी मूर्तियाँ मिट्टी और प्लस्तर की ही बनती हैं। बुद्दकी प्रतिमाको नुकुट पहनाया गया है। लोगोंने बतलाया बुद्दकी मूर्तिका मुकुट पहनावा सुधार, महान् सुधारंक चोड-ख-पा ने किया था। दूसरे सम्प्रदायवाले कभी बुद्ध-प्रतिमाका मुकुट नहीं पहनाते। उस समय भो उन्होंने विरोध किया था। वस्तुतः यह सुधार तो चोंड न्ख-पाकी गल्ती थी। बुद्ध भिद्ध थे, श्रीर वे भिद्ध श्रोंके सारे नियमोका पालन करते थे, उन्होंने भिद्ध श्रों-के लिए श्राभूषण धारण श्रादि के। मना किया है किन्तु यह रिवाज भी भारत-नेपालमें शताब्दियों पूर्व चल खुका था।

#### 🛊 ५. मक्खनकी मूर्नियाँ

१४ मार्चका सबेरे हीसे नई तैयारी दिखाई पड़ने लगी। चारों श्रोर परिक्रमाकी सबकमें खम्मे गाड़े जा रहे थे, किर दीपकोंका रखनेके लिए त्राड़ी लकड़ियाँ रक्ली जा रही थीं। पदौंसे घेरकर लेगि स्तम्भौ-के। सजानेमें लगे हुए थे। दिन भर क्या है। ता रहा, इसका पता सूर्यास्तसे थाड़ा पूर्व मालूम हुन्ना जब कि पर्दे उठा दिये गये। देखा, स्तम्भींवर सुन्दर विमान बना हुन्ना है। रग विरगे कपडे पिचयोंसे सुसजित दो-महले मकानसे वने हैं, जिनके गवानां और खिड़कियोंपर मक्खनकी बनी सुन्दर मूर्तियाँ राखी हुई ई ' सारी परिक्रमाकी सड़क' इन्हीं भाकियोंसे सजी है। तिन्दतमें कला जितनो सार्वजनीन है, श्रीर उषका श्रीसत मान जितना ऊचा है, उतना जब युरोपमें भी नहीं है, तो भारतका क्या कहना १ हा, उसके देखनेसे अनुमान हो सकता है कि किसी समय भारतमें।इससे भी अच्छा कलाका प्रचार रहा होगा, किन्तु बुरा हो ख्यालो ईश्वरकी उस भक्तिका जिसने उसे कलाके उस शिखरसे ज़मोनपर दे पटका। ये कांकियाँ डे-पुड़ से रा भ्रादि मठों, स्वय महागुर, उनके मित्रयों श्रीर प्रधान कर्मचारियों श्रीर धनियों की त्रोरसे बनाई जाती हैं। वड़ी नोक-फ्रोक रहती है, यद्यपि कोई पारितोपिक नहीं है। थे-मुन् भंत्री की भाकियाँ इमारे सामने थीं। वैसे महागुरु भी आया करते थे, किन्तु अवकी बार वे नहीं आये। रातका सैकड़ों चिराग जला दिये गये। सैनिक एक बार मार्च करके

लीट गये। फिर च्लिक शासक मशालांकी रोशनीमें श्राकर श्रपनी भाकांके सामने खड़े हुए। ये मुन् मंत्रीके मस्तिष्कमें उन वक कुछ विकार हो। गया या, किन्तु दूसरे दो ग्रहम्य और एक भिच्नु मंत्री श्राये। र मो छे विहारके लामोंकी भाकां इस साल सर्वोत्तम थी। लाग गव जाकर उसकी तारीफ कर रहे थे। सड़क श्रादमियोंसे ठसा-ठम भरी थी। चिलिक सर्कारके निपाही (डे पुण के भिच्नु) देंत मार्च्मारकर लोगोंको हटा रहे थे। लोग तिनकेका मसाल जलाए चल रहे थे। यहते हैं, पवम दलाईलामा—जिन्हे पहले-पहल भाटका राज्य मिला—का यह स्वप्न है। बारह बजे रात तक खूर भीड़ रही; फिर सबेरे तक लोग नाचतं गाते रहे। इस उत्सवका पचदशी तिथि-फी पूजा कहते हैं। मक्यनकी मूर्तियोंके कारमें कहावत मशहूर ई—

#### "चक्र-शिस् इदे-लेग्स फुन्-ग्सुम् छोग्स्। च्तंत-दु च्दे-वर थोच् प्र शो ग्स"

कादि मगल गाथाश्रोंसे एक दूसरेके लिये मगल कामना कर रहे थे। दोपहरके बाद न पूछो। पीना श्रीर पिलाना, नाचना श्रीर गाना—चस मही चारों श्रोर। किन्तु यह सब होते हुए भी श्राज संयम था। श्राज इमारे सत्तर वर्षके बूढे श्रखू (चचा) मो छोकरियोंके बीचमें कृष्ण्-किन्हेयाकी तरह रासकर रहे थे। एक श्रोरसे हाथ पकडे पाँच सात स्त्रियाँ, दूसरी श्रोर उसी तरह पुरुष होते थे। दोनों पातियोंके एक-एक सिरे बरके दो व्यक्ति हाथ मिलाये रहते थे किन्तु दूसरा सिरा खुला रहता था। गानेके साथ पैरोंसे ताल देते, श्रवने चन्द्राकार घेरेका घटाते-बढाते, ब्रंडली एक दूसरेकी श्रोर बढती, कभी पास श्रा जाती थी, श्रीर कभी बोछे इटती दूर हो जाती थी। नेपाली सौदागरों ने श्राज भोटवासी इष्ट-मिन्नोंके पास मिठाइयाँ भेजीं।

इधर युद्धकी आशका चरम सोमापर पहुँच चुकी थो। १६ मार्चको कतकत्ते से चिट्ठी आई, जिसमें किसी नेपाली सौदागरके सबधी
को लिखा कि माल-अमवाव छोड़कर जल्दी चले आओ। लेकिन
लानेके लिए रास्ता खुला हो तब न १ मुक्ते कुछ ऐतिहासिक व्यक्तियों
और सिद्धोंके संदे चित्र बनवाने थे। पता लगा एक तक्या राजचित्रकार पासमें ही रहता है। गये। देखा हाथ उसका बहुत अच्छा
है। किन्तु भोटकी चित्रकला विधि-विधानोंकी जकबनके कारण सजीव
नहीं है। प्रतिभाको स्वच्छन्द रीतिसे विकसित होनेका मौका नहीं
मिलता। तरुणकी उम्र २२, २३ वर्षसे ज्यादा न होगी, और इतनी
दी आयुमें वह राजकीय पाँच प्रधान चित्रकारोंमें गिना नाता है। शहरमें
नऔर भी बहुतसे चित्रकार हैं। उन्हें टैक्सके रूपमें।रंग, कपड़ा और
चित्रणकी और सामग्री राजकीय चित्रकारोंको देनी पजती है। पाँच
नाजकीय चित्रकारोंमें दो बृढ़े ता तत्वावधान (निरील्ण)का ही काम
करते हैं। वाकी तीनमें हर एककी तीसरे वर्ष बारी आती है, और

उक्त सामग्रोसे उन्हें हर साल चौदीस चित्र महागुरुको देने पड़ते हैं। इनको सरकारकी ख्रोरसे जागीरें मिली हुई हैं। भिक्तु चित्रकारोंका यह परतन्त्रता नहीं है।

२३ मार्चका सत्रहवीं शताब्दीकी सेनाका प्रदर्शन हुन्ना । सड़कके रास्तेसे जिरह-वख्तर पहने, पर लगो टोपियाँ दिये, तथा धनुष न्नौर बाणोंका तर्कस पीठ़पर बाँधे, पहले घुड़सवार निकले । फिर पैदल सिपाही विचित्र पोशाकमें । इनके पास पुरानी पलीतेवाली बन्दूके थीं, जिनसे वे थोड़े-थोड़े समयपर खाली फ़ायर करते जाते । देशी बारूदके धुएसे सारा शहर महक उठा था । धनुध्र, न्नौर खड्गधारी सिपिहियोंके बाद कुछ लोग राजाकी पोशाकमें निकले । कहते हैं, मोठके छोटे छोटे राजान्नों के परास्तकर न्याज हीके दिन १६४१ ई०में मङ्गाल सर्दार गु-शो-खानने भोटका राज्य पचम दलाईलामाका प्रदान किया था !

१४ मार्च च्रिक शासनका अन्तिम दिन था। आज वडे भोर सड़कसे मैत्रेयकी रथयात्रा निकली। आगे-आगे शख-फाँफ लिये, और छात्रोंकी टोपी दिये भिन्नु चल रहे थे। फिर पीले वस्त्र पहने ढोल आदि बजाने वाले, फिर चार पहियेके रथपर आरूढ़ मैत्रेयको सुन्दर प्रतिमा। पीछे-पीछे दो हाथी चल रहे थे। ये हाथी वचपन हीमें भारतसे लाये गये थे। इतनी सर्द जगहमें रहना उनके लिए मुश्किल जरूर है, तो भी उनकी अच्छी देखभाल रक्खी जातो है। आज कुश्तीका तमाशा भी था। यद्यपि महागुह जलूसके साथ आकर उसी दिन लीट गये थे, किन्तु यह लीटना निजो था। आज उनका सार्वजनिक तौरसे लीटना हुआ।

इस प्रकार नव-वर्षका उत्सव समात हुआ।

#### श्राठवीं मंजिल

# ब्सम्-यस् (=सम्-ये)को यात्रा

## ‡ १. मङ्गोल भिधुके साथ

यद्यपि २२ मार्चको ही नेपाल श्रौर तिन्वतमें सुलह होजानेकी खबर श्रा गई था, श्रौर इस प्रकार नव-वर्षोत्सवके समाप्त होनेसे पूर्व लोगोंके दिलसे युद्धका मय चला गया था, तो भी रास्ता ३० मार्चकी खुला। सुलहकी खबर श्रानेपर विश्वास था ही कि श्रव रास्ता खुल जायेगा। इस्तिए में श्रपनी स्तकोंको जमा करनेमें लग गया। मङ्गोल भिन्नु धर्मकीर्ति हमारे काममें वहां मददकर रहे थे। मञ्जोल भिन्नु धर्मकीर्ति हमारे काममें वहां मददकर रहे थे। श्रारीरसे बहुत ही मज़बूत थे, जैसे कि श्राम तौरसे मङ्गोल देखे जाते हैं। पढ़नेमें भी होशियार थे, उन्होंने मेरे साथ लङ्का जानेके लिए कहा था। मैने स्वीकारकर लिया था। सलाह ठहरी कि रास्ता खुलते ही सम् येके लिए चल पढ़ें। २ श्राम लेको धर्मकीर्तिके साथ जाकर मैं उन बहुमूल्य तेरह चित्रपटोको ले श्राया, जिनके बारेमें श्रन्यत्र लिख चुका हूँ।

श्राचार्य शान्तरिक्तके प्रसगमें लिख चुका हूँ, कि सम-ये ही प्रथम बौद्ध विहार था, जिसकी नीव सम्राट् ठि-स्रोड ्-दे-चुनकी सहायता- से उक्त श्राचार्य ने ८२३ ई० (जल शश) वर्षमें डाली थी। इसके टर्शनकी उत्कठा स्वामाविक ही थी। व्हासासे सम् ये जानेके दो रास्ते है, एक तो व्हासा वाली नदी (द्वुस् वु = उइक्व) द्वारा चमड़ेकी नाव-

१. उ इ माने मध्यदेश, क्कुमाने पानी-- मध्य देशका पानी k

दर चाङ्-छु (चाङ स्पो = ब्रह्मपुत्र) तक, फिर उसके द्वारा सम्-येसे ३,४ मीलके फासिले तक; और फिर पैदल। दूसरा रास्ता स्थलका या जिससे चार दिनको जगह दो-ढाई दिनमें ही जाया जा सकता था। धर्मकीर्ति और हमारी सलाह ठहरी कि जाया जाय जलमार्गसे और लौटा जाय स्थलमार्ग से।

#### नदीकी धारमें

ल्हासासे गोज राज ता क्वा ( = चमड़ीकी नाव) जाती नहीं। पता लगा ५ श्रप्रैलके। एक नाव जा रही है। बुलाया तो सबेरे ही, किन्छ इम दोनों नौ बजे नावके घाटपर पहुँचे। यह देखका चित्त प्रसन्न हुन्ना कि चमडा लकडीके ढिंचेपर तान ही नहीं दिया गया है, बिल्क नाव पानीपर तैयार रक्खी हुई है। सामान थाड़ासा वो सायमें या हो। जाकर घाटवर बैठे। ल्हासा या तिन्वत ठंडा ज़रर है, लेकिन बदरफट धूप वहाँ की भी उतनी ही असहा होती है, जितनी ऋपने यहाँ की। का एक ही नहीं थी, वहाँ तो सात-ऋाड का खड़ी थीं, जिनमें ५,६ तो मालके लिये थी। यदावि हमारी नावकी सवारी पूरो थी, उसमें दो हम श्रीर एक बृद्धा स्त्री श्रीर एक तेइस-साला युवक कुल चार जोवोंकी प्री सवारी थी, तो भी मल्लाह न्त्रकेला थाडा ही जानेवाला था। धीरे-धीरे १० बजा, ग्यारह बजा, बारह वना। छाया भी न थी। बंडी परेशानी मालूम होती थी। अन्तर्में किसी प्रछार दो वजेके करीय का राम-राम करके रवाना हुई। चढ़ाव-की श्रोर तो तिब्बतमें नाव चलाई नहीं जाती। वहाँ तो मल्लाह सुखाकर नावके चमड़े और लकड़ीके ढिंचेके अलग दो गहे बीध देते हैं, फिर गदहेपर रख देते हैं; दो तीन दिन ऊपरकी श्रोर चलकर नावको फिर तय्यार कर लेते हैं और पानीके सहारे नीचे जाकर फिर वैसा ही करते हैं। कोई-कोई ढाँचेका सुखाकर वैसे ही सिरपर रखकर को चलते हैं; श्रौर साथ ही मेड़पर रसद रख लेते हैं।

देठते ही एक दिवकत यह मालूम हुई कि हमारी सहयात्रिणी बुढियाके (जो पचास वर्षसे कमकी न होगी, स.रे शरीरमें फ़ु सियाँ ही फ़ सियाँ थीं। खैर एक छोर बैठ गए। धूपसे बचनेके लिये कम्बल क्रपर ले लिया । पहले दिन ता हमने समभा कि वह युवक बुढियाका पुत्र होगा । सौमाग्यसे मैंने वैसा कुछ कहा नहीं । दूसरे दिन मैं भिच् धर्मकीर्तिसे यह कह ही रहा था कि उन्होंने मना करते हुए चुपकेसे कहा, भाट देशमें पैसे वाली विधवायें श्रक्सर गमरू जवानोंसे शादी करती हैं, श्रौर कभी पतिके छाटे भाई भी तो होते हैं। खैर, इमारी नाव वहावक साथ नीचेकी स्रोर जा रही थी। कहीं-कहीं पत्थर नावके व देसे टकराते भी थे । चमडेकी नाव बनानेमें इल्का होनेके ब्रातिरिक्त पत्थरों से बचाव भी कारण होगा। एक नावका घाट पारकर १॥, २ वटे बाद इम उस मेाइपर पहुँच गये, जहाँके बाद पातलाका दर्शन फिर नहीं हे।ता। हमारी साथ वाली नावमें लदाखके शकर मठके भिन्नु थुन्-तन् छे रिङ्ग थे। लदाखमें मेरे जानेका वे जानते थे, श्रौर ल्हासामें भी मेरे पास मिलने आये थे। चार बजेसे हवा तेज हा गई। नदीके तट कुछ ऊचे थे, इसलिए उतनी मालूम नहीं होती थी। रात-के। इम मन्-हा गाँवमें पहुँचे। इवाकी तेज़ीका कुछ न पृछिये। उसके कारण सदीं भी बढ गई थी। चार-पाँच घरोंका गाँव था। लागों ने मालिकांका बुलाया। रहनेके लिए एक छाटी-सी जगई मिल गई। इमारी ता हिलने डेालनेकी इच्छा न थी, किसी दाता ने लाकर देा प्याले सादो चाय दे दिये। किसी तरह रात गुजर गई।

दूसरे दिन स्योदयसे पहले नाव चल पड़ी। नदीका वेग वैसे ही काफ़ी था। मल्लाहका सिफ़ बहुत उथली जगहसे नावका बचाना पड़ता था। अब इघर बृद्धांपर नये पत्ते आते भी देखे। ल्हासामें अभी पत्ते नहीं निकले थे। ब्रह्मपुत्रकी माँति इस नदीकी उपत्यका भी काफ़ी चाड़ी है। शामका हमारो नाव छु-शरके पास पहुँची। आज भी लदाखी नौकारोही साथ रहे। रोटी और कुछ और खानेकी चीजें

इम अपने साथ लाये थे, सिर्फ चायकी जरूरत हाती थी, जा कि साथियोंके चूल्हेपर बन जाती थी। त्राज हवा न थी गाँवसे दूर नदी-के किनारे ही साना हुआ। सबेरे फिर तडके उठे। ऋौर थाड़ी देरमें ब्रह्मपुत्रमें पहुंच गये। चाय पीनेकी छलाह कुङ्-गा-जाेड्मे ठहरी ! नदीकी दाहिनी तरफ़ तटके पास हो एक छाटी टे श्रीयपर यह एक मठ है। पहले जब तिब्बत छाटे-छाटे राज्यों में बॅटा हुन्ना था, ते। यह 🖰 भी एक राजा रहता था। ऋष सिर्फ एक छाटा-सा गाँव था। ऋबकी इमने साथ में फाटा केमरा लिया था। अभी बिल्कुल नौसिखिये थे ह दस बारह फ़िल्म खराब किये। कुछका तो कोई फाटा आया ही नहीं 3 कुड्गा-जे।ङ्का फाटे। कुछ ठीक उतरा था। ग्रस्तु चाय पीकर इम फिर रवाना हुए। मध्यान्हमें क-ने-नुम्या गाँवमें पहुँचे। यह महापुत्रके वार्ये किनारेपर पास ही है। गाँवमें ब्रह्मपुत्रकी सैकड़ों मछिलियाँ सूख रहीं थी। हमारे साथीकी सलाह हुई, देखा जाय कैसी लगती हैं। ऐसे मछलियाँ हाथ भर वड़ी थी, ऋौर वज़नमें सेर सेर दा-दा-सेरकी थी। देख नेमे राहू मछलीकी तरह जान पड़ती थी। लेकिन जब उवालकर ग्राई, देखा ता काँटा ही काटा ! बड़े कांटे तेर किसी तरह अलग किये जा सकते हैं, किन्तु वहा ते। अनिगत बाल जैसे पतले किन्तु बहुत ही तेज़ काँटे थे। शायद यहाँ सर्द मुल्ककी नदियोंमें ये काटे मर्छालयोंके लिए उपयोगी होगे। यह आशाकर बैटे-थे कि थे। इं। देरमे यहासे आगे चलेंगे; किन्तु मालूम हुया कि बुढियाके खाविन्दपर देवता त्राता है। उसकी इधर काफ़ी यजमानी है। दोना पति-पत्नी ता नावके ब्राते ही गावमें चले गये थे, रह गये थे हम दोनों वहाँ नावकी रखवालीके लिए। रातके वक्त हम भी गाँवमें साने गये। कुत्तोंकी कुछ न पूछिये। दूसरे दिन हम नाव पर आये ह प्रतीचाकर रहे थे कि अब नाव चलती है, किन्तु सारे गाँवके भूतोंकी वहाँ खबरदारी करनी थीं। छुट्टी मिले तव ते।। बारह बजे दोनों छि पुरुष गाँवके पन्द्रह वीस स्त्री पुरुषोके आगे नावपर आये। सायमें

-रहुत चढावा था जिसमें खाने पीनेकी चीजें से लेकर रस्ती और जूतेके दालले तक थे। तिटवतमें जा देवताश्रोंकी बात बतलावे, वही देवताकी अति पूजा जाता है।

नाव देापहरका चली। श्रवकी हमारे साथ एक श्रीर नाव भी
भी। उसपर काई सौदागरं साधु श्रवना माल लेकर जा रहा था।
न्तीसरे पहा हम नदीकी बाई श्रोर दार्ज-इक मठके नीचे पहुँचे। यह
विव्वतके सबसे प्राचीन मग्पदाय निग्-मा पाका मठ है। श्रीर मठोंकी
न्दरह एक टेकरीपर बनाया गया है। एक सौके करीब साधु रहते हैं।
इनका रहन-सहन श्रयोध्या हनुमानगढीके नागों जैसा है। निग् मा पा
सम्प्रदायमें मिन्-डो-लिङ मठके बाद यह दूसरे नम्बरका प्रभावशाली
म्रठ है।

#### ३ भोटमें भारतका पहाड़

पाँच बजे हम फिर रवाना हुए। ब्रह्मपुत्रकी धार उतनी तेज नहीं है। उपत्यका भी बहुत चौड़ी है। जहाँ-तहाँ गाँव ख्रौर बगीचे भी दिखाई देते थे।शामका हम एक ऐसे पहाड़के पास पहुँचे, जो पथरीला था। लोगों ने बड़ी सजीदगोसे बतलाया कि यह तिब्बतका पहाड़ नहीं है, इसे पवित्र समभकर भारतसे यहाँ लाया गया है। बाई ख्रोर तीन छोटी बड़ी शिलायें पानीके भीतर थीं। इन के बारेमें बतलाया गया कि न्ये सा नम् फुन, सुम् माता-पिता-पुत्र तीन व्यक्ति हैं। भारत देशसे ये खास तौरपर यहाँ ख्राये हैं। ब्राखिर हम ख्रब सम् येके पास भी तो पहुँच रहे थे, जिसे भारतके ही पंडत ने भारतीय दक्षपर बनवाया था। योर ख्रौर धर्मकीर्तिके पास एक एक तमंचा भी था, इसलिए हमारे खाथी डाकुख्रोंसे निर्मय थे। रातको नौ-वजे हम ब्रह्मपुत्रके बीचमें पड़ी एक विशाल शिलाके पास उतरे। इसे डक् छेन (= महाशिला) कहते हैं। तिब्बतके मठोमें उत्सवके समय किसी जची दीवार या स्थानपर दिशाल चित्रपट टाँगा जाता है। टशीलहन्योके मठके ऊपरी हिस्सेपर

तो इसके लिये एक वड़ी दीवार बनाई गई है। साथियों ने बतलाया कि जिस वक्त तम् येका विहार बनवाया जाता था, उस समय वहां भी चित्रपट टाँगनेकी दीवारको ज़रूरत महस्स हुई; उसीके लिए यह महाशिला भारतसे यहाँ लाई गई। शिला ब्रह्मपुत्रके बीचके एक टापूमें है। जॉवाई प्रायः १५० फुट होगा। त्र्याकार त्रिकोणका है। पूर्व त्र्योर जिधरको ब्रह्मपुत्र बहती है, शिना प्रायः लग्याकार खड़ी है। जून- जुलाईमें टापू जलमग्न हा जाता है, सिर्फ शिला पानीके ऊपर दूरसे दिखाई पढ़ती है।

स्वेरे चलकर जम्-लिंड गाँव के पास किनारेपर उतरे । यहाँ योडा श्रागे हटकर नालेमें नेपालके बौधा स्त्पकी भाँति एक स्तूप है। ब्रह्मपुत्र की उपत्यका काफ़ी गर्म है। इसमें अलरौटके वड़े-बड़े दरस्त होते हैं। कोशिश करें तो कितनी ही तरहके फल भी हो सकते हैं। लेकिन सनातनधर्म छोड़ना हर जगह ही मुश्किल होता है। जम् लिंड से उठकर हम कुछ ही देरमें बायें तटपर नाव वालोंके गाँवपर पहुँच गये। नाववाले ने पहले तो कहा, कि सम्-येके लिए हम कोई आदमी देंगे। लेकिन वहाँ जानेपर देखा कि टालमटोल हो रहा है। तब हम दोनों ने सोचा कि सम् येसे तीन मीलपर यहाँ उहरनेसे कोई फायदा नहीं।

#### ४. ल्होखा प्रदेशमें

वसपुत्रमें त्रानेके साथ ही हम तिब्बतके उइ-युली (= मध्य देश) का पारकर लहा खा प्रदेशमें चले त्राये थे। लोग कहते हैं। छु-शरके पाससे जहां त्रिवेणी है, उत्तर श्रोर उइ-छु नदीकी त्रोर उइ-युल है; वसपुत्र उपरकी श्रोर पश्चिम दिशामें चाड (टशीलामा-

१. युल याने देश।

२ ल्होखा याने टविखन।

का ) प्रदेश है; श्रीर ब्रह्मपुत्रके नीचेकी श्रीर पूर्व में लहीला प्रदेश है । तीनां प्रदेशोंकी स्त्रियोंके शिरोभूषण्में फ़र्क हैं। लहासावाली मूँगे श्रादिसे जड़े तिकोणाकार श्राभूषण्को नकली वालोंके साथ शिरमें लगाती हैं; चाड़ भो ( चाड़ की स्त्रियाँ) एक छोटेसे धनुषका ही शिरपर वांध लेती हैं; किन्तु लहो-खा वाली कनटोपके कान द कनेवाले हिस्सेका उलटकर श्रागेकी श्रोर निकले दे। सींग बनाकर पहनती हैं। कानोंके श्राभूषण्में भी फ़र्क हैं। सी श्रव हम लहो-खा प्रदेशमें ये। वर्तमान दलाईलामा (को श्रव गत हो गये हें ) श्रीर टशी-लामा दोनों ही इसी प्रदेशमें जन्मे हैं।

कुछ चाय पानी करके हम दोनों सम्-येकी श्रीर चल पड़े। बाईं श्रीर पहाड़के किनारे-किनारे रास्ता या। श्रागे चलकर पत्यरम कार-कर दने, ३. ४ हाथ ऊचे स्तूप दिखलाई पड़े। ये स्तूप दिखिंग भारत-की पहाड़ी गुफ़ाश्रोंमें उत्कीर्ण स्तूपोंकी मांति छोटी कुर्डीके श्रीर सादे ये। पहले तो मैंने समभा ये मिट्टाके बने होंग। इनका श्राकार ही वतला रहा था, ये पुरानी चीज हैं। कई स्तूपोंको पारकर हमारा रास्ता बाईं श्रोर मुड़ा। दो घटा चलनेके बाद हमें सम्-येका विहार दिखाई पडा। समतल भूमिमें चहारदीवारियोसे घिरा यह विहार वस्तुत. ही मोटके विहारोंसे न मिलकर मारतके विहारोंसे मिलता है। विहारके चारों श्रोर वहुतसे निष्फल वृत्तोंके बाग भी हैं।

### सम्-ये विहारमें

हम लोग जब पिन्छुम द्वार से भीतर घुसे, तो परिक्रमामें चीर्ना काली ऐनक लगाये एक भिन्नु मिले । ये शिकमके रहनेवाले हैं। श्रीर इन्हें लोग उरये न्-कुशा नामसे जानते हैं। उन्होंने बड़े प्रेमसे घोड़ी बातचीत की, फिर श्रपने श्रादमीका हमारे रहनेका इन्तजाम करनेके लिए इमारे साथ भेज दिया। उस दिन तो हमने जाकर सिर्क श्राराम किया।

भोट देशीय प्रन्थोंमे लिखा है, कि सम्-येको त्राचार्य शान्त-रिच्ति ने उडन्तपुरी विहारके नमूनेपर वनवाया । महाराज्य धर्मपाल ने उडन्तपुरी विहारको वनवाया था, जिन्होंने कि ७६१-६०१ई० तक शासन किया था। सम्येके बनवाने वाले सम्राट् ठि-स्रोड दे-चन् ७३०-८५ ई० तक भोटके शासक रहे, श्रौर सम्ये ७५१-६ ३ ई०में वना । वर्तमान विहारकी सभी इमारते पहले हीकी नहीं हैं। हाँ भीतर चारों कोनेपर चार सुन्दर स्तूप — जो मिद्दीकी पकी ईंटोसे बनाये गये हैं, श्लीर जिनके शिर्खरपर श्रव भी वैसा ही छत्र विराजमान है। जैसा कि पुरातन स्तूपोमें देखा जाता है - जरूर ६ वीं शतान्त्रीके मध्यके हैं । पासमें चौद-सूर्यवाले कितने ही मिट्टीके वज्रयानी स्त्प भो हैं। सबके बीचमे ग्चुग-लग-खड्या विहार है। एक बार श्रागसे यहाँकी प्रायः सभी इमारते जल गई थीं। फिर ग्यारहवी वारहवीं सदोमें र-लोच व ने इसे फिर वनवाया। विहार प्रायः चौकोर है, श्रीर चारो श्रोर ५, ६ हाथ ऊँची दीवारसे घिरा है। चहारदीवारीमे चारों दिशात्रोमें चार फाटक हैं। बीचों-बीच मुख्य विहार है, जिसके चारों त्रोर परिक्रमामें दो तल्ले मकान भिन्नुत्रोके रहनके लिए हैं। फिर इस इमारतसे योडासा हटकर चारों कोनोंपर वही नीले, खेत आदिचार स्तूप हैं। इसके बाहर और चारदीवारीके पास चारो स्रोर छोटे-छोटे स्रागनवाले ग्लिङ् या हीप हैं। इन द्वीपोंको सख्या एक दर्जनसे ऋधिक है।

## + ६ शान्तरिचतका हड्डियां

मुख्य विहार प्रायः सारा ही लकड़ीका बना है; इसमें तीन तल हैं। निचले तलपर प्रधान मूर्ति बुद्ध की है। बाहर बगलमे एक दौतवाली बुद्ध मूर्ति श्राचार्य शान्तरिच्चतकी है। पासमें उनके मोट देशोय भिन्न शिष्य वैराचन की मूर्ति है, श्रौर दूसरी श्रोर गृहस्य शिष्य सम्राट ठिलोड़ दे-चन् (= खि-स्रोड -तदे-व्चन्) की।

१०० वर्षकी श्रायुमें ( ७८०ई०के करीय ) जब श्राचार्य ने शरीर न्ह्यां तो पासकी पूर्व वाली पहाड़ीपा एक स्तूपमें उनका शरीर विना जलाये रख दिया गया । उस पहाड़ीपरसे वे साढे दश शताब्दियों तक भ्रपने रापे इस दिरवेका देखते रहे। काई तीस चालीस वर्ष हुए जय वह जीर्ण स्तूप गिर गया; श्रीर उसके श्राचार्यकी लम्बी विशाल -खोपड़ी तथा श्रीर इड्डियाँ गिर पड़ी। लीगों ने लेकर श्रव उन्हें भगवान् बुद्धकी मूर्तिके सामने काँचसे मढे गौंखेमें रख दिया है। जिस वक्त में उस खेापड़ीके सामन खड़ा था, उस समयको मेरी अवस्था मत पूछिये। यदि मैं िक् इतना ही जानता होता कि यह उस महा-पुरुषकी खे।पड़ी है जिसने भारतके धर्मराज्यका हिमालय पार हट किया, तो भी वह मेरे चित्तका किन-किन भावोंमें सरावीर करनेके लिए काफ़ी हे।ता। किन्तु अव तो आचार्यके महान् दार्शनिक अन्य तत्वसग्रहके बडादासे छपकर निकल जानेपर सारा संसार उनका लोहा मानता है। श्रपने समयके सारे ही भारतीय दर्शनोंकी इन्होंने पाच हजार श्लोकोंमें गम्भीर त्रालोचना की है। वौद्ध दार्शनिक त्रिम्र्ति-दिं नाग, घर्म कीर्ति और शान्तरिच्चतमें ये शामिल हैं। कभी ख्याल त्राता, इसी खोपड़ीसे तत्वसग्रह जैसा ग्रन्थरत्न निकला था। कमी ख्याज त्राता, त्रहो ! इतना बड़ा-विद्वान् ७५ वर्षकी त्रायुमें दुर्गमहिमालयके। वारकर यहा धर्मका भाडा लहराने त्राया। ऐसे विद्वानुके लिए क्या भारतमें कम सम्मान करनेवाले लोग थे १ कभी श्रपने श्राजफलके भार-तीय विद्वानांकी त्रोर ख्याल जाता जो कि चालीस वर्षके बाद ही अपनेको इद समभ हाथ पैर छोड देते हैं। सचमुच उस खोपड़ीके -सामने खडे हुए मन करता था कि इसे जैसे हा तैसे भारत ले चलूँ श्रौर लोगोंका तत्वसप्रहके साथ इस खोपड़ीका दिखाऊं—देखो, ये वे शान्त--रिच्तत हैं जो सिर्फ़ ख्याली दार्शनिक ही नहीं थे, बल्कि ७५ वर्ष की उम्रमें धर्मविजय करनेके लिए हिमालय पार गये थे; वहींसे मैं इन्हें लाया हूँ । उस समयं मेरा हृदय द्रवीभूत हा रहा था। देर तक

निस्तब्ध उस खोपड़ीके सामने खड़ा हुए देख उन लोगों ने क्या समक्षा होगा !

### ७. विहारका क्रुप्रबन्ध

दूसरे तलपर श्रभितायुःकी मूर्ति थी। तीसरा तल खाली थी। दिखानेवाले भिन्नु ने बतलाया, देखिये इस छतके बीचमें कोई खम्भा नहीं है। वहाँसे उतरकर हम द्वीपों (= ग्लिङ)को देखने चले। पहले जम्बूद्वीपमं गये। यहा अवलोकितेश्वर मूर्ति है। पास ही नेतुरू-चुन्-मो ( रानी )की चंदनकी मूर्ति है, जिसने सम्भवतः इस द्वीपको बनवाया था। फिर ग्रं-गर-ग्लिङ ( = भारतद्वीप ) में गरे। यहीं वे भारतीय पंडित रहा करते थे, जिन्होंने भोटवाली शिष्यो श्रीर सहायकों-की मददसे अवार अन्यराशिको संस्कृतसे भोट-भाषामें तर्जु मा किया था, श्रौर जिनकी इस कृतिसे ही हजारों प्रन्य-जो दानव मानवों श्रौर क र कालके श्रत्याचारसे भारतमें नष्ट है। गये-श्राज भा भोट भाषामें मौजूद हैं। १०४७ ई० (अग्नि-शूकर वर्ष)में जब आचार्य दीप-कर श्रीज्ञान सम्-ये श्राये, तो यहाँ सस्कृत पुस्तकागारको देखकर वे दक्क रह गये। उन्होंने कहा, यहाँ तो कितने ही ऐसे प्रनथ भी हैं; जो हमारे भारतीय विश्वविद्यालयों में भी दुर्लभ हैं। श्रक्षसोस ! प्रमादकी श्राग ने उस रत्नभाडारको स्वाहाकर दिया। त्राजकल मुख्य विहार की तो कुछ रत्ता त्रादिका ख्याल रखा जाता है; किन्तु इन द्वीपोंको जिनमें सैकड़ों वर्षों तक भारतीय श्रीर भोट देशीय पंडित रहकर साहित्यक श्रीर धार्मिक कृत्य करते रहे, मूर्ख जड़ भिन्न श्रोंके हाथमें दे दिया गया है। हर द्वीप ऐसे किसी भिन्नू की निजी जायदाद है। किसी-किसीमें तो वह श्रपनी रखैलोंके साथ भी रहता है। कितने हीके मकान श्रीर दीवारे रगडमुगड हैं। माना कि यह विहार निग्-मा-पा सम्प्रदायके हायमें है, और उनके भिन्नु तिन्वतमें सबसे ज्यादा गये गुजरे हैं, और सम्प्रदाय ख्याल करके सुधारक द्गेन्छ्य सम्प्रदाय वाले राज्यशक्ति

रहनेपर मी हस्तचेप नहीं करना चाहते, किन्तु यहाँ तो सवाल है, भोट देशके सर्व पुरातन मठको, उसकी मर्यादाके श्रनुसार सुरिच्चत रखने-का। निग्-मा वालोंको कहना चाहिए, कि उसकी उचित देखभाल करें, नहीं तो हमें हस्तचेप करना पडेगा। इतना कहने पर ही नव ठीक है। जायगा।

यहाँ एक भिन्नु ने हमें पद्म-क-यड (=पद्म सभव के जीवन चरित)की एक प्रानी इस्तलिखित पुस्तक दी। पचीस पुराने चित्रपट भी
लिये। भोटमें गड़ेसे वड़ा सिक्का भी ताँचेका है। ल्हासा हम पैसोंका
बोभ साथ नहीं ले चल सकते थे। हमने पासके गाँवके एक प्रतिष्ठित
श्रादमीका पत्र लिखवा दिया किन्तु वह तक हमें मिला जब हम समयसे कई मील श्रागे चले गये थे। श्रान्यथा श्रीर भी कितनी ही पुस्तकों
मूर्तियाँ श्रीर चित्र मिलते।

#### 🖫 🖛. चंगेज खानके वंशज

उन्ये न कुशों ने घोड़ों का इन्त जाम करवा दिया। ११ अप्र लको दस वजे हम सम्-ये - श्राचार्य शातरित्त की कृति — के प्रणामकर विदा हुये। ४, ५ मील जाने र हरू - गो चह गह के वे श्रादमी मिले। उन्होंने कहा लौट चले, जो खर्च चाहिए हम देते हैं। लेकिन अब हमें लौटना पसन्द नहीं श्राया। श्रव हम ऊपरकी श्रोर जा रहे थे। रास्ता श्रव्हा है। दो ढाई घंटा चलने के वाद रास्तेपर हमें श्रकेला एक कोठरीका मकान मिला। यह वही स्थान है जहाँ पर सम्-ये बनाने वाले सम्राट् ठि-लोक्-ल्दे-ज्वन् पैदा हुए थे। श्रागे एक वहा गाँव मिला जो कि श्रव श्रिषकाश उज़ हुश्रा है। फिर श्रागे हह - गो-चह गर्क गाँव। रात यहीं रहे। इघर कई सप्ताहसे टनान नहीं किया या। पासमें बहता नाला देख साबुनसे लूब स्नान किया, सबेरे वहासे उन्होंने दो घोडे श्रगले मुकामके लिये दे दिये, श्रीर एक पत्र श्राने दोस्त के लिख दिया कि श्रागे के लिए हम घोडे दे देंगे। यद्यि पत्रों के

मोलका हमें पहले भी तभार्वा हो चुका था, तो भी वाज वक्त विश्वास करना ही पड़ता है। चढाई बहुत कड़ी न थी। एक आखिरी गाँव पडा। त्रागे छोटी-छोटी भाड़ियोंका जंगल सा मिला । तिन्वतमें वस्तुतः यह आचार्यकी चीज़ है। जोतके इस ओर वर्फ़ वहुत कम ही मिला। तो भी १८ इजार फुटकी ऊंचाईपर सर्दीका अधिक होना जरूरी ही ठहरा। हाँ उतराईमें बर्फ़ खासी मिली। एक जगह देखा एक मरगासन्न गदहा रास्तेकी वर्फपर दम तोड रहा है, पासमें उसकी मालिकन स्त्री रा रही है। वेचारी जद तक वह मर न जाय, तव तक उसे श्रकेला छोडकर जानेका साहस नहीं करती थी। रास्तेमें यहां भी दाहिनी ऋोर एक मठका ध्वसावशेष देखा । लोगों ने वतलाय यह सोग पो-ज़ो-कर (= गुशीखानवाली) मगोल सेनाका काम है, जिसने भोट देशके। विजयकर दलाईलामाको प्रदान किया। रास्तेमें एक जगह चाय पानकर ७ वजे शाम तक हम फिर उइ-छु (ल्हासावाली नदी)के किनारे दे छेन जांड में पहुँच गये। यह गाव मंगोलिया स्रौर चीनके च्यापारिक मार्गपर वसा है। बीचमें एक चुट पहाड़ीपर एक मट और सरकारी जोड (= किला या कचहरी) हैं। रहनेके लिए तो स्थान ठीक मिल गया, किन्तु सवारीके घोडेके लिए दिककत होने लगी। किसी तरह मेरे लिए घोडेका प्रवध हुआ। धर्मकोतिका पैदल चलना पडा।

यहाँसे ग-दन् (ट्गऽ ल्दन् ) मठ एक दिनका रास्ता है । इस
मठका प्रसिद्ध सुधारक चाड ्ख पा ने पन्द्रहवी सदीके आरभमें अपना
पीठस्थान बनाया था । उनका देहान्त भी यहीं १४१६ ई०में हुआ
था । तिञ्चतका सुधार पत्ती पीली टोपीवाला सम्प्रदाय (जिसके अनुन्यायी टशीलामा और दलाईलागा भी हैं । इसी मठके नामनर गदन्पा कहा जाता है । गटन्का दर्शन भी हमारे इस प्रोग्राममें था ।

१। त्रप्रे लका धर्मकीर्त पैदल त्रीर में घाडेपर रवाना हुए। हमने श्रपनी सारी चीज़ें बोरेमें बन्दकर लाहकी मुहर दे वहीं रख दी। नास्ता साधारण-साथा। दोनों त्रोर वही नंगी मिट्टी-पत्थरकी पहा- दिया, चीड़ी किन्तु अधिकांश हरीतिमाशून्य उपत्यका। आज चैत्रकी पूर्णिमा थी। गदन्में उत्सव था, इसलिए बहुतसे लोग जा रहे ये। गदन्के पास पहुँचनेपर पहाइकी चढ़ाई शुरू हुई। मठ एक पहाइकी रीढके पास वसा हुआ है। से-रा बेपुङ् आदिमें इतनी 'चढाई नहां है। विहारके पान पानीका भरना भी नहीं है, इसलिए दूरसे घोड़ों श्रीर खच्चरोंपर पानी लादकर लाया जाता है। धर्मकीर्तिके परिचित एक मगोल भिन् ये, उन्होंके यहाँ जाकर ठहरे। पहले हम उस मदिरमें गये, जिसमें एक स्त्वके भीतर चोड्-ख पाका शरीर रक्खा है। जपर संगोल सर्दारका चढाया शामियाना है। साथी ने बतलाया इस जगह जे-रिन्योछे का शिर है। फिर उस स्थान र गये जहाँ महाने सुवारक रहा करता था। वह काठका आसन श्रव भी मौजूद है, जिस-पर बैठ उसने अनेक विद्वसापूर्ण प्रन्थ लिखे । एक बयसका दिखला-कर बतलाया, कि इसके मीतर चाेड ्खके हायकी लिखी सभी पस्तके वन्द हैं। मदिरमें यहाँ भी साने चौदीकी भरमार है। नीचे उतर-कर इम १८५ खम्मोंवाले उपासथागारमें पहुँचे जहाँ मिस् धार्मिक-कृत्यके लिए एकत्रित होते हैं। यहाँ चोड ्ख पाका सिंहासन रखा है। तब विशेष पूजाका समय था। रग-वरगे सत्तके चूर्णसे बेल ष्टाको हुई कई मनोरम वेदिकाये थीं। एक जगह हवन वेदिका भी सनी हुई थी। एक सुचित्रित शालामें सिंहासनपर पुरुष-प्रमाण वर्तमान दलाईलामाकी मूर्ति थी। त्राजकल इस मठमें तीन इजार मिल् रहते हैं। एक उ-छङ् ग्रौर तीन खन् पा है। बाकी कायदे यहाँके मी से-रा डेपुड ्जैसे हैं। इम जिन मगाल भिद्ध की के।ठरी में ठहरे थे, वे गु-शी खान्के वंशन हैं, इसलिए लोग अधिक आदर करते हैं। लेगों ने बतलाया कि पहले यहाँ बहुत मंगाल भिच रहा करते से किन्तु अब इधर कम है। गये हैं। कारण, आजकलका मंगालियाका परिवर्तन ही होगा।

## ृ ‡8. एक गरीवकी कुटिया

१४ अप्रैलको घंटाभर दिन चढ़े हमने गंदन्से प्रस्थान किया।
दोपहर तक दे-छेन् जांड लौट आये। अवकी धर्मकीतिका परिचित
एक मङ्गोल तथा उसकी सिंगनी एक खम्-देश-वासिनी रास्तेमें
मिल गई। सलाइ ठहरी कि यहाँसे ल्हासा तक क्वामें चला जाय।
देा साङ (प्रायः १२ आने) किराया ठीक हुआ। सबेरे जल्दी ही
चल पड़ेगे, यह ख्यालकर हम लेगि शाम हीको मल्लाहकी जीर्णशीर्ण कुटियामें चले गये। सबेरे देखते हैं कि मल्लाह टाड मटेगल कर
रहा है। कभी कहता है, और आदमी आयेंगे। कभी कहता, सवारी
तो पूरी हुई नहीं. चलें कैसे १ हमने २॥ साड और बढ़ाये तब दिन
चढ़नेपर नाव ने प्रस्थान किया, हाँ; एक बात मूल गये। हमने जितने
गरीबोंके घर तिब्बतमें देखे थे, उनमें सबसे गरीव यह कुटिया थी।
किन्तु इसमें भी देा-तीन चित्रपट और तीन-चार मिट्टीकी सुन्दर
मूर्तियाँ रक्खी हुई थीं; और वे हमारे यहाँके कितने ही धनी मंदिरोंमें रक्खी जयपुरकी महो मूर्तियोंसे कई गुना सुन्दर थीं।

नावकी यात्रा सभी जगह आराम और आनन्दकी चीज़ है। हम लोग आस-पासके गाँवोंकी शोभा देखते वह जा रहे थे। दो घंटा चलनेके बाद दाहिनी तरफ दूरसे हमें हेर्-वाका पहाड़ दिखलाई पड़ा। यहाँ कितने ही समय तक आचार्य दीपंकर श्रीज्ञान रहे थे। नदीके बायें किनारेके रास्तेसे गंदन् मेलेके यात्रियोंको भीड़ लौटती देखी। ल्हासाके बहुत पहले हीसे नदीके दाहिने किनारेपर बाँघ वाँवा गया है, जिसमें नदीको घार ल्हासाकी आरे न बहके। दोपहरको इम ल्हासा पहुँच गये।

### ± १०. वापिस न्हासामें

४ अप्रेलको हमने ल्हासा छोड़ा था, और १५ अप्रेलका कुल -२६ दस-यारह दिनमें, हम लौट श्राये, तो भी हमें ऋतुपरिवर्तन बहुत स्वष्ट मालूम होता था। हमने ल्हासाका जाड़ेमें छोड़ा था, श्रीर पाया गर्मीमें। एक श्रीर परिवर्तन देखा कि जहाँ जाते वक्त रूपयेका १३६ टंका था, वहाँ श्राज १५६ टका देनेपर भी रूपया नहीं मिलता था। हमारे लिए श्रव्छा हुश्रा। १७॥ दोर्जे (१ दोर्जे =५० साङ् , १ साङ् = १० शो गड़, १॥ शोगड = १ टका)में पहले हमें एक श्रादमी ने क-खुर् देनेका कहा था, श्रीर उतने ही पर श्रव हम उसे लाये।

१६ ग्रप्रेलको दूसरा छोटा उत्सव ग्रुस्त हुन्ना। ग्रव तो हम श्रपनी चीजें समेटने वाँधनेमें लगे थे। चित्रपटों ग्रोर कुछ पुस्तकों-को भीतर मोमजामों के साथ लकड़ी के वक्सों में वन्दकर ऊपरसे टाट ग्रोर फिर ताजा याकका चमड़ा लगाया गया। यह सावधानी वड़ी लाभदायक हुई, नहीं तो दार्जिलिङ्ग के पहाड़ों की वर्षा, फिर बंगालकी वर्षा, फिर लद्घाकी वर्षा—हन तीन वर्षाग्रों में पुस्तकें खराव हो जातीं। कुछ पुस्तकें पहले ही खन्चरों पराचीका भेज दी गई थीं। स्तन्-ग्युर् बहुत खोजनेपर भी ल्हासामें नहीं मिल सका। ग्रव उसके लिए सनर-थह के छापाखाने में हमारा जाना ग्रावश्यक ठहगा।

नवीं मंजिल

# यंथेांकी तलाशमें

## ‡ १. फिर टशी-ल्हुन्पोको

पहले मैं किरायेके खञ्चर हूं ढ रहा था। किन्तु वक्तपर किराये धाले नहीं मिला करते। फिर ख्याल आया किरायेकी सवारीमें निश्चय नहीं रहता, और सब मिलाकर खर्च भी ज्यादा बैठ जायगा, इसलिए

अपने और धर्मकीर्तिके लिए दे। खन्चर ही खरीद लेना चाहिये। दोस्तों ने बतलाया कि कलिम्-पोङ्में दाम निकल आयेगा । यह सोच मैंने साढ़े श्राठ और साढ़े पाँच दोजें में दो खचरियाँ खरीदीं। २३ त्रप्रे लके। साढ़े नौ वजे ल्हासासे बिदा हुए। सवा नौ मास तक एक साथ रहनेके कारण छुशिङ्-शाके स्वामी ज्ञानमान् साहुसे, उनके सहकारी गुमाज् धीरेन्द्र वज्र, ग्रौर महिला साहुसे तथा दूसरे पुरुषोसे वड़ी ही घनिष्ठता हो गई थी। इनके कारण ल्हासा भी घर जैसा हो गया था। ऐसे वन्धुग्रोंके बिछुड़नेके वारेमें गे।साई जी ने ठीक लिखा है-

विछुडत एक प्राण हर लेई। वे शहरके वाहर तक पहुंचाने श्राये। फिर हम दोनोंकी सवारी पातला-के सामने निकली। किसी वक्त यह पातला चीद-खिलौना जैसा मालूम होता था, पर ब्राज कई महीनोंके दर्शनसे उसका महत्त्व मानो खो गया था।

इम दोनों ने खाने-पीने, स्रोढ़ने बिछौनेके स्रतिरिक्त स्रनेक गोलियोंका एक-एक पिस्तील भी साथ ले लिया था। धर्मकीर्ति ने जहाँ चमडेके केसमें लिपटी श्रपनी रिवाल्वरका वाहर करके बौध रक्खा था, वहाँ कात् सोंकी मालाका भी ऊपरसे जनेऊकी तरह लटका लिया या। मैंने तो अपने पिस्तौल दीका वाहरकी आरे लटका रक्ला था। इम लाग अब अकेले जा रहे थे, और तिब्बतमें डाकुओंका बड़ा खतरा रहता है, इसके लिए यह इन्तजाम जहरी था। निश्चय किया था कि स्राज स्वे थड्में रहेंगे, श्रीर फिर उस तारा मन्दिरके देखेंगे, जिसमें हमारे दीवंकर श्रीज्ञानने शरीर छोड़ा था। दोपहर तक हम स्बे-थङ् पहुँच गये, श्रौर डेरा उसी मकानमें डाला ।जसमे जाते चक्त रहे थे। वेचारी घरमालिकन पहचान न सकी, यद्यपि उसका याद था कि एक लदाखी भिखमगोंके कपड़ेमें इसी रास्तेसे गया था। चाय-पानके वाद कुछ विश्रामकर मैंने तारा मन्दिर (स्प्रोल मा-

ल्ह-खट् ) जानेके लिए कहा। पृछ्नेपर मालुम हुआ, काई दूर नहीं है। फिर मैंने खच्चरपर चलनेकी ज़रूरत नहीं सममी। धर्मकीर्ति लच्चरोंकी देखभालके लिए रह गये, मेरे साथ एक ल्होखाकी लड़की पथपदर्शिका कर दी गई। गाँवसे निकलनेपर एक दूसरा टोला पार किया। यहाँसे तारा मन्दिर दूर नहीं मालूम होता था, लेकिन उसका कारण तो तिन्वतकी स्वच्छ इवाकी भ्रमकारिता थी। स्यान दो मीलसे कम नहीं होगा । ग्रन्य प्राचीन महत्वपूर्ण स्थानोंकी माँति यह स्थान भी उपेचित है। मकान जीर्ण-शीर्ण हैं। भीतर तारा देवालय है। वाहर वडे मोटे-मोटे लाल चन्दनके खम्मे लगे हैं उनकी खुर्खरी शकल ही बता रही यी कि वे ब्राट नौ-सी वर्षसे कम पुराने नहाँ हैं। वहा चारी ही मडली लड़कोंकी थी। पुजारी साधु भी लड़का, और उसके ग्रास-पास दूधरे भी सभी लड़के मैंने दो चार त्रानेके पैसे बांट दिये। फिर क्या था, बढे उत्साहसे हर एक चीज दिखलाई नाने लगी। हमने वडे लड़कोका बता दिया कि हम आचार्य दीपंकर श्रीजानकी जन्मभूमिक हैं। मन्दिरके भीतर दीपंकरकी इष्ट २१ तारा देवियोकी सुन्दर मृर्तियाँ हैं। उसी मन्दिरमें बाई श्रार एक कोनेमें एक लोहेके विंजरेमें, महागुरु दलाईलामाकी मुद्राके भीतर वन्द, दीपकरका भिचापात्र, दड ग्रीर तावेका लोटा रक्खा है। भातर हो कुछ चाँदीके सिनके श्रीर श्रनाब भी रक्ले हैं। मन्दिर-के भीतर पीछेकी ह्योर तीन पीतलके स्त्प हैं, जिनमेंसे एकमे दीप-करका पात्र, दूसरेम सिद्ध कारापाका हृदय, श्रीर तीसरेमें दीपकरके शिष्य डोम् तान्का वस्त्र रक्खा हुआ। वतलाया जाता है। वाई अर श्रमितायुपके मन्दिरके बाहर दो जीगा छोटे-छोटे पुराने स्त्प हैं। सब देख रहा था। किन्तु उधर शाम होनेका भी ख्याल था, इसलिए थोड़ी देर बाद वहाँसे लीट पड़ा।

२५ श्रप्रैलको सबेरे इम लोगों ने स्त्रे-थड्से प्रस्थान किया। छन्तर श्रपने थे, श्रीर मजबूत भी थे, इसलिए निश्चय किया गया

कि चार पाँच दिनमें ग्याची पहुँच जायं। इघर लालरंगी ऊनके गुच्छोंवाले याक हल जात रहे थे। यहाँ खेती श्रमी वोई ही जा रही थी, किन्तु जब हम देापहरका छु-शर् पहुँचे, तो वहाँ खेतोंमें वीज जम भी चुके थे। इघर वृद्धोंके पत्ते भी खूव बड़े-बड़े थे। श्रव जाते वक्तकी तरह भिखमंगोंके वेपमें थांड़े ही थे। गर्मांसे बचावके लिए हमने एक फेल्टकी हैट भा लेली थी। श्रीर लम्बे पास्तीनवाले चांगे पर हैट धारण की थी। छु-शर्में रास्तेपर सबसे श्रच्छे कमरेमें जाकर ठहरे। घरवाले हर तरह खातिरके लिये तैयार थे। धर्मकीर्ति खच्चरोंके खिनाने पिलानेका पूरा ध्यान रखते थे। इरादा तो किया था यहा चाय पान करके श्रागे चल देगे। लेकिन जहां बैठ गये, बेठ गये। यह स्वामिनी एक शर्घ चीनीकी स्त्री थीं। बहुत दिनोंसे पित न श्राया, न उसने कुछ खबर ही दी। वेचारीका पता लगा था कि वह किलम्पोड में है। श्रांखोमें श्रांस् भरकर मुक्ते कहा, यदि नता लगे तो मुक्ते स्वित करेगे।

लहासामें एक व्यापारी ने मुक्तसे कहा था, कि हमने करगुर छापकर लानेके लिए अपने आहमी में के हैं। वह आ रहा है। उसकी
वातपर हमने दो सप्ताह प्रतीज्ञा की। और कितनी प्रतीज्ञा करते।
आज उन कं ग्युरोंसे लदे राज्चर यहाँ मिले। उक्त व्यापारीको सालके
साल क ग्युरकी एक दो प्रति छापकर महागुरको देनी पड़ती है।
छापते वक्त वह दो-तोन और छपवा लेता है। उसके लिए न उसे
विशेष महसूल देना होता है, न ढुलाईका किराया देना पडता है।
लेकिन मेंने ऐते पूजाके कं-ग्युरोका पोतलामें देखा था। जिन्हें में तो
मुक्त भा लेनेके लिए तेयार नहीं था। विल्कुल वेगार काटी जाती है।
जागज सबसे रही जुना जाता है, फिर स्याही भी वैसी ही इस्तेमाल
होती है, छापनेमें भी वही ला-परवाही, दस पंक्तियोंमें एक पंक्ति भी
पूरी तरह नहीं पढी जा सकती।

दूसरे दिन चाय पीकर सबेरे हम दोनो चल पड़े। ब्रह्मपुत्र पार

करनेका घाट बहुत दूर नहीं था। श्रव घार न जतनी बड़ी थी, न उतनी तेज़। नावपर चढ़ते-चढाते तीन ऋौर सवार पहुँच गये। नदी पार-कर श्रव हम पाँचों सवार एक साथ चलने लगे । यदि हमीं दोनों रहते तो इतनी जल्दी न चल सकते। हमारे वे तीन साथी जल्दी जाना चाइते थे। रास्तेमें हमने दो जगह चाय पी। फिर खम्बो ला चढना शुरू किया । वर्फ का कहीं नाम न था। लासे एक मील नीचे एक मरियल बोहा देखा। हमारे साथियों ने कोशिश की कि घोडेको जीत पार करा उस तरफके किसी गाँवमें रख दें। बड़ी मेहनतसे वे उसे एफ फर्लाङ्ग उतर तक ले त्रा पाये। घोडे ने त्रागे चलनेसे इन्कारकर दिया । साथियों ने यह कहकर छोड दिया कि यहाँ पास पानी भी तो नहीं है, यह कैसे जियेगा । लादनेवाले जव ऋपने घोड़ोको ऋति दुर्वल देखते हैं तव ऐसे ही छोड़ जाते हैं। खम्-वा लासे हमें एक छोर ब्रह्मपुत्रकी पतली धार दिखलाई पड़ती थी, ख्रौर दूसरी ख्रोर न-ग-दे की विशाल भील । खम्या लाके ग्रागे सीधी उतराई उतरनी थी। खन्चरोंका हमने छाड़ दिया, श्रीर पैदल उतरने लगे। श्रान नीचे हम-लुङ् गाँवमे डेरा रहा। हमारे तीन ग्रन्य साथी सौदागर ये। उनके हर बगह परिचित थे।

र७ अप्रैलको हम सबेरे चले, तो बड़े ज़ीरसे सीघी हवा हमारी आरको वह रही थी। अब हम भीलके किनारेसे चल रहे थे। यह भील ऐसे ही तरह हजार फुटसे उपर है; दूसरे इस तेज़ हवा ने सदींको और वहा दिया था। रास्तेमें पानीके वहनेकी नालियाँ जमी हुई थीं। सीलके भी किनारेपर कुछ वफ़ जमी हुई थी। सदींके कारण या अपनी मौजसे हमारी घड़ी भी जेवमें वन्द हो गई थी। दूसरे गाँवमें जाकर हम लोगों ने भोजन आदिसे निवृत्त हो कुछ घन्टे विश्राम किया। फिर रवाना हुए। हवा काहेको कम होनेवाली थी १ सबसे ज्यादा तकलीफ थी जो सामनेसे चड़-उडकर छोटी ककड़िया मुँ हपर पड़ रही थीं। खम् वा ला पार करते समय तो हमने वेसलिन लगाकर हाय

ब्रॅब्रेजी टेड एजटके रहनेकी जगहपर गये। लोग इसे किला कहते हैं। वयों कि किले हीकी तरह यह मज़बूत है। सुना है, दो दीवारें, जो बाहरसे मिट्टीकी सी दिखाई पड़तो हैं, वे पत्थर ख्रीर मोटी फ़ौलाद-से बनी हैं। श्रंत्रे जी डाकखाना इसी किलेके मीतर है। सुना है दो-चार मशीनगर्ने भी हैं। यों तो सिपाही १००के करीव ही रहते हैं। किन्तु जव दलाईलामाकी अप्रोज सर्कारसे सड़ी घनिष्ठता थी, तभी उनसे कई सो एकड़ खेतीकी जमीन ले ली गई थी, जिसमें खेती करनेके लिए सैक औं पुराने पल्टनिया गीर्खा सिपाही हैं। इस प्रकार श्रग्रे ज सर्कार ने खतरेका पूरा इन्ति जामकर रक्खा है। पुरानी एजन्सी जोड वाले किलेके पास थी, जिससे कभी मौका श्रानेपर जोड्के तोप-के गोलेका शिकार होना पड़ता। इसलिए अब एजन्सी दूर बनाई गई है। यदि मैं गल्ती नहीं करता वो छतपर कपड़े फैलानेकी डारीकी जगह वहाँ रेडियोका तार भी फैला हुआ या। कहनेका ग्याची का श्रग्रे ज़ पदाधिकारी व्यापार-दूत या टेंड एजट कहा जाता है, किन्तु किसी भारतीयका वहाँ जाकर व्यापार करनेकी इजाजत नहीं है। फ़ौनी सिपाहियोंके रसद-पानीका ठेका किसी मारवाडी सज्जनके। है। उनके कारपरदाज दो एक ग्याचीमें रहते हैं, किन्तु उन्हें भी ' तिब्बतके साथ व्यापार करनेका श्रिधिकार नहीं है। इस प्रकार ग्याची-के श्रंग्रेजी एजन्टका ही ट्रेड एजन्टकी शकलमें पोलिटिकल एजन्ट समभना चाहिए। सन्धिके अनुसार सर्कार पोलिटिकल एजन्ट तिन्वत-के भीतर नहीं रख सकती, इसलिए उसे टेड-एजन्टका नाम दे रक्ला है। हाँ, ग्याचीकी व्यापार-एजन्सीका खर्च यदि भारतके ऊपर है, तो भारतियोंका इक है कि वे सर्कारका इस बातके लिए मज़बूर करें कि वह उन्हें तिञ्वतमें ज्यापार करने की इजाज़त दे। ग्याचीकी ज्यापार एजन्सोमें एजन्ट और सहायक एजन्टके श्रातिरिक्त एक डाक्टर भी-ये तीनों सदाही श्रंग्रेज-रहते हैं।

यहाँ एक अंग्रेज़ी डाकखाना और तारघर भी है। डाक हर खूसरे दिन आती है।

## 🛨 ३. फिर शी-गर्चीमें

१ मईका हम दोनोंने टशी-ल्हुन्पोके लिए प्रस्थान किया। कुछ यादल था; तो भी हम चलनेसे बाज न ग्राये। रास्तेमें कुहरे ने घेर लिया, ग्रोर वर्फ भी पड़ने लगी। रास्ता काई सड़क तो था नहीं। खेतोंमें भटक गये। हाँ, दिशाका हमने कुछ थाड़ा ख्याल रक्खा। दाहिनी ग्रोर हम नदीके पार जा ही नहीं सकते थे। ग्रोर बाई ग्रोर पर्वत पंक्ति थी। इसलिए हम रास्तेमें बहुत दूर भटक नहीं सकते थे। ग्राखिर हम एक गाँवमें पहुँचे। ग्राब तो हम कुन्शो ( बड़े ग्रादमी ) थे, भिखमगे थाड़े ही थे, जो ठहरनेके लिए मकान मिलनेमें दिक्कत होती। एक बड़ेसे मकानमें जाकर उतरे। चायके ग्रलावा कुछ उबले ग्राडे भी मिले। भोजन करके थाड़ा विश्राम किया। फिर घरके नौकरोंका छड़-श्डि (= इनाम) दे रवाना हुए। तीन वजे कुछ वर्फ पड़ी, ग्रौर हवा तेज़ हो गई, जिस पाचा गाँवसे ग्यांची पहुंचनेमें पिछली बार हमें तीन दिन लगे थे, ग्राज एक ही दिनमें उसे भी पारकर तो-सा गाँवमें जाकर ठहरे।

२ मईको तडके ही रवाना हुए। पिछली बार इधरसे जाते वक्त फसलकी सिचाई हो रही थी। हरे-भरे खेत दूर तक फैले हुए थे। इस वक्त लोग बोनेके लिए अपने खेतोका जोतकर तैयार कर रहे थे। दो घंटा दिन चढ़ते-चढ़ते पतले कुहरोंकी चादर ओढ़े टशी-ल्हुन्पोका महाविहार दिखाई पड़ा। रास्तेमे टहरकर एक जगह इमने चाय पी। यक बजे शी-गर्ची पहुँच गये।

#### 🛚 ४. स्तन्-ग्युर छापेकी तलाश

हमारे पुराने परिचित ढाक्का साहु ते। दुकान बन्दकर उस वक्क

नेपाल चले गये थे, किन्तु साहु मिण्रत्न मिले । उन्होंने एक मकानमें हमारे रहनेका बन्दोवस्त कर दिया । पहले तो हमें उस खम् बा सौदागर- से मेंट करनी थी, जिसके मालिकने छुशिड शाके साहुके कहनेपर हमें आवश्यक पैसोंके लिए चिट्ठी लिखी थी। कुछ पूछ-ताछके बाद उसका पता मिल गया । जीकर उसे चिट्ठी दी। पैसा देनेमें उसने कुछ हिचिकचाहट दिखलाई। उस दिन तो हमने ज़ोर न दिया लेकिन हम सोच में ज़रूर पड़ गये। यदि कहीं उसने पैसा न दिया, तो ज्याची जाकर लहासा रूपयोंके लिए तार देना पड़ेगा।

दूसरे दिन फिर सवेरे उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। हमारा सब काम वन्द था। हमें स्नर्-थह्से स्तन्-ग्युर छपवाना था, श्रीर टशी-लहुन्पोसे सारे पुराने टशीलामोंकी ग्रन्थावली तथा दूसरी पुस्तक लेनी थीं। दोषहर बाद हमने साहु माणिरत्नसे कहा, जाकर हाँ या नहीं में उत्तर लाइये। उनसे भी वह गोल-माल करने लगा। उन्होंने कहा— इस खतपर तुम्हारे मालिककी मुहर है या नहीं। उत्तर मिला—मुहर तो मालिक हीकी है; किन्तु इतनी भारी रकम देनेमें हिचिकचाहट होती है; श्रच्छा हम पैसा दे गे। कनौर (रामपुर-खुशहर)के रघुवंर श्रीर भित्तु सेनम छेरिङ् भी मिल गये। उन्होंने हमारे काममें हाथ ब टाया। उस दिन जाकर हमने टशी लहुन्योसे २२८ साङ् (२॥ साङ् = १ रपया मे पहलेके छः टशीलामोंकी ग्रन्थावली तथा दूसरे ग्रन्थ खरीदे। दूसरे दिन ६३६ साङ्में कागज श्रीर स्याही खरीदी। पता लगानेपर मालूम हुश्रा कि पाँच छः दिनमें सारा स्तन्-ग्युर छापा जा सकता है। इमें वडी प्रसन्नता हुई, कि एक हफ्तेमें छुटी हो जायगी।

एक दिन हम दोनों स्नर्-यह गये। स्नर्-यह यहाँसे छः सात मील है। विहार पुराने तिब्बती विहारोंकी माँति वरावर जमीनपर है, श्रौर एक ग्राठ-दस हाथ ऊची तथा ३,४ हाथ चौड़ी चहारदीवारीसे धिरा है। ग्रभी हमें फिर श्राना था इसलिए हमने छ्याई ग्रादिकी हो बातचीतकी। छापाखानेका श्रिधकारो दूसरा है, किन्तु वह वेचारा उतना होशियार नहीं है, इसलिए उस श्रिधकारपर भी वहाँके न्याया-धीश ने अपना कब्जा जमाया था। ३०० साड् छपाईकी मजदूरी है हुई। हम लौट आये, और दूसरे दिन कागज़ स्याही मेज दो गई। वादा था कि सप्ताहमें पुस्तक छपकर मिल जायगी। साहु मणिरत्नकी भोटिया खीका भाई भी वहीं भिन्नु था। उसके वीचमें पड़नेसे आशा कर बैठे थे कि पुस्तक जरूर वक्तपर मिल जायगी। किन्तु पाँच-छः दिन बाद जब आदमी भेजा तो मालूम हुआ, अभी काम शुरू ही नहीं हुआ।

प्रमईको मैं ग्रीर दर्मकीर्ति स्नर्-थड् गये। बहानाबाजी होने लगी। खैर, किसी प्रकार काम शुरू हुग्रा। अब हम यही डट गये।

स्तर्-थड् (उच्चारण तर्-थड्) विहार यद्यपि ऋाजकल टशी-ल्हुन्पो (स्थापना १४४७ ई०)के ग्राधीन है ग्रौर इस प्रकार द्गे-लुग्-पा विहार है, किन्तु इसकी स्थापना ११५३ ई० मे लामा ग्तुम्स्तोन् द्वारा हुई थी। ट्गे-लुग्ना-सुधारके वक्त यहाके भिन्नु ख्रोने सुघारवादका स्वीकार किया, स्त्रीर इस प्रकार यह विहार द्गे लुग्पा वन गया। ग्या-रहवीं-बारहवीं शताब्दीको कितनी ही चटन श्रीर पीतलकी मूर्तियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। भारतीय मूर्तियोकी विशेष पहिचान हैं,मूर्तिके ऋासनमें लगे मोटे-मं।टे पीतल के छुल्ले जिनमें वॉस डालकर उन्हे भारतसे यहाँ लाया गिया । थुव्-वड् ग्रौर खम्-सुम् मंदिरमें कितनी हो पुरानी मृर्तियां हैं। बाहर श्रागनके चारो त्र्योर बने श्रीसारेमे पतलो पत्थरकी पट्टियोपर उत्कीर्ण ८४ सिद्धोमेंसे कितना होकी मूर्तियाँ हैं। पञ्चम दलाईलामा (१६१७-८२ ई०)के छामात्य मिन्बड्ने इस विहारकी विशेष उन्नतिकी यी। मि-वड द्वारा स्वर्णाक्तरोमें लिख वाया क-ग्युर ग्रन्थ-संग्रह यहाँ मोजूद है। स्स्कृत श्रौर भारतीय भाषात्रीसे जितने ब्रन्थ भोट-माषामें श्रनृदित हुए थे, पहले वे एक सग्रहमें जमा न थे । महापडित (बु-स्तोन) रिन्-छेन् ग्रव (१२६०-१३६४ ई०) ने इन पुस्तकोंका दो सग्रहोम जमा किया। इनमें बुद्ध यचन समभे जानेवाले प्रन्थोंके

चंग्रहके। फं-युर ( = क्कऽ-ऽग्युर ) कहा जाता है, श्रौर वाकी दर्शन, काव्य. टीका, तल्ल श्रादि अन्योंके सग्रहके। स्तन् ग्युर, ब्रु-स्तोनके वाद बहुत थोड़ीसी श्रौर पुस्तकों जोड़ी गई हैं, जिनके। कि पञ्चम दलाईलामाके श्रनुवादकों श्रौर लामा तारानाथ ( ज म १५७५ ई० ) ने श्रनुवाद किया। मि-वह ने इन दोनों बृहत् संग्रहोंके। जकड़ीके तन्तों पर खुदवाकर छापने योग्य बना दिया। यह तख्ते इसी स्नर्-थह में हैं। इन्हींसे हमें अपने लिए स्तन्-ऽग्युर छपवाना था। श्राज कल टशील्हु-पोमें टशीलामा ( = पण् छेन् रिन्-पो-छे )के न रहने ने लेसे खुलेश्राम मद्यपान श्रौर श्रत्याचार होने लगा है, वैसे ही यहाँ भी है। श्रिषकारी छा मासके लिए टशील्हु-पोसे ही मेजे जाते हैं। श्रिवा काफ़ी मेंट-रिश्वत दिये किसीको यह दर्जा नहीं मिलता।

#### 🕆 ५. गन्-ती महाराजा

उस वक्त भारतमें महात्मा गान्धीका सत्याग्रह जोरोंपर था। इसकी खबर हिमालय पार इस ग्रखबारोंसे परेकी दुनियामें भी पहुँच गई थी। ११ मईकी एक भिन्न कहने लगा—जानते हैं, गन्ती महाराजा लाबोन रिन्पोछे ( = भोट देशमें सर्वत्र पूजित एक घोर तात्रिक लामा, जिसकी ऐतिहासिकता सन्देहास्पद है)का श्रवतार है। हमने कहा — लाबन रिन्पोछे तो समुन्दरका समुन्दर शगव पी जाता था, श्रीर श्रीरनोंके बारेमें भी बहुत म्वच्छन्द था गन्, ती महाराजा तो इन दोनों वातोंमें उसमे उल्टा हैं। कहने वालेका श्राने स्व्याल पर थोड़ा शक तो जरूर हुशा, फिर बोल उटा —दूसरे श्रवतारमें लोबेन-रिन-पो छे को यही मर्जी होगी। श्राज नेशाख सुदी चतुर्दशो थी। बहुतसे थी के दीपक जलाये गये थे। श्राज मेला था। बहुतने लोग दर्शनार्थ श्राये थे। लोग किंचे प्राकार पर चटकर परिक्रमा करते थे। मुख्य द्वार पूर्वकी श्रोर है। तीन चार दिन नरहकर देखा कि हमारे रहनेपर भी कामकी वही दशा है।

मोजसे छुपाईकी जाती है। इस पर १२ मईका मैं शी-गर्ची लौट आया। खच्चर तो अपने पास थे ही आने में दो घंटा ही लगा। रघुवर और धमकीर्तिका स्नर्-थङ्में छोड़ दिया।

ल्हासामें नेपालियोंके लिए रास्ता कबका खुल गया था, किन्तु त्रभी तक यहाँ ल्हासासे हुक्म नही पहुँचा था। दूसरेके ही नुकसानकी बातमें सर्कार इतनी ऋालसी नहीं है, वल्कि अपने नुक्सानमें भी उसकी यही हालत है। भोटिया सिक्केका दाम गिर जानेसे जहाँ ल्हासामें डाकलानेका टिकट एक ख-गङ् ( = है शो गङ्र से १ शोंगड् (= रें टका = रें क्साङ्)हो गया था, वहाँ स्रमी वही पुरानी ही दर चल रही थी। लड़ाईकी तैयारीका प्रभाव ऋव भी यहाँ बाकी था। अब भी छोटे लड़के सिपाहियोंको तरह राइट् लेफ्ट करते थे। सुना, श्राजकल सिपाहियों की श्रवस्थावाले जवानोंका नाम लिख-कर उनके हाथों में पैसा बाधा जा रहा है। शायद श्रव चीनसे युद्धके लिए यह तैयारी है। रही थी। यहाँ तो विपाहियों ने ल्हासासे भी ज्यादा श्रत्यचार किये थे; ल्हासामें केन्द्रीय सर्कारके पास रहनेसे कुछ तो डर रहता था। नेपाली सौदागरोंकी दुकाने प्रायः घरोंके भीतर हैं। रज्ञाके लिए उन्हें ऐसा करना पड़ता है। पत्थर फेंके जानेके डर-से वे अपनी खिड़िकयोंमें काच भी नहीं लगाते। ग्याची और यहाका हाट हा। वर्जे सबेरेसे १॥ बजे तक रहता है। श्रीर इस चार घटेके लिए भी हाट वाली दुकानदारिनें अगोठीपर चाय रखकर लाती हैं। ठाट जो ठहरा । कपड़े-लत्ते से लेकर घास-भूसा तक सभी चीजे हाटमें विकती हैं।

#### ‡ ६. अनमोल चित्रों और ग्रन्थोंकी प्राप्ति

टशी-ल्हुन्गो मे डग्पा शर-चे, किल-खङ् श्रौर धुसा-ग्लिङ् चार ड-छुङ् (विभाग) हैं। खन्पो भी चार ही हैं। किसी समय भिचु श्रोकी संख्या ३८०० थी, किन्तु टशी-लामाके चीन चले जानेसे श्रव न उतने भिन्न हैं, श्रीर न वैसी व्यवस्था, हाला कि जहाँ तक खाने-पीनेका सम्बन्ध है, यहाँके निवासी से-रा है-पुड्से श्रव्छी हालतमें हैं।

एक खम्-जन् (=विद्यालय)का प्रधान भागकर दशी तामाके पास चला गया, उसपर सर्कार का भी कुछ, रुपया वाकी था। सर्कार ने खम्-जन् पर जुर्माना कर दिया। इस वक्त लोग उसकी चीज वेच रहे थे। हमें पता लगा कि चीजोंमें चित्रपट भी हैं। पहुँच गये। वहाँ पर हमें तीन चित्रपटमाला पसन्द आईं। एकमें ग्यारह और वारह चित्रपट थे, जिनका विषय अधिकाश भारतीय और भोट-देशीय आचार्य थे, दूसरी मालामें = चित्र एक साथ जुटे हुए थे। ये सभी रेशमी कपडेपर थे और इनमें नागार्ज न, असंग, बसुबन्ध, दिह नाम, धर्मकीर्ति आदि भारतीय दार्शनिक चित्रित थे। तीसरी मालामें भगवान् बुद्ध और उनके वादकी शिष्य परम्पराके कितने ही स्थिवरोंके चित्र थे। हम पहली दोनों मालाओंको ही खरीद सके, क्योंकि खम् बा सौदागर ने कह दिया था, जितना पैसा लेना हो एक ही बार ले लीजिये; और हमने जो पैसा लिया था, उसमें औरके लिए गुझा-इश न थी।

१६ मईको एक अनमेल चीज़ हाथ लगी। पासके मठके एक -लामा ने सुना कि भारतका एक लामा आया हुआ है। उसके पास ताक्पत्रकी एक पुस्तक थी। उसने अपने आदमीके साथ उस पुस्तक-का इस शब्दके साथ हमारे पास मेजा कि यह क्या पुस्तक है इसकी हमें खबर दें, और पुस्तक अपने पास रक्खें, क्योंकि हम तो पढना ही नहीं जानते। मैंने कुटिल अस्त्रोंका देखते ही समक लिया कि यह

१. नागरीसे ठीक पहले हमारे श्रज्ञरोंका जो रूप प्रचलित था, वह श्रज्ञरोंके चक्करदार हानेसे कुटिल कहलाता है। सातवींसे दसवीं शताब्दी ई० तक सारे भारतमें कुटिल लिपियाँ प्रचलित थीं।

दसवीं-ग्यारहवीं शताब्दीसे इधरकी पुस्तक नहीं हो सकती। नाम वज्रहाकतंत्र देखनेसे ख्याल श्राया कि यह तो कं-युरमें श्रनुवादित है। किन्तु उस समम मेरे पास सूची न थी। मैंने उनसे कह दिया कि मेरे ख्यालमें यह कं-ग्युरमें श्रनुवादित है; यदि श्रनुवादित न होगी तो मैं पीछे नाम श्रादि लिखूँगा। पीछे देखनेसे मालूम हुश्रा कि उक्त प्रन्थ क-ग्युरके तत्र विभागमें श्रनुवादित है। श्रीर श्रनुवाद भी ग्यारहवीं शतब्दीके मध्यमें वैशालीके कायस्य पिडत गंगाधर ने उसी श-लु मठके एक भिन्नुकी सहायतासे किया था जहाँके लामा ने उसे श्रव मेरे पास भेजा।

पिछली बार १६२६ ई०में लदाख गया था, तो वहाँ मुके टशील्हुन्पोके पास किसी मठके एक तरुण लामा मिले थे। उनके पास भी एक ताइपत्र पर लिखी पुस्तक थी। पूछनेपर उन्होंने वतलाया था कि उनके मठमे बहुत सी पुरानी ताइपत्रकी पुस्तके हैं। उन्होने अपने मठका नाम डोर् बतलाया था। मैंने बहुतेरा खोजा, किन्तु किसी ने डोर्का पता नहीं बतलाया, पीछे समभा, जिस ताइपत्रको मैंने अपनी श्रांखोंसे देखा, उससे तो इनकार नहीं कर सकता, किन्तु पचासों ताइपत्रकी पुस्तकें हानेकी वात ठीक नहीं जॅचती। ग्रबकी बार (१६३६ ई०) जब दूसरी बार मैं लदाख पहुँचा, तो मालूम हुआ, उस डोर मठका दूसरा नाम एव गाम्बा है। उसके सस्थापक स-स्कय पण-छेन (१११५-१२५१ ई०) थे; ग्रौर वह स्नर्-थड से ऊपर काई त्राधे ही दिनके रास्तेपर है। ब्रब मुके पुस्तकों के होनेपर विश्वास है। मेरी समभामें स-स्कृष श्रीर एव इन्हीं -दोनों मठोंमें, जो कि दोनों ही सक्य-पा सम्प्रदाय के अनुयायी हैं, वे संस्कृतके पुराने इस्त लिखित ग्रन्थ हैं, जिन्हें भारतीय पंडित ग्यारहवीं श्रीर बारहवों शताव्दीमें भारत से ले गये । स-स्क्यके बारेमें यह भी सननेमें आया कि वहाँ ऐसे भी कुछ प्रन्थ हैं जिसका भोट माषामें श्रनुवाद नहीं हे। सका । हिन्दी के श्रादि किब श्रीर सन्तमतके प्रव-न्तंक चौरासी सिद्धोंके भी बहुतसे ग्रन्थ इसी मठमें तर्जु मा हुए थे।

मुक्ते वहा श्राप्तांस होता है कि मैं इन दोनों मठोंमें नहीं जा सका ह १५ मई का स्तन्-ग्युर छपकर आ गया। बीचमें एक वार श्रीर जाना पड़ा था। लहासामें जैसे पुस्तकोको वाँघा था, वैसे ही यहाँ मो किया। हाँ यहाँ मोमजामा नहीं मिल सका। वोरी श्रीर याक् के चमहेपर ही सब करना पड़ा। चमडेके मामलेमें मुसलमान कसाई ठगने भी लगा था, उसने याक्के बड़े चमडेकी जगह जा (गाय श्रीर याकको दोगली नसल) का चमड़ा मेज दिया। हमने उसे लौटा दिया। उसने समक्ता परदेसी हैं, कल मारकर लेगे; चमड़े का इमारे द्वारपर पटककर रोव दिखलाकर दाम मांगने लगा। हमने दाम देनेसे इन्कार कर दिया। गुस्सा मुक्ते बर्ष छुः महीने बाद हो श्राया करता है; श्रीर वह तभी जव काई घोखा देकर मूर्ख बनाना चाहता है, या श्रात्म-सन्मानके विरुद्ध वात कर बैठता है। उस दिन मो गुस्सा श्रा गया। खैर लोग उसे पकड़ कर लेगे। पीछे उसकी

हमने पुस्तकोंको अञ्छी तरह वाँच २० अप्रैलको गदहाँपर लाद फ-रो-जोड्के लिए रवाना कर दिया। यहाँसे विना ग्या ची गये भी फ-रोका एक सीधा रास्ता है।

त्रकल ठिकाने आई । डरने लगा कहीं मामला जोड<sub>़</sub>-पोन्के पास

गया ता लेनेके देने पड़ेंगे।

. दूसवीं मंजिल

## वापसो

#### ‡ १. भोटकी सीमाको

२१ मईको में श्रौर धर्मकीर्ति सबेरे सात बजे चल पड़े। श-लु विदार रास्तेसे दो-ढाई मील दाहिनी श्रोर इटकर है। १० वजे हम श-लु विहारमें पहुँचे। यह भी भारतीय विहारोंके दक्षके पुराने भोट-देशीय विहारोंकी तरह समतल भूमिपर वना है। चारों तरफ़ चहर-दीवारी है। पंडित बु-स्तोन् रिन्-छेन्, स्प्रव (रिन्-छेन्-डुव् १२६०-१३६४ ई०, जिनके मुकावलेका भोट देशमें दूतरा कोई न भूतो न भविष्यति ) यहीं में । यहाँ बु-स्तेन् परिडतकी संग्रहकी कं-खर श्रौर स्तन्-ग्युर्की मूल इस्त-लिखित प्रति मी है; जिसकी देखकर मि-वङ् नेस्नर्-यङका छापा वनवाया । सात स्राठ सौ वप पुरानो म्तियो, पुत्तकों तथा अन्य चीज़ोकी यहाँ भरमार है। भारतसे नाई पीवल और चन्दनकी मूर्तियाँ भी कितनी ही हैं! एक बुद्ध-मूर्ति दमीं हंगसे चीवर पहने खडी थी; जिसमें कि चीवर वस्त्रका एक छोर बायें हायकी हथेलीमें रहता है। भिक्तु ने पूछा, यह हायमें लकड़ी है क्या ? मैंने समभाया, त्राज भी वर्मामें इस तरह चीवर पहननेका रवाज है, यहाँ कई इस्तलिखित कं ग्युर् श्रीर स्तन्-युर हैं। कुछ तो बहुत ऱ्ही सुन्दर श्रीर पुराने हैं । मि-वङ्के छापेके पहले-पहल छपे कं-युन -श्रौर स्तन-रयुरकी भी प्रति यहाँ मौजूद हैं। मदिरोंके दर्शन श्रौर कुछ चाय पानके वाद मेहरबान लामासे हमने विदाई ली; श्रौर बारह वजे चाद वहाँसे चल दिये। अद फिर वही देखा रास्ता नापना था। उस -रात इम एक गाँवमें ठहरे; श्रौर २२ मईको ११ वजे दिनका ग्याची -इहॅच गये।

कहाँ एक सप्ताइमें टशी-ल्हुन्योसे लौट आनेवाले थे, और कहाँ न्वाइस दिन लग गये। मैंने ल्हासासे चलते वक्त मदन्त आंनन्दको तार दिया था। पत्रमें भी लिख दिया था कि अमुक दिन मारत पहुँच नायेंगे। इधर २२ दिन लग गये, और मैंने उनका स्वना भी नहीं मेजी। उन्होंने कलकचा पत्र लिखकर पूछा। कलकचावालों ने वतलाया ल्हासासे चलनेके अलावा हमें कुछ नहीं मालूम। लंका जाकर अबकी मुक्ते मिलु दनना था। जिस परन्यरामें मुक्ते भिन्नु वनना था, उसमें मालमें एक ही चार संघ किसीका भिन्नु वनाकर श्रपनेमें सम्मिलिक करता है। इसलिए भी तरद्दुद हा रहा था।

ग्याची पहुँचकर हमारी एक खचरीका कड़ी बीमारी हा गई। हम तो डर गये। किन्तु भोटमें हरएक खच्चरवाला वैद्य भी द्वाता है। एक खच्चरवाले ने ग्राकर दवाकी, खचरी ग्रच्छी है। गई। तो भी हम २३ मईका साढे बारह बजेसे पूर्व रवाना न है। सके।

ग्याचीसे भारतकी सीमा तककी सङ्कपर श्रॅग्रेज सर्कारकी जी देख-रेख रहती है। जगह-जगह पुल भी हैं। बीच-बीचमें ठहरनेके लिए डाक-बॅगले हैं; जहाँसे फ़ोन भी किया जा सकता है। यहाँभी हमें जहाँ तहाँ पत्थरके उजडे मकान दिखाई पडे, जिनके उजड़नेका कारण लोगों ने मगोल युद्ध वतलाया । १२ मील चलकर रातका हमने चंदा गाँवमें मुकाम किया। सारा गाँव पत्थरके ढेर जैसा है। काई अच्छा मकान नहीं। लोग भी ज्यादा गरीव मालूम हाते हैं। २४ मईका फिर चले । श्रव इम नदीके साथ-साथ ऊपरको श्रीर चढ रहे थे। पहाड़ वृक्त शून्य। उनमें कितने रङ्गनाले पत्थर-मिट्टी दिखाई पड़ते थे। स्तरोंका निरीच्या भी कम कौत्इलप्रद न था। करोड़ों वर्ष पूर्व समुद्रके अन्तस्तलमें जा मिट्टी एकके ऊपर एक तहपर-तह जमती थी, परवर्ती भ्चालों ने समुद्रके उस पे देका उठाकर मीलां ऊपर ही नहीं रख दिया है, बिरेक उन स्तरों का भी कितना बिगाड़ दिया है। कही-कहीं कुछ स्तर ता श्रव भा नीचेकी श्रोर कुके हैं, किन्तु कहीं तो वे बिल्कुल श्राड़ खड़े हा गये हैं। दस लाख वर्ष पहले यदि इम इस राह सफर करते हाते ता इतनी चढाई न पड़ती, और शायद कुछ श्रीराम रहता, किन्तु तव हम मनुष्यकी शकलमें ही कहाँ देात ! इस त्रौर इसी प्रकारके विचार मेरे मनमें उत्पन्न हा रहे थे। बीच वीचमें धर्मकीतिसे बौद्धधर्म श्रीर दर्शनपर वार्तालाप होने लगता था। धर्म-कीर्तिके। सबसे ज्यादा जिस बातका में समस्ताना चाहता था वह थी, जुठका परहेज । मैंने इसे समभानेमें बड़ी दिवकत महसूसकी । फिर एक

बार कहा—देखो, तुम ऐसा समको कि हरएक आदमीके मुंहमें ऐसा हलाहल विष भरा है, जिसका थाड़ा परिमाण भी यदि दूसरेके मुंहमें चला जाय ते। वह मर जायगा; यह समकते हुए जब कभी तुम्हारा हाथ मुंहमें जावे तो तभी उसे घो ढालो, आदि ।

२४ मई के। २०, ३१ मील चलकर सन्दाग वर्मे ठहरे। यहाँ घर सुन्दर थे। एक अञ्छे घरके को ठेपर डेरा लगा।

यहाँसे आगे अब गाँव कम होने लगे। रास्तेमें कला नामका गाँव मिला, जा किसी सयम बड़ा गाँव या; किन्तुं अब कितने ही लोग घर छोड़कर चले गये हैं। परवी पड़ गये खेतोंकी मेडे भी बतला रही थी कि किसी समय यहाँ अधिक जम रहते थे। आगे एक प्राकृतिक सरोवर मिला। सदींकी वृद्धिसे पता लग रहा था कि हम लोग ऊपर उठ रहे हैं। ग्याचोसे चौसठवें मीलके पत्यर परसे हमें हिमालय मामाके हिमाञ्छादित धवल शिखरोंका दर्शन हुन्ना। मालूम होने लगा, अब भारतमाता समोप हैं। तो भी अब तो गाँवमें फल-रहित वृज्ञोंका भी स्रमाव हा गया था, हाँ, श्रांखोंका तृप्त करनेके लिए स्रागे एक विशाल सरोवर दिखाई पड़ा। दक्खिन ह्योर उस पारकी हिमा-च्छादित चोटियोंके सिवाय श्रौर तरफ़्के सद पहाड़ वावने दिखाई पड़ते ये। अब सदीं भी अधिक थी, और कुछ हवा भी तेज होने लगी-यी। त्राकाश मेघाच्छादित था। हम महासरका वाये रखकर चल रहे ये कहीं भी हरियाली प्रत्यत्त नहीं थी; तो भी कहीं-कहीं भेड़ों रेवड़ों-को चरते देख अनुमान होता या कि वहाँ घास ज़रूर होगी। सत्तरवें मीतके पत्थरके पास दोजिङ्गॉव है। इसके कुछ पहले हीसे सूखी-दलदलवाली भूमि मिलती, है।

## २. तिब्बती विवाह-संस्था

दो-जिल् गाँवमें जिस घरमें ठहरे, उसमें दो बहने थीं; किन्तु उनका पति एक था। भोटमें सभी भाइयोकी एक पत्नी, यह आमर

चात है; किन्तु यहाँ हमने कई बहनोंका एक पति देखा। माल्म हुआ पुरुष हो या स्त्रो जो भी श्रपने पिताका घर छोड़ दूसरे घर जायगा, वितृ-गृह वियोगके पारितोषिक स्वरूप उसे यह श्रविरिक्त हक मिलेगा; जो विवाके घर हीमें है, उसे कुदरतन इस इकसे महरूम रहना चाहिए। चूं कि ये दोनों विहने अपुत्रक पिताकी वेटियाँ होनेसे घर छोड नहीं - चकतीं, इसलिए इन्हें बाहरसे पति लानेकी जरूरत पढ़ी: श्रीर घर छोडकर श्रानेके कारण उसे दो भार्यायें भिलीं। इनके लिए भार्या (=पोषगािय) शन्द उपयुक्त नहीं लगता, पत्नी (=पालक शन्द ही यहाँ उपयुक्त मालूम होता है। उक्त प्रश्नका ऋधिक वैज्ञानिक समाधान इस प्रकार समिभिये—तिन्यत एक पहाड़ी प्रदेश है; श्रीर ऊपरसे स्ला श्रौर सर्दीका मारा है। वहाँ जीवनकी सामग्रो इतनी इफ़रातसे नहीं मिल सकती कि चाहे जितने नये मुँह देशमें आने दिये जाँय। इसलिए जो उन्तितिग्रहका प्रश्न सभ्य दुनियाके सामने आज आया है, वह वहाँ सहस्राव्दी पूर्व ही उठ खड़ा हुआ। भूख और भोजन-ऐसी समस्या नहीं है जिसके समभानेके लिए गगेशकी तत्वचिन्तामणि पढ़नेकी त्रावश्यकता हो । लोगों ने प्रश्नको गम्भीरता पूर्वक सोचा श्रौर इस दायित्वके साथ कि इस आफ़्तमें पड़मा और वचना हमारे हो हाथमें है, उन्होंने दरदस्तानके दरदा श्रौर वालतिस्तानके बल्तियोंकी तरह यह नहीं कहा कि सन्तान पैदा करनेके लिए तो हम, खाने पीनेके लिए खुदा खबर लेंगे। कहा, भाई चाहे जो कहो, एक घरसे दो घर न होने दो, जिसमें हरएक घरके खेत उतनेके उतने ही रहें। भेड़, याक् (=चवरी, में भी वही बात रहे। श्रभी उस वक्त तक उन सीधे साधे लागामें दाल भातमें मूसलचदकी तरह खुदा नहीं पैदा हुन्ना था। श्रभी वे श्रपने कतृ त्वको सममते थे परिणामतः सबने इस सिद्धान्तको - मान लिया कि एक घरका दो न होने देना चाहिए। जब चौद्ध धर्म-प्रचारक यहाँ पहुँचे तो उन्होंने इस रसमका देखा। भ्रयने यहाँकी -रसमसे उल्टी तया स्वदेशियोंके ख्यालमें वृणास्पद होने मात्रसे उन्होने

इसे नरकका रास्ता कहना नहीं शुरू कर दिया। उन्होंने ठंडें दिमाग से—श्रीर इस मुलक में होने से गर्म दिल से—इस पर विचार किया। फिर भूखे भजन नहीं य गोपालाका भी उन्हें ख्याल श्राया, श्रीर श्रपने मुघारकी श्रांधीको दवाकर उन्होंने इस प्रधाकी लाभदायकताको स्वीकार किया। हाँ, इस बातके मनवाने में उनका ईश्वरसे मुनकिर होना भी सहायक हुश्रा। श्रम्यथा वे भी कहते—खुदाके काम में इन्सानको दख़ल देनेका क्या हक ?—क्या जिन पेट दिये तिन अन्न न देहें ? हाँ, तो चार पुत्र एक घरमे रहने से जैसे एक दी पत्नी श्राने पर घर-फूटन या घर-बाँटन एक सकता है, वैसे ही सिर्फ लड़ कियों के रहने पर घर-जमाई के लिए भी वही नियम लागृ रखना पड़ेगा। इस प्रकार दो-जिङ्की इन दो बहनों ने सम्मिलित पति कर के एक घरका दो होने से बचा लिया।

## 🗓 ३. फ-री-ज़ोङ

खेत यहाँ नाम-मात्र हैं। लोग अधिकतर भेड़ों और चँवरियों पर गुज़ारा करते हैं। यहाँ छोटी-छोटी वकरियाँ भी होती हैं, किन्तु लोग इन्हें कम पालते हैं। कारण १ एक तो इनमें कामकी ऊन नहीं होती; दूसरे इनका माँस बिना चवींका और पतला होता है। हमने तो बड़ी बहनके। बकरीका सूखा माँस कुत्ते के। खिलाते देखा।

१६ मईको फिर तडके रवाना हुए। योड़ा चलने पर महासरोवरका अन्त हो गया। अब विशाल मैदान था। दूर वायेवाले पर्वत हो हिमाच्छादित थे, बाकी नंगे मादर-जाद । रास्तेमें चलते देखा कि भोटिया बटोहियों या चरवाहों ने पत्थर मार-मारकर तारके खम्भों परकी चीनी मिट्टीकी टोपियाँ तोड डाली हैं। श्राखिर पत्थर हाथके नीचे हो, श्रौर दिल निशानाबाजी करना चाहे तो श्रादमी कैसे रके १ दूसरेके पीठ पर थे, इसलिए हमे चलनेमें दिक्कत क्यो थी १ साढ़े आठ बजे हम धुना गांवमें पहुँचे। यहाँ मकानोंकी दीवारें चार हाथके

श्रिषक ऊंची मुश्किलसे ही होगी। दीवारें भी घास जमे मिट्टीके चकत्तोंसे बनी थीं। शायद यहाँ पानी कुछ श्रिषक वरसता होगा। जिससे वास हिफाजत करती है; श्रयवा श्रास-पास वैसी मिट्टी इफरात- से है. इसलिए वैसा करते हैं। यहाँका प्रत्येक घर, कलिम्पोड से ल्हासा माल है ढोनेवाले खच्चरोंके लिए सराय है। जानवरके लिए घास श्रीर श्रादमीके लिए चाय पानी तथा विश्राम-स्थान देना इनका काम है। चलते वक्त चीजके दामके श्रातिरक्त कुछ श्राप छड़-रिन् देते चलिये हिसचमुच, भारतमें श्रनेक जगहोंकी भाँति, यदि यहाँ पैसा लेकर चीज देना बुरा समका जाये, तब तो मुसाफिर वेचारेकी विना मागी मौत है। इमें यहाँ सिर्फ चाय पानी करना था।

श्रागे एक लम्बा मैदान मिला, जिसे हमें बीचसे चीरकर चलना था। यहाँ खाली श्रांखोंसे भी कुछ छोटी छोटी घामें दिखाई पड़ती थीं, भेड़ें चर रही थीं। बाई श्रोर छोटे-छोटे हिमशिखरोंसे बिरा एक उत्तुङ्ग हिमशिखर था। मनमें श्राता था यदि उस पर जाकर थोड़ी देर बैटनेका मिलता। वहाँसे भोट श्रोर भारत दोनोंपर नजर डाल सकता।

डाक ढोनेवालेके घरसे आगे वढकर इमने एक छोटी घारके। पार किया। फिर कुछ देर चलनेपर एक सूखी खाल मिली, निसके किनारे-किनारे इम दाहिनी और समकोणपर मुझ गये। घटेके करीव ऊपरकी -ओर चले होंगे, फिर उतराई शुरू हो गई। दिल ने रोम-रोमसे आशी-वाद दिया—कि हो तो ऐसा हो जिसमें पेटका पानी भी न हिले। एक तो ऊँचाई भी काफ़ी थी। दूसरे सूर्यदेव बादलोंमें छिपे हुये थे, इसलिए सर्दीका अपेचाकृत अधिक होना स्वामाविक ही था। उतराई सहा घी अब पर्वतोंका रग भी बदला, किन्तु अभी बच्चों वनस्पतियोका नाम न या। हाँ, घास अब कुछ अधिक बढती जाती थी। मेझोंके अतिरिक्त अदेशसे निकलकर अब फ-री (= फग-री-वराइ गिरि)की वस्ती दिख-लाई पड़ी । ३॥ वजे इम अन्तमें फ-रीमें पहुँच ही गये ।

यहाँ भी छु-शिंह-शाकी एक शाखा है। त्राजकल गुभाज् घीरेन्द्रवज्र यहाँ पर थे। गर्मा-गर्म स्वागत हुन्ना। घरोंपर देखनेपर देखनेपरमालूम । हुन्रा कि समीका फर्श बाहरी धरातलसे नीचा है। मकान वैसे खराव नहीं हैं। लकड़ी स्त्रावे दिनके रास्तेपर होनेसे मकानोमें लकड़ीका इस्तेमाल खूब किया गया है। फ-री नाम वाजारके नगलवाली उस छोटी टेकरीके कारण पडा है जिसका आकार दराहके समान है। इस पर अब भी एक इमारत है। पहले वहाँपर एक ज़ोड़ (किला था; १६०४की ऋंग्रे जी।लहाईमें वह तो इ दिया गया। यहाँपर श्रंग्रेजीतारघर श्रौर डाकखाना है। वाई श्रोरका पहाड़ पारकर श्राघे ही दिनमें भ्टानमें पहुँचा जा सकता है। रोज भ्टानी लोग, मूली, चिउड़ा, साग सब्जी तथा मौसमी फल लेकर यहाँ पहुँचते हैं। श्रीर सिरके दो दुकड़ेकर देनेवाली छुतोंके ऋषेंगे मकानमें हाट इनकी लगती है। हाट-बाज़ार करके फिर लौट जाते हैं। दूकानदारों में सात-स्राठ नेपाली भी हैं। घर सब मिलाकर दो-सौके करीब होंगे। यहीं पहले-पहले पहियेवाली -गाड़ीके दर्शन हुए। ये आस-पाससे मिट्टी ढोनेके काममें लाई जाती हैं। यहाँ स्राकर देखा हमारी पुस्तकांकी स्रधिकाश गाँठें पहुँच गई हैं। फ-रीमें डाक रोज आती है, और आदिमयोकी पीठपर आती है। यहाँ-ने ग्याची तक हर दूसरे दिन दो घाड़े डाल ले जाते हैं।

सोल ह-सोल ह रुपयेपर संत्रह खच्चर यहाँसे किलम्योड तकके लिए किराये किये। अपने खच्चरोंको वेच देनेका ख्याल हुआ। एक आदमी दोनो खच्चरोंका २७०) देता था। किन्तु हमने समका शायद कुछ और मिले। इसी ख्यालमें धर्मकीर्तिको खच्चरवालोंके साथ आगे मेज दिया। अव आगे सुरक्ति प्रदेश था। हमने दोनों पिस्तौल यह कह-कर गुभालूके हवाले किये कि उन्हें ल्हासा पहुँचा दिया जाये।

खच्चरोंको २७०) पर नहीं दिया, किन्तु कलिग्पोङमें विना नेन्द्र

ही उन्हें छोड़ जाना पड़ा, पीछे २४०) रुपया ही मिला। नये ब्यापारी जो ठहरे। ख्याल किया था, यदि यहाँसे खन्चरोंकी खाली ले चला जाय, तो श्राराम मिलनेसे वहाँ तक खूब मोटी हो जायेंगी, श्रोर श्राहक भटसे चढ़ जायेंगे। इसी ख्यालसे श्रपने चढ़नेके लिए एक खन्चर किरायाका किया।

फ-री उपत्यकामें घासकी हरियाली दिखाई पहली है। श्रीर यह विवास में काफ़ी वरसता है, किन्तु सर्दिक मारे बोये नेहूँ जीमें दाना नहीं पहला। लोग इन बिना दानोंके नेहूँ जौको ही सुखाकर, रखते हैं। श्रीर खन्दरवालोंको बहुत महगा बेंचते हैं।

# ‡ 8. डो-मो दून

२६ मईको इम रवाना हुए। फरीमें छु-शिङ -शाकी शासाके श्रमी श्रवकाश प्राप्त कर्मचारी कां-छा श्रव हमारे ,साय हुए। वे हु-शिट्-शाके मालिक साहु धर्ममानके खास भानजे हैं। उस वक्त श्रांकु १८, १६से ज्यादा न रही होगी। फ-री दूकानका सारा काम इनको सौंप दिया गया था। तिब्बतमें शराब और श्रीरतमें कोई श्रादमी उनड़ नहीं सकता, क्योंकि शराब बहुते सस्ती है, वैसी ही स्त्रियाँ मी उतनी लोभिन नहीं हैं। किन्तु, एक श्रत्यवयस्क नात् विकार लड़केको पैसा कौड़ी देकर मेड़ियोंकी मींदुपर (बक्री बच्चेक़ी हैं तरह ऐसी जगह े बडा दिया जाय जहाँ विव्यत नेपाल और मूरान तीन राज्योंके धूर्वी -का अखाड़ा हो, तो फिर क्यों न तबाही आवे ? नेपाली सौदागर श्रीघवदानी हैं। हिसाब किताब विधी बाद कमी हो जाया करता है है नंब काँछाका हिसाब देखा गयाती हजारीका नुकसान । हल्जामर लगाया गया कि श्रीरत श्रीर जूएमें सब वर्गादकर दिया, किन्तु काँडा-की मोटियानी स्त्री ने जो आयुर्ग स्थीदी नहीं तो एक तिहाई बड़ी तो क्रिंहोंगी—कसम, खाकर कही कि मेरा तो इनपर मन श्रा गया है,

में तो इन्हें अपने पाससे खिलाया करती थी। उसकी बात मान नेका सबका ही दिल करता; किन्तु उसके विरुद्ध सिफ् एक ही दलील थी; वह यह कि अन्य नेपाली पुरुषोंकी भोटियानी स्त्रियोंकी भीति वह विवाहितकल्या न होकर वेश्या जैसी थी। जो हो सभी कह रहे थे और वह स्त्री भी कहती थी, पैसा जुएमें गया। लोग नाराज़ हा रहे थे। इमने कहा — कस्र तुम्हारा है। तुमने ऐसी कच्ची उम्रके लडकेका विगडनेका सारा सामान मुह्य्याकर ऐसे अरिच्तित स्थानमे उसे उसकी एक ज़िन्दगी बर्बाद करनेका प्रवन्ध कर दिया। और यदि कस्र ही है, तो मामाके धनको भानजे ने उड़ाया, क्या हुआ ?

पहले घटे डेढ़ घंटे तक कुछ समतल श्रीर कुछ उतराईमें चलते रहे। विशेषता थी, सिर्फ़ पानीके भरने श्रीर धाराये श्रधिक तथा हरी घासे भी कुछ श्रधिक। फिर उतराईकी रफ़ार श्रधिक होने लगी, श्रीर उसके साथ वनस्पति-दुनिया भी बढ़ने लगी। श्रव तारके खम्में लोहेकी जगह लकड़ोके थे। तीन घंटा चलनेके बाद हम वनस्पति-राज्यमें पहुँच गये। मालूम हुश्रा एक दूसरे लोकमे श्रा गये। पूरे वर्ष दिन बाहर हरे-भरे जंगल श्रीर उसके निवासी नाना-वर्णके पित्योंका देखकर चित्त श्रानन्दोल्लसित हो उठा। श्रव देवदारके वृत्त पहले छोटे फिर बड़े-बड़े श्राने लगे। घरोकी छले भी यहाँ देवदारकी पिट्टयोसे छाई थीं। लोगोंका देखनेसे मालूम हुश्रा कि हम दूसरी जातिके लोगोंमें श्रा गये। ये लोग शरीर श्रोर कपड़ोंसे साफ़ सुथरे थे। जगलकी हरियाला श्रीर सुगंधका श्रानन्द लेते शामके। हम किलड़ न्सा गाँवमें पहुँचे।

## ‡ ५ पहाड़ी जातियोंका सौंद्य<sup>°</sup>

गाँवमे सौसे अधिक घर हैं। देवदारका लक हियों को वेददींसे प्रयोग किया गया है। छत, फर्श, किइयाँ, कि बाड़ ही नहीं, दीवारों तक में लक ही भर दी गई है। घरमें चौबीस घरटे चूल्हे के नीचे आग जलती रहती है। हम लोग अपने खबर्वालेके घरमें ही ठहरे। गाँवके समी मकानोंकी तरह यह भी दोतला था। छुतें भी ऊँची थीं। नीचे वाला हिस्सा पशुर्यां-के लिए सुरिक्तत था ऊपर वाला मनुष्योंके लिये। ऊपर बाहरकी श्रीर एक खुली दालान सी थी, पीछे दो कमरे-एकमें रसीई घर जिसमें सामान भी था, दूसरे कमरेमें देवता-स्थान तथा भएडार था। तिन्वतसे तुलना करनेपर तो यहाँकी सफ़ाई अवर्णनीय थी। वैसे भी लोग साफ ये। यहाँकी स्त्रियोंकी जातीय पोशाक गढवाली श्रौर कनौरकी स्त्रियोंकी भौति साड़ी है। मुँह भी उनका अधिक श्रायाँकासा है; चेहरा उतना भारी भरकम नहीं, न नाकें ही उतनी चिपटी है। रग गुलावी। हिमा-लयमें तीन स्थानोंपर सौन्दर्यकी देवीका वरदान है-एक रामपुर बुशहर राज्यमें सतलजने ऊपरी भागमें किनारोंका देश (किनौर) , दूसरा काठमाडवसे चार-पाँच दिनके रास्तेपर उत्तर तरफ यलमो लोगों का देश: तीवरा यही डो-मो प्रदेश (जिसे अंग्रेजीमें चुम्बी उपत्यका लिखनेका बहुत रवाज चल पड़ा है )। इन तीन जगहोंपर प्रकृति देवीने भी श्रपने धनको दिल खोलकर लुटाया है। यद्यवि यत्मोमें कमसे कम पहाड़ के निचले भागके सौन्दर्को नवागत लोगों ने नष्ट कर दिया है, तो भो जपरी हिस्सेमें, जहाँ यलमा लोग रहते हैं, वैसी ही देवदारोंकी काली घटा रहती है। मैं सौन्दर्यका पारखी तो नहीं हूँ, तो भी मैं श्रव्वल नम्बर किनारीको, दूसरा नम्बर डोमोवासिनीको श्रौर तीसरा नम्बर यलमो विद्यारिणीको दूँगा; लेकिन यह श्रांख नाक मुखकी रेखाश्रों के ख्यालसे । रग लेनेपर यलमो विहारिगा प्रथम, डोमी-वासिनी द्वितीय श्रौर किन्नरी तृतीय होंगी। इन तीन जगहोंमें क्यों इतना सौन्दर्य है, इसपर विचार करनेपर मुक्ते ख्याल ख्राया, कि ख्रार्य ख्रौर मगोल

१. प्राचीन किन्नर देश आधुनिक कनौरके स्थान पर था, यह न्बात पहले पहल भारतभूमि और उसके निवासीमें सिद्धको गई थी। -राहुल जी ने उसे स्वीकारकर लिया है।

क्षिरका संमिश्रण भी इसमें खास हाथ रखता है। श्रार्थ रिषरके क्यालसे किन्नरी प्रथम, डोमो-वासिनी द्वितीय श्रौर यल्मो-विहारिणी नृतीय निकलेगी। किन्नरोमें तो मैं श्रस्ती फीसदी श्रांर्थ रुचिर ही माननेको तैयार हूँ, चाहे उसकी भाषा इसके विरुद्ध जबर्दस्त गवाही देती हो। किन्नरी श्रौर डोमो विहारिणीकी एक तरहकी ऊनी साड़ियाँ भी विशेष महत्व रखती हैं। हाँ डो-मोके पुरुषोंके चेहरेमें वे विशेषताये उतने परिमाणमें नहीं मिलेंगी जितनी उनकी स्त्रियोंमें।

डो-मे। उपत्यका बड़ी ही मने। हर है। खच्चरवालों के आप्रहसे हम एक दिन और वहीं रह गये। डे। मे। निवासी खेती करते हैं, किन्तु खच्चर लादना उनका प्रधान व्यवसाय है। यहाँ लोग आलू आदि तरकारियां वे।नेके भी शौकीन हैं।

## इ ६. डोन्मो दुनके केन्द्रमें

३० मईका चाय पानके वाद चला। यहाँ हमें अब भारतीय छाटे की व्वे दिखाई पड़े, तिव्यतमें तो की वे क्या हैं, ड्योढ़ी दूनी ची ह हैं। यहाँ के घरों में कायलें घर बनाकर वैसे ही रहती हैं, जैसे अपने यहां गौरेया। नदीकी वाई अरिसे हमारा रास्ता था। रास्ता छुन्दर था। एक घएटे चलनेके वाद हम स्याप्तिमा पहुँचे। यहां अंग्रेजी कोठी, हाक, तारघर, कुछ सैनिक तथा कछ दूकाने हैं। वाज़ार भारतके पहाड़ी बाज़ार जैसा मालूम होता है। १६०४ ईंक्की लडाईके बाद कई वर्षों तक हजांनेमें अंग्रेज़ सरकारने डो-मो उपत्यकापर अपना अधिकार कर लिया था। उस वक्त यही स्या-सियामा शासन केन्द्र था। पीछे चीन ने हर्जानेका रुपया दे दिया, और तीन चार वर्षके बाद डो-मो फिर तिव्यतको मिल गया। शङ्का तो थी, कि कहीं भार-तीयको इधरसे आते देख अग्रेज़ी अधिकारी कोई आपत्ति न खड़ी करें किन्दु ग्यांचीसे फ-री तक हम मोटिया लिवासमें थे, और अप

#### राहुल यात्रावला

,नेपाली फ़्रिन्दनदार काली टेापी, वैसा ही पायनामा श्रीर काट पहिने जारहा था।

श्रागेका छेमा गाँव भी कुन्दर बढे बढे मकानों वाला, तथा बन-स्पित सम्पत्तिसे परिपूर्ण था। रिन्-छेन्-गड़ भारी गाँव है। हाँ, इन्हमी गाँवोंमें इमसे दो-दो टंका खन्चरोंकी चढाईका लिया जाता था। रिन्-छेन-गढ़ में घर्मकीर्ति मिल गये। मैंने कहा भले मिले, श्रव साथ ही चलो। यहींसे रास्ता दाहिनेका चढने लगा। श्रागे एक पत्थरकी दूटी किलाबन्दीमेंसे निकले। पानी बरह रहा था। वर्ष भर तक हम कड़ी वर्षासे प्रस्तित स्थानमें थे, इसलिए यह भी एक नई-सी चीक मालूम हुई। श्राज देवदारके घने जङ्गलोंके बीच ग्यु-थड़की सरायमें निवास हुश्रा। सरायकी मालकिन एक बुढिया थी। लकड़ीकी इफरात है ही; खूव बड़ी सराय बनाई गई है, जिसमें सौसे डेढ सौ घोड़ोंके साथ श्रादमी ठहर सकते हैं खन्चरवाले श्रपने घोड़ेके लिए चारा साथ लाये थे।

#### ‡ ७. एक देववाहिनी

इम लोगोके लिए एक साफ कें। दी गई। उसके बीचमें आम जलानेका स्थान भी था। जाय पीनेके बाद इम लोग गप करने लगे। उसी वक्त दे स्त्री-पुरुष आ गये। सरायवाली ने बड़े सम्मानसे हमारी कें। दे स्तरे एक खाली आसनपर जगह दी। इससे जान पड़ा, कि ये कें। विशेष व्यक्ति हैं। जब तक दिन रहा तब तक उस दम्पनीने चार्य पान आदिमें बिताया। हमारे पूळुनेपर उन्होंने यह भी बतलाया कि किंत्रिपोड़ में वे दें। में। गे-शे लामाके दर्शनार्थ गये थे और मकान फ-रीके पास है। स्यांस्तके करीब स्त्री ऑगडाई लेने लगी। प्रव कभी हाथ पकडकर खड़े होनेसे रोकता, कभी देवता की मूर्ति वाले इन्वेका उसके सिरपर रखता, और कभी हाथ जोड़कर बनती करता—आज लमा करें। मालूम हुआ, स्त्री देववाहिनी है। देवता इस वक्त आनह

चाहता है। पुरुष भी शायद अपरी मनसे ही हमें दिखानेके लिए वैसा कह रहा था। कुछ ही मिनटेंामें स्त्री रुषको भटककर उठ खड़ी हुई, त्रीर सरायवालीकी के।ठरीकी श्रोर गई। देखा—उस के।ठरीमें सामने पॉच-सात घीके चिराग जला दिये गये हैं। पीछे एक मोटे गई वाले श्रासनपर विचित्र ढङ्गका कपड़ा श्रीर श्राभूषण पहने वह स्त्री वैठी है। सामने कई श्रार पीतलके वर्तनोंमें छुंछ (= कच्ची शराब) रक्खी हुई है। खच्चरवाले देवताका श्रागमन सुन मीतर बाहर जमा हो गये है। पुरुष ने एक डडा लगा दोनों श्रोर चमड़ेसे मढ़ा मोटिया वाजा श्रपने हाथमें पकडा। स्त्री ने धनुही जैसी लकड़ीसे उसे बजाना श्रुक्त किया। साचात् सरस्वती उसकी जीभपर श्रा वैठो। पद्य छोड़ गद्यमें के।ई बात ही उसके मुँहसे नहीं निकलती थी। शायद माट माधामें दीर्घ हस्वका भगड़ा न होनेसे भी यह श्रासानी थी। पहले पद्यमे। देवता ने) श्रपन। परिचय दिया। खच्चरवालोंकी कुछ स्त्रियाँ भी श्रपने गाँवोंसे धास लेकर यहाँ श्राई थीं; वे भी जमा हो गई थीं।

त्रब लोगों ने अपने-अपने दुख देवताके सामने रखने शुरू किये। प्रश्नकर्ताका एक दो आना पैसा सामने रखकर हाथ जोड़ सवाल करना होता था। जो सवाल करनेकी शक्ति नहीं रखते थे, वे आन-रेरी बकील रख लेते थे, जिनकी संख्या वहाँ काफी थी। देववाहिनी वीच-वीचमें प्यालेसे उठाकर छुङ्क पीती जाती थी। किसी ने पूछा—हम बहुत होशियार रहते हैं, तब भी हमारी खचरीकी पीठ लग जाती है; इसका क्या उपाय है ?

देववाहिनी ने कहा-

हीं, हीं, मैं यह जानू हूँ। खचर रोग पिछाएँ हूँ॥
रस्ते में एक काला खेत। वहीं है बसता मारी प्रते॥
उसकी ही यह करिया है। पर खचरी नहिं मरणी है॥
पाव छङ्ग एक अड चढ़ाव। खचरीका है यही बचाव॥

#### राहुल-यात्रावली

उस'दिन सारी सराय भरी रही। तीस चालीस आदमीसे कम वहाँ नहीं रहे होंगे। करीय-करीय सबके ही घरमें कोई न कोई दुःख्या। किसीकी स्त्रीकी टागमें पत्थरसे चोट आ गई थी—वह भी भूत हीका फेर था। किसीके लड़केकी आखे आई थीं—यह चुडेलका फरेव। किसीके घरका एक खम्मा टेढ़ा हो गया था—यह काले पिशाचका काम। किसीके लड़का नहीं था—दो भूतिनयों ने नाजायज दखल दिया है। देर तक हम भी भूतलीला देख रहे थे। इस बीचमें देववाहिनीके सामने दो ढाई रुपयेके पैसे जमा हा गये। हमने कांछा का पट्टी पढाई। कहा दो आना पैसा जायेगा, जाने दो। तुम भी हाथ जोड़कर एक ऐसा प्रश्न करे।। कांछा ने पैसे रक्खे, और वकील द्वारा अपनी अर्ज सुनाई—घरसे चिट्टी आई है, मेरा लड़का बहुत बीमार है, कैसा होगा!

हा, हा, लड़का है बीमार। मैंने भी है किया विचार॥
देशके देवता हैं नाराज। तो भी चिन्ताका नहि काज॥
नगरदेव है सदा सहाय। श्रीर देवका लेय मनाय॥
जाकर पूजा सवकी कर। मगल होगा तेरे घर॥

कॉछा नेपासवालोंका चुपकेसे ब्तलाया, मेरा तो ब्याह भी नहीं हुआ है। पर देा एक आदमीका विश्वास न भी हो, तो उसका क्या बिगड़ने वाला है १ उसने इतनी भीड़ोंका इकडे देख मूंडनेकी सोची; और रात में २॥, ३ रुपया आँखके अन्धोंको जेबसे निकाल लिया।

#### **≟ ⊏. शिकम राज्यमें**

दूसरे दिन (१ जून,को इमं जपर चढने लगे। चढाई कड़ी थी। जपरसे वर्षा भी दो रही थी। कॅचाईके कारण थोड़ी थोड़ी देरपर खच्चर दम लेनेके लिए दक जाते थे। चढाईका रास्ता कहीं-कहीं सर्पकी मौति था। जै-लप्-लाके जपर जाकर कुछ वर्ष थी। यही भोट स्रीर शिकम स्र्यात् स्रंग्रं जी राज्यकी सीमा है। एक जूनको स्रास्तिर इम ब्रिटिश साम्राज्यकी छत्रछायामें पहुँच गये।

उतराई शुरू हुई। दो तीन मील उतरनेपर कु-पुकका डाकवज्ञला है। यहाँ दो तीन चाय-रोटीकी दूकानें हैं। मालूम हुआ, श्रव यहाँसे किलम्पोड तक ऐसा ही रहेगा। हर जगह गोर्खा लोगोंकी चाय रोटी-की दूकानें और टिकान मिलेगी, घास तो बहुत थी, किन्तु श्रमी वृद्धों-की मेखला नीचे थी। पानी यरस रहा था। श्राज यही रहनेका निश्चय हुआ।

२ जूनको कुछ चलनेपर तु-का-ला मिला, ग्रौर फिर ग्रागे हो-ला। ये वस्तुतः ला नही लाके बच्चे थे। जिनके लिए केाई विशेष चढाई नहीं। चढनी पड़ती। हो-जासे तो कड़ी उतराई शुरू हो गई। बीच बीचम चाय पीते हम पैदल ही उतर रहे थे। ३॥ बजेक करीव फदम्-चेड गाँवमें पहुँचे। यहाँसे नीचे देवटारका ग्रभाव है। ग्रव गमीं काफ़ी मालुम होने लगी। पानीकी मोरीपर जाकर हमने साबुन लगाकर स्नान किया। यहाँसे पृछुनेपर हम श्रव ग्रपनेको मधेसिया (युक्तप्रान्त-विहारका निवासी) कहने लगे। रातको यहीं रहे।

३ जनको भी फिर उतरने लगे। सारा पहाड नीचेसे ऊपर तक विशालकाय हरे वृद्धोंसे टॅका था। कही-कहीं जङ्गली केला भी दिखाई पड़ता था। पित्त्योंके कलरव भी मनोहर लग रहे थे। बीच-वीचमें गोंव ग्रोर खेती थी। गोंव वाले सभी गोर्छा हैं. जो कि नेपाल छोड़-कर इधर श्रा वसे हैं। नी वजे हम कुछ घरोंके गाँवोंमें पहुँचे। सभी घरोंमें दृकान थी। यहां मिक्खयोंके दर्शन हुए; श्रोर दस वीस हज़ार नहीं श्रनगिनत। शिकमकी सीमामें घुसते ही मीठी दूधवाली चाय मिलने लगी थी। हम तो तिक्बतकी मक्खनवाली नमकीन चायके भक्त हो गये थे। यहाँ मिक्खयोंकी इतनी भरमार देख हमारी हिम्मत चाय पीनेकी न एई। रोटी श्रादिका जलपानकर फिर चलें। दोपहरके वक्त हम रार्लिण हु गण् पहुँचे। यहाँ तक वरावर उतराई रही। यहाँ कई श्रव्छी

दुनाने थीं, निनमेसे दी-एक छपराके दुनानदारोंकी थीं। बहुत दिन बाद परिचित भोजपुरीका मधुर स्वर कानोंमें पड़ा। मुक्ते वहाँ ठहरना मंजूर न था, इसलिए परिचय नहीं दिया। मेरे वस्त्रसे तो वेचारे नेपाली समभते रहे होंगे। यहाँ लोहेके पुलसे नदी पारकर फिर कड़ी चढ़ाई शुरू हुई। अब हम बहे-वड़े चम्पाके जगलमें जा रहे थे। जिधर देखिये उघर ही हरित वसना पर्वतमाला। सभी पहाड़ेंगर गोर्खा कृपकोंकी कुटियाँ विखरी हुई थीं। खेती मक्काकी ज्यादा थी। दो वजेसे पूर्व ही हम हुम्-पे-फर्क् या दो-लम्-चेक्ट पढ़ावपर पहुँच गये। आज यहीं विश्राम करना था। एक शिकमी सज्जनसे मेंट हुई। उनसे शिकमके वारेमें कुछ पूछा-पाछा। मालूम हुआ कि शिकम राज्यमें शिकमियोंकी सख्या दस-पन्द्रह हज़ारसे ज्यादा नहीं है, बाकी सब नई कस्ती गोर्खा लोगोंकी है।

४ जूनको फिर कड़ी उतराई उतरनी पड़ी। नीचे पहुँचनेसे थाडा ऊपर भीम लक्ष्मी कन्याविद्यालयका साइनबोर्ड देखा, और फिर थाड़ा उतरकर एक पुल। यही शिकम राज्य और दार्निलिंग जिलेकी सीमा है।

## 🕏 ९. कलिम्पोङ्को

फिर चढ़ाई शुरू हुई। स्रागे पे-दोड् वाजार मिला। यहाँ -ईसाई मिशनका एक विद्यालय है। वाजार नीचे जैसा खूव बड़ा है।

कल इमने भाड़ेवाले खच्चरकी पीठ कटी देखी। अव इमारी हिम्मत चढनेकी न हुई। अपनी खचरीका लिया, किन्तु नाल टूट जानेसे वह भी लॅगड़ा रही थी। बाज़ारमें नाल लगाने वाला न मिर्ला। लाचार, पैदल ही चलना पड़ा। इस बाजारसे आगे लकडी ढोनेवाली गाड़ियाँ भी सड़कपर चलती देखीं। एक छोटी पहाडी रीढ़ पारकर, दोपहर बाद अल्-गर्-हा बाजारमें पहुँचे। यहाँ छुग्रावालोंकी बहुत-

सी दूकाने हैं। मेरे साथी सब पीछे रह गये थे, इसिलए पानी पीना श्रीर थोड़ा विश्राम करना था। एक दूकानदारसे भोजपुरीमें पानी पीनेको माँगा। उन्होंने तो सुमें समभा था नेपाली। किर क्या पूछते हैं। बड़े श्राप्रहसे दूब डालकर चाय बनवा लाये। एक मुंहसे दूसरे मुंह होती कई छपरावासियोंके कानमें बात पहुँच गई। शीतलपुर के मिश्रजीने सुना, तो वे दौड़े श्राये। उनका श्राप्रह हुश्रा कि भोजन किया जाय। उनसे यह भी मालूम हुश्रा कि उनकी मिश्राइनजी हमारे परसा हीकी लड़की हैं। श्राज किसी पूजाके उपलज् में घरमें पूत्रा-पूड़ी बनी थी। उस श्राप्रहका भला कीन टाल सकता था? भोजन करना पड़ा। मिश्रजीकी कपड़े, सिमें ट श्रीर श्राटा दाल श्रादिकी दूकान है। मालूम हुश्रा जैसे दार्जिलंग जिलेकी खेती गोर्ज़ लोगोंके हाथमें है, वैसे ही मारवादियोंकी बड़ी दूकाने छोड़ बाकी दूकाने छपरावालोंके हाथमें हैं। रहनेका भी श्राप्रह हुश्रा, लेकिन उसके लिए तो मेरे उसका उन्होंने स्वीकार कर लिया।

नाल लगनानेका प्रबन्ध यहाँ भी न हो सका। इसलिए ख वरीका हाथसे पकड़े मैं वहाँसे चला। कुछ दूर तक कुछ आदमी पहुँचानेके लिए आये।

सड़क अच्छी थी। आस-पास खेतोंमें मक्का लहलहा रहा था। वारहवें मीलके पत्थरते सड़क मोटरकी है। गई। जगह-जगह बँगते और ग्रहेग्वान भी दिखाई पड़ने लगे। कलिम्पेन्ड शहर भी नज़दीक आने लगा। स्वस्तिके समय कलिम्पेन्ड पहुँच गये। रास्तेपर बौद्ध सभाका कार्यालय मिल गया। श्रीधर्मादित्य धर्माचार्य उस वक्त वह उहरे हुए थे। वहीं हमारा डेरा भी पढ़ गया।

१ टारन ज़िलेमें एकमा कस्वेके पास एक गाँव, जहाँके मठमें लेखक कुछ दिन रहे थे।

२ नेपालके - एक बौद विद्वान्; जचसे नेवार; कलकत्ते के नेपालंड

दूसरे दिन अपनी पहुँचका तार लंका भेज दिया। पुस्तकों के मेजनेका प्रवन्म छु शिड शाके एजन्ट और गुद्यकोठी के मालिक भाजुरतखाडुके जिम्मे था। हाँ, कुछ चित्रपटोंका अच्छी तरह नहीं पैक किया
न्याया था। उन्हें निकालकर हमने एक नये लकड़ी के वस्तमें बद
करवाया और अपने साथ रेलपर ले जाना ते किया। धर्मकीर्ति इवर
इरियाली देलकर बढ़े प्रसन्त हुए थे, किन्तु अब गर्मी उन्हें परेशान
करने लगी। कहने लगे, आगे जानेपर हमारे लिए मुश्किल हेगा।
आख़िर जूनका मास ते। हम लोगोंके लिए भी असहा है (किलम्पे। इक् नहीं) किन्तु वे ते। भ्रवकक् पासके रहनेवाले थे। ते। भी मैंने

#### 🛊 १०. कलिम्पोङ्से लंका

यहाँसे सिलीगुड़ी स्टेशन तक जानेके लिए टक्सी की गईं। ६ न्तूनके। तीन वर्जे हम लोग रवाना हुए। उतराई ही उतराई थी। उतराई के साथ गर्मी बढ़ती जा रही थी। तिस्ता नदीका पुल पार होते- होते पर्मकीर्तिका के होनी शुरू हुई श्रीर बराबर होती ही रही। पहाड़ उतरकर हम सम भूमिपर श्राये। यहाँके गाँवोंकी श्राबादी सारी बंगाली न्युसलमानोंकी है। हर्य भी बहुत कुछ बंगालसा है। धर्मकीर्तिका बहुत के हुई। गर्मी थी ही, उपरसे मोटरकी तेज सवारी, जब कि विचारोंका चीड़ागाड़ीकी सवारीका भी श्रम्यास नहीं था।

शामके। जब सिलीगुडी स्टेशनपर पहुँचे, ते। धर्मकीर्तिका शारीर शिथिल हे। गया । मैंने समभ लिया,रेल श्रीर मारतकी जूनकी गर्मीके।

<sup>( =</sup> नेवार ) भाषा-साहित्य-मंडलके संचालक ।

१ किलम्पाङ्की एक न्यापारी केाठीका नाम । माजुरल नेवार न्नामं है। तांत्रिक वज्रयानके अनुयायियोंके लिये गुह्य शब्दमें बड़ा क्याकर्षण है।

वेचारेपर लादना ग्रानिष्टकर है।गा । मैंने उसी टैक्सीवालेका कहा कि इन्हें लौटाकर कलिम्पोङ् पहुँचा दो । इस प्रकार खिन्न चित्तसे एकः सहृदय मित्रका ग्राकस्मात् छोड़ना पड़ा ।

रातकी गांचीसे कांछा और मैं कलकत्ताके लिए रवाना हुए। मबेरे कलकत्ता पहुँचे। हरीसनरोडपर छु शिङ्-शांकी दूशनमें ठहरें। लंकाके तीन हज़ार रुपये लहासामें पहुँच गये थे। अभी चार सौ रुपये और आके थे। मुक्ते लका जानेसे पूर्व पटना और बनारसमें कुछ मित्रोंसे मिलनर था। उस समय सत्यामहका देशमें खूब जोर था। कलकत्ते में भी मैंने लाठीप्रहार देखा। १० जूनका पटना पहुँचा। व्रजिकशोर बाबू स्वराज्य-श्राक्षममें मिले। वहीं पता लगा, कि वीहपुरमें राजेन्द्र बाबूपर लाठी प्रहार हुआ, पटनामें प्रोफेसर जयचन्द्रजीके यहाँ ठहरे। १२,१३को बनारसमें रहा। भदन्त आनन्दके बाद इस यात्रामें मेरी सब सहायतासे अधिक सहायता आचार्य नरेन्द्रदेवजीने की थी। उनसे मिलना और कृतज्ञता प्रकट करना मेरे लिए ज़रूरी था।

१५ जूनके कलकत्ता लौट स्राया । भारतमें इन पुस्तकों के रखनेका के इं वैसा उपयुक्त स्थान भी मेरा परिचित न था; स्रौर स्रभी मुक्ते लंका जाना था । इसलिए पुस्तकों के भेजनेका काम मैंने छु-शिड्-शाकी कलकत्ता शाखाका दिया । सिंधिया-नेवीगेशन् कम्पनीके लंकामें एजन्ट श्री नानावतीने कम्पनीके जहाज द्वारा पुस्तकों के मुक्त भेजनेका प्रबंध कर दिया था । इस प्रकार इस स्रोरसे निश्चिन्त हा १६ जूनके में लका के लिए रवाना हुस्रा । १० जूनका लंका पहुँचा ।

मेरे त्रौर भदन्त त्रानन्दके उपाध्याय त्रिपिटकवागीश्वराचार्यः श्रीधर्मानन्द नायक महास्थविरने २२ जून मेरी आमगोर प्रज्ञज्याकह

श्रह् ३३में मेरी पुस्तकें चित्रपट ख्रौर सारा सामान भेजनेमें भ्र सिंधिया कम्पनीने वैसी ही उदारता दिखलाई । ख्रव उक्त सारा संमहा पटना म्युज़ियममे रक्खा हुत्रा है ।

#### राहुल यात्रावली

दिन निश्चित किया। प्रमण्या लेनेके कुछ ही मिनटों पूर्व गुरुजनोंकी श्रीरसे नाम परिवर्तनका प्रस्ताव आया। उससे पहले न मैंने कुछ छोचा था, श्रीर न उस समय बहुत बात करनेका अवसर था अब तक की रामोदार साधुके नामसे पुकारा जाता था। मैंने कट रामोदारके रासे राहुल बना दिया, और साधुके साका अपने गोत्र साहुलसे मिला साहुत्यायन जोड दिया। इस प्रकार उसी दिन भिन्नु के पीले बस्नोंके साथ राहुल साहुत्यायन नाम मिला।

रद जूनके। सबने भित्त बनाना स्वीकार किया था। तदनुसार उस दिन काडी नगरमें संघक सन्मुख उपस्थित किया गया; श्रौर मेरी उपसम्पदा (भित्त वननेकी किया ) पूर्ण हुई।

इस प्रकार लकासे शुरू है। लंका हीमें मेरी यह यात्रा समाप्त हुई।

# परिशिष्ट

# तिब्बतमें बौद्ध धर्मसे सम्बद्ध कुछ

## नाम और तिथियाँ

| 41.4 411                         |                 |               |            |  |
|----------------------------------|-----------------|---------------|------------|--|
| -स्रो <b>ङ</b> ्गचन्-स्गम्-पो (इ | तन्म)           | ६१७ —         | Ę0         |  |
| स्रोङ -गचन्-स्गम्-पो (शासन-काल)  |                 | ६३०-६६८ ई०    |            |  |
| भोटमें बौद्ध धर्मका प्रवेश       |                 | ६४०           | ई०         |  |
| सम्राट् मङ्-स्रोड्-मङ्-व्चृन्    | (शासन-काल)      | ६६५-७१२       | ई०         |  |
| दुर्-स्रोङ्-मट्-व्चन्            |                 | ७१२-३०        | ई०         |  |
| स्दे-ग्,चुग्-व्तन                | (शासन-काल)      | ७३०-८०२       | ई०         |  |
| स्रोह्-व्दे-ब्च न्               | (शासन-काल)      | ८०२-४५        | ई०         |  |
| सम् ये विहार, रचनाका आरं         | भ श्रौर समाप्ति | ८२३-३५        | <b>ફ</b> ૦ |  |
| (मग्धेश्वर महाराजधर्मपाल,        | शासन-काल)       | ७६६-५०९       | ई०         |  |
| मु-ति-व्च्न्-पो                  | (शासन-काल)      | ⊏४५-४६        | ई०         |  |
| भाचार्य शान्तरित्तका प्रसिद्ध    | इ भोट देशीय     |               |            |  |
| कुल-पुत्रोंको भिद्ध वनाना        |                 | <b>580</b>    | £ c        |  |
| शान्त रिक्षतकी मृत्यु            |                 | 280           | ई•         |  |
| ल्दे-व्च,न्-पो                   | (शासन-काल)      | <b>586-00</b> | ई०         |  |
| रल्-प-चन्                        | (शासनं-काल)     | <b>=50-90</b> | ई०         |  |
| दर्-म-इ-दम-व्चन्                 | (शासन-काल)      | 8-9-3         | ई०         |  |

| 'रिन् छेन् ब्स ह पो              | ६५८-             | १०५५ ईव      |
|----------------------------------|------------------|--------------|
| दीपंकर श्रीज्ञान                 | ६५२-             | १०५४ ई०      |
| ये-शेस्-ऽोद्                     |                  | १००० ई०      |
| सोमनाथ काश्मीरी                  | (तिञ्चतर्भे) १०२ | ७ ई०         |
| श्-लु मठ (स्थापित)               | १०४              | ० ई०         |
| ग्यल्ब्-वृऽि-ऽच्युरू-ग्नस्       | १००३             | -१०६४ ई०     |
| नारोपा                           | (मृत्यु) १०४     | o <b>ξ</b> • |
| मि-ल-रस <b>्-प</b>               | १०४०-            | ११२३ ई०      |
| व चोन-ऽप्रस -सेङ -गे (मृत्यु)    |                  | १०४१ ई०      |
| ब्यङ्∙छुब्-ऽो द्                 |                  | १०४२ ई०      |
| द्कोन्-ग्यंत्                    |                  | १०७३ ई०      |
| छोस किय-ब्लो-ग्रोस               |                  | १०७७ ई०      |
| (स-स ्क्य) कुन्-द्ग ऽ-स निरु-पो  | १०९२             | -११५८ ई०     |
| फ-दम्-प-सङ्स्-ग्यंस् (मृःयु)     |                  | १११८ ई०      |
| शाक्य श्रीभद्र (काश्मीरी)        | ११२७             | -१२२५ ई०     |
| (स-स्वय) प्रग्स्प-प-र्यत्-म्झन्  | ११४७             | -१२१६ ई•     |
| स्न र्-थडू (स्थापित)             |                  | ११५३ ई०      |
| (स-स्क्य) कुन्-द्ग ८-ग्यल्-म्छन् | ११८२             | -१२५१ ई      |
| (स-स्क्य) ऽ फ ग्स्प              | 1 8=             | (३४-८० ई०    |
| (बु-स तोन्) रिन्-छेन्-प्रु ब्    | १२६०             | -१३६४ ई•     |
| चोह्र्ःख-प                       | (जन्म)           | १३५७ ई०      |

## (भोह्-ख-प) व्लो-च्सड्-प्रग्प-

(कार्य-भात) १३५७-१४१६ ई० पंडित वनरत्न १३८४-१४६८ ई० (ग्यंत्-व) दगे-ऽदुन्-युव् (प्रथम दलाईलामा) १३६१-१४७४ ई० डे-पुर ्महाविहारकी स्थापना ई• १४१६ से-रऽ महाविहारकी स्थापना 多。 १४१६ (ग्यल्-व) द्गे-ऽदुन्-ग्य-म्छो १४७५-१५४२ ई० -टशील्हुन्**षो महाविहारकी स्थापना** ई० १४४७ -(ग्येल्-व) व्सोद्-नम्स्-ग्य-म्झो १,५४३-१५८८ ई० ( तारानाथ ) कुन्-दगऽ-स्विङ्-पो (जन्म) ़ १५७५ ई० (ग्यल्-व) योन्-तन्-गर्य-म्छो १५८६-१६१६ ई. . (ग्येल्-व) व्लो-व्सङ्-ग्ये-म्डो— (चौथा दलाईलामा) १६१७ १६८२ ई॰

(ग्यंल्-व) स्कल्-व्सड्गर्य-म्छो (जन्म) १७०८ ई० (ग्यंल्-व) थुव्-व्स्र्तन्-ग्यं-म्छो (जन्म) १८०६ ई०

मृत्य-१७ दि० १६३३ ई०